# THE BOOK WAS DRENCHED

TASABAINU TASABAINU TASABAINU TASABAINU TASABAINU TASABAINU



# गोत्रप्रवरानेबन्धकदम्बम्।

( अस्मिन् कदंबे पुरुषोत्तमपुण्डितविरचिता प्रवरमञ्जरी, कमलाकरभट्टविरचितं प्रवरदर्पणं, पट्टाभिरामशास्त्रिविर-चितो गर्गभरद्वाजकुलावेवाहविचारः, प्रवरदर्पणकार-प्रदर्शिताः प्रवरा गोत्रगणाश्च, अभिनवमाधवा-चार्येण विरचितो गोत्रप्रवरनिर्णयः )

तदिदम्

गङ्गाविष्णु-श्रीकृष्णदास्य अध्यक्ष " लक्ष्मीवेङ्गतेश्वर " मुद्रणाल

मैनेजर पं० शिवदुलारेजी वाजपे शिल्सनेन स्वाम्यथ

मुद्रियखा प्रकाशितम्

शकाब्दाः १८३९, संवत् १९७४, सन १९१७ ई.

## कल्याण-मुंबई.

अस्य प्रंथस्य पुनर्भुद्रणाद्यधिकारः यन्त्राधिकारिणा स्वायत्तीकृतः ।



#### भूमिका।

इह खल्ज सुविदितिमद्मत्रभवतां यत् समानगोत्रा समानप्रवरा च कन्या नोद्वा-हमईतीत्यस्मार्धुनः पूर्वे ऋषय इति. तत्र गोत्रं नाम वंशः कुलं सन्तितिरित्यापि नार्थान्तरम्. यस्मार्द्येः प्रभृति सन्तितिरादौ व्यभिद्यत स गोत्रिधिरित्याख्यायते. प्रवरो नाम प्रकर्षेण वरणं प्रार्थनमग्नेः यजमानपूर्वपृक्षपानृषीन् संकीत्यं द्र्शपूर्णमा-सादिऋतुषु सुप्रसिद्धम्. तत्सम्बन्धाच ऋषयोऽपि गोत्रेषेवश एव पूर्व जनिताः प्रवराः प्रवरऋषय इति चोच्यन्ते. ईदृशगोत्रयवरसमानतामाश्रित्य च स्मृतिषु समा-नगोत्रायास्समानप्रवरायाश्च कन्याया विवाहो निषिध्यते तत्र विप्राणामष्टादशैव सङ्घाः परस्परं विवाहाहाँ वेदितव्याः तथा हि—

द्विजातयः किल सर्वे वृक्षसद्धस्य ब्रह्मणइशाखोपशाखारूपाः. यथा-पुरा खलु ब्रह्मणश्चत्वारस्तनयाः प्रादुरभूवन् भृगुः अङ्गिराः मरीचिः अत्रिः इति. एतेषाभेव चतुणीं सन्तितिस्सकला अपि भूता भवन्तो भविष्यन्तश्च द्विजातयः. तदनुभृगोः कुले जमदिश्वरजानि. आङ्गरसो गौतमभरद्वाजौ. मरीचेः कश्यप्वसिष्ठागस्त्याः. अत्रेश्च विश्वामित्रः त एते वक्ष्यमाणेभ्यः केवलोपपदेभ्योऽन्येषां ब्राह्मणानां सन्ताननिदान-भूताः जमद्भिगौतमभरद्वाजकश्यपविश्वागस्त्यविश्वामित्राः अञ्यष्टमा इत्यम्रे व्यपादिश्यन्त. तदात्वे च " इतः प्रभृति नैकसन्तानसंभूताः पग्रपरं विवा-हमईन्ति, अधुना च एकसन्ततिजातयोर्षि ययोरन्वयौ निर्वृत्तपरस्पर्विवाही दशौ तया-रन्वययोस्तु परस्परं विवाहो नैव दुष्यति " इत्यनुशासनमेतदाविरास, यत् समानगी-त्रप्रवरकन्यानिषेध इत्यभिधीयते. अत एव चैतेभ्यो गोत्रकारेभ्यः प्राचीनान्, गोत्र-कारानेतानिप वा न तदनुशासनं गोचरीचकार. तथा च दृश्यते अङ्गिरसस्स्रुतयोरिप गोत्मभरद्वाजयोरन्वयौ परस्परं विवाहाही, अत्रिविश्वामित्रयोरिप चान्वयावन्योन्यमुद्वा-हाइंबितिः अथ खल्वेतेषामष्टानां गोतकाराणां सन्ततिबहिर्भूता अपि देशचित् ब्राह्मणा उपलभ्यन्ते तेषां च मूलपुरुषाः केचित्क्षत्रजन्मानस्तपः प्रभावादिभिर्विश्वामित्रवत् अधि-गतब्राह्मणभावाः, इयांस्तु विशेषः, यत् क्षत्रजनमाऽपि विश्वामित्रः अधिगतब्राह्मण्यः प्रभावातिरेकेण स्वोपज्ञमेकं पक्षं प्रवर्तयन् गोत्रकाराभिवामापेदे. इतर त्विमे क्षत्र जनमानः आधगतब्राह्मण्या अपि भूगोराङ्गरसो वा यथायथं पक्षमाञ्चाश्रयन् इति.

तेषु ये भृगोः पक्षमाश्रितास्ते केवलभार्गवा इत्याख्यायन्ते. अङ्गिरसः पक्षमाश्रिन्ताश्च केवलाङ्गिरसा इति. अतश्च तेषां प्रवरेषु भृगुराङ्गरा वा निविष्टो दृश्यते. तदेतेषां केवलोपपदानां भृगुप्रवरत्वमाङ्गरःप्रवरत्वं वा नौत्पत्तिकामिति इतरेर्भृगुप्रवरेराङ्गरःप्रवर्खेशाद्वाहार्हता निरावाधा. स्वस्वगणे तु नेवान्योन्यं विवाहयोग्यता, स्वरसतः एक सन्तानान्तःपातित्वात्. तत्र केवलभार्गवाश्चत्वारः, वीतहृद्यः मित्रयुः शुनकः पार्थः हिति । केवलाङ्गरसाश्च षद्, रथीतरः सुद्गलः विष्णुवृद्धः हरितः कण्वः संकृतिः हिति । तदेवं दृशसु केवलोपपदेषु पार्थान्यानां नवानामिप भृग्वङ्गिरसोरन्यतरस्य पक्षपिरअहमितिहासीर्नेदर्शयामः पार्थे तु केवलभार्गवसमाख्याप्रसुखेलिङ्गेस्तं सम्भावयामः तत्र वीतहृद्यो वेदेहापरनाञ्चो जनकस्य सन्तितजातो ब्रह्मपिरभवदिति महाभारते आनुशासनिके पर्वणि त्रिशेष्टध्याये विज्ञायते—'' तमुवाच कृपाविष्टो भृगुर्धर्मभृतां वरः । नेहास्ति क्षत्रियः कश्चित् सर्वे हीमे द्विजातयः ॥ एतत्तु वचनं श्रुत्वा भृगोस्तथ्यं पतर्वनः । पादावुपस्पृश्य शनैः प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् ॥ एवमप्यस्मि भगवन् कृतकृत्यो न संशयः । य एप राजावीर्येण स्वजाितं त्यािततो मया ॥ भृगोर्वचनमात्रेण स च ब्रह्मिर्वतां गतः । वीतहृद्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च॥''इति ।

तथा पुरूषस्यन्तितज्ञशुनकः दुष्यन्तसन्तितभवा भित्रयुमुद्गलकण्वाश्च ब्रह्मार्ष-तामवापुरिति हरिवंशे एकोनित्रशद्धात्रिशाध्याययोः प्रत्यपादि तथैव च विष्णुवृद्ध-हरितरथीतरा ब्रह्मिभावमन्वभूविन्निति विष्णुपुराणादौ प्रतीयते.

आर्ष्टिपेणो यद्यपि केवलमार्गवेषु कचित्पठचते, तथाऽपि प्रवरित्णियादिनिबन्धेषु जामद्रश्येष्वेव स गण्यत इति तमेव पक्षं साधीयांसं रोचयामहे कथमन्यथा जाम-द्रश्येर्वत्सादिभिरेपामनुद्राहो निरुह्यतेति, तित्सद्धं विप्राणामष्टाद्रशैव संघाः परस्परं विवाहाई। इति. कल्पस्त्रकारास्तु केवलोपपदानां इत्रेर्भृगुभिराङ्गिरसेश्च विवाहकारणं भङ्गयन्तरेण कथवान्त. तद्यथा—'' एक एव ऋषियीवत्प्रवरेष्वनुवत्ते । तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्र मुग्वङ्गिरसां गणात् ॥ ज्यार्षयाणां द्यार्षयसाम्ये अविवाहः । पञ्चार्षयाणां ज्यार्षयसाम्येऽविवाहः ॥ '' इति ।

वस्तुतस्तु किचिदेकिर्पिसाम्येऽिप समानप्रवरता अन्यत्र द्वार्पेयादिसाम्ये सत्ये-वेति वैलक्षण्यकलपनं सूत्रकृतां प्रागुपदिर्गितिविशेषानुसन्धानमूलकमेवोति सुधियो विदांकुर्वन्तुः

# विषयस्यिका।

# प्रवरमञ्जरी पुरुषोत्तमपण्डितविरचिता।

| परिभाषासूत्रकाण्डानि । पृ. सं.              |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| उपोद्धातः १                                 | बोघायनीयं भरद्वाजगोत्रकाण्डम् ४०                   |
| सूत्रकाण्डानुक्रमणिका २                     | आपस्तम्बाद्युक्तं ,, ४२                            |
| बोधायनीयमहाप्रवराध्याये परिभाषा-            | कात्यायनलोगाक्षिप्रणीतं ,, ४५                      |
| सूत्रकाण्डं सन्याख्यानम् 😮                  | आश्वलायनोक्तं ,, ४५                                |
| आपस्तम्बसत्याषाढादिसूत्रोक्तगोत्रप्र-       | मत्स्यपुराणोक्तं ,, ४६                             |
| वरकाण्डे पारेभापासूत्रकाण्डं                | एतेपां व्याख्यानम् ,, ५१                           |
| सन्याख्यानम् १३                             | केवलाङ्गिरसां गोत्रप्रवरकाण्डानि ।                 |
| कात्यायनलोगाक्षिप्रणीतप्रवराध्याये          | बोधायनीयं केवलाङ्गिरसां काण्डम् ५४                 |
| पारेभाषासूत्रकाण्डं सन्याख्यानम्. १६        | आपस्तम्बीयम् ,, ५५                                 |
| भृगूणां गोत्रप्रवरकाण्डानि ।                | एतेपां व्याख्यानम् ,, ५६                           |
| बोधायनीयं भृगुगोत्रकाण्डम् २२               | अत्रिगोत्रप्रवरकाण्डानि ।                          |
| आपस्तम्बाद्युकं ,, २५                       | बोधायनीयमत्रिकाण्डम् ५७                            |
| छोगाक्षिकात्यायनप्रणीतं,, २५                | आपस्तम्बाद्युक्तं ,, ५८                            |
| आश्वलायनोक्तम् ,, २८                        | कात्यायनाद्युक्तं ,, ५८                            |
| मत्स्यपुराणोक्तः, भृगुगोत्रप्रवराध्यायः. २८ | आश्वलायनोक्तं ,, ••• ५९                            |
| एतेषां काण्डानां व्याख्यानम् ३३             | मत्स्यपुराणोक्तं ,, ५९                             |
| आङ्गिरसानां त्रिविधगोत्रप्रवरकाण्डे         | एतेषां व्याख्यानम् ६१                              |
| गीतमगोत्रकाण्डानि।                          | विश्वामित्रगोत्रकाण्डानि ।                         |
| बोधायनीयं गीतमगोत्रकाण्डम् ३६               | बोधायनीयं विश्वामित्रकाण्डम् ६१                    |
| आपस्तम्बाद्यक्तम् ३८                        | आपस्तम्बाद्यक्तं ,, ६२                             |
| छोगाक्षिकात्यायनप्रणीतं ,, ३८               | कात्यायनछोगाक्षिप्रणीतं,, ६३<br>आश्वलायनोक्तं ६९   |
| ब्राध्यकाग्रनीग्रम ३०                       |                                                    |
| एतेपां व्याख्यानम् ३९                       | मत्स्यपुराणांक्त ,, ६ ५<br>एतेषां व्याद्ध्यानं ६ ७ |
| रतना जनारजानम् •••• ४८                      | र्ता ज्याक्याच •••• ६७                             |

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

| कश्यपगोत्रप्रवरकाण्डानि ।                 |                 | सार्वविर्णकप्रवर्काण्डः ९५                     |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| बोधायनीयं कर्यपकाण्डम्                    | <b>&amp;</b> <  | गोत्रप्रवरस्त्रसमाप्तिकाण्डः ९७                |
| आपस्तम्बाद्युक्तं ,,                      | '9 c            | प्रवरदर्पणं कमलाकरमद्दविरचितम् ।               |
| कात्यायनलोगाक्षिप्रणीतं,,                 | 90              | भृगव:सप्त गणाः ११०                             |
| आश्वलायनोक्तं                             | ···· 97         | गीतमा-दश ,, ११४                                |
| मत्स्यपुराणोक्तं                          | ٠٠٠٠ ٤٦         | भरद्वाजाः -चत्वारः ,, ११९                      |
| एतेषां व्याख्यानम्                        | 8 &             | केवलांगिरसाः-पञ्च , ११८                        |
| वासिष्ठगोत्रप्रवरकाण्डा                   | ाने ।           | अत्रय:-चत्वारः ,, ११९                          |
| बोधायनीयं वसिष्ठकाण्डम्                   | ٠ ٧٩            | विश्वामित्राः-दश ,, १२०                        |
| आपस्तम्बाद्यकं                            | ee              | कर्यपाः-पञ्च ,, १२३                            |
| कात्यायनलोगाक्षिप्रणीतं,,                 | ee. 500         | विसिष्ठाः-पञ्च ,, •••• १२५                     |
| अश्वलायनांक्तं ,,                         | ٠٠٠٠ ७९         | अगस्त्याः                                      |
| मत्स्यपुराणोक्तं                          | ···· 98         | दिगोत्राः ,, १२८                               |
| एतेषां व्याख्यानम्                        | ···· < 9        | गर्गभरद्वाजकुलविवाहविचारः पट्टा-               |
| अगस्तिगौत्रप्रवरकाण्ड                     | गानि ।          | भिरामशास्त्रिविरचितः १३५                       |
| बोधायनीयमगस्तिकाण्डम्                     | ···· < <b>ද</b> | आश्वलायनापस्तम्बबोधायनकात्या-                  |
| भापस्तम्बाद्यकः ,,                        | ···· < E        | यनमत्स्योक्ताः प्रवरदर्पणकार-                  |
| छोगाक्षिकात्यायनोक्तं,,                   | ···· < 9        | प्रदर्शिताः प्रवरा गोत्रगणाश्च १४८             |
| आश्वलायनोक्तं ,,                          | < 9             | आश्वलायनप्रवरकाण्डं नारायणी-                   |
| मत्स्यपुराणोक्तं ,,                       | ···· < 3        | यवृत्तियुतम् २२९                               |
|                                           |                 | आपस्तम्बप्रवरकाण्डं कपदिस्वा-                  |
| क्षत्रियवैश्यविषयप्रवरस्त्रका             |                 | भिभाष्यसमेतम् १३८                              |
| सव्याख्यानानि                             | Q.O             | गोत्रप्रवर्गिर्णयः अभिनवमाधवीयः                |
| असंप्रज्ञातवन्धूनां गोत्रप्रवरः           |                 | स्वकृतव्याख्यासमेतः दशप्र-                     |
| गोत्रप्रवर्तत्वज्ञानमाहात्म्यप्र          |                 | करणपरिमितः १५०                                 |
| पादनकाण्डः<br>मातृगोत्रविवाहप्रतिपेधकाण्ड | _               |                                                |
| नायगानावनाह्यातपथकाण्ड                    | -               | अकारादिक्रमेण गोत्रापिस्चिनी १<br>वका समाप्ता। |
|                                           | राम स्वयंत्री   |                                                |

# वंश्वृक्षाः प्रवराश्च ।

| १ जमद्भिवंशवृक्षः.                      | १ जमदद्भीनां प्रवराः.                       | ३ मित्रयुवंशवृक्षः | ३ मित्रयुनां प्रवराः  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| मृगु:                                   | भागवच्यावनाप्रवानावि-                       | धात्रः             | १ भागववाद्यश्वदेवोदा- |
|                                         | जामदग्न्येति ।                              |                    | सोनि ।                |
| च्यवनः                                  | २ मार्गवीवजामदग्नयेति।                      | सोमः               | २ भागीवदैवोदासवाध्य-  |
|                                         |                                             |                    | श्वेति ।              |
| भाप्तवानः                               | ३ भागवच्यावनाप्रवानेति।                     | बुध:               | ३ बाध्यश्वेति ।       |
|                                         |                                             |                    |                       |
| <b>ऊर्थः</b>                            | ४ भागवच्यावनाप्तवानाधि-                     | पुरूरवाः           |                       |
| <b>8</b><br>D                           | वणानूपेति।                                  |                    |                       |
| ऋचीकः                                   | ५ भागवार्ष्टिषेणानूपोति ।                   |                    | 1                     |
|                                         |                                             | # <b>6</b> 17 27 . |                       |
| जमद्भिः                                 | <ul> <li>भागवच्यावनाप्तवानीर्व-</li> </ul>  | दुष्यन्तः          |                       |
|                                         | बंदोति।                                     |                    |                       |
| 5 minimater                             | a alemantinari                              | भरतः               |                       |
| <b>\</b>                                | २ वीतहत्यानां प्रवरः                        | वितथः              |                       |
| मरीचिः                                  | <ul> <li>भागविवेतहव्यसावद्मेति ।</li> </ul> | ।व्तथः             |                       |
|                                         |                                             | सुहोत्रः           |                       |
| <b>क</b> इयपः                           |                                             |                    | •                     |
|                                         |                                             | बृहत्पुत्रः        |                       |
| विवस्वान्                               |                                             |                    |                       |
|                                         |                                             | अजमादः             |                       |
| मनुः                                    |                                             |                    |                       |
|                                         |                                             | भर्म्यश्वः         |                       |
| इस्याकुः                                |                                             |                    |                       |
| Arte ( Admin)                           |                                             | मुद्रलः            |                       |
| निमिः (विदेहः)                          |                                             |                    |                       |
| जनकः                                    |                                             | वध्यश्वः           |                       |
|                                         |                                             |                    |                       |
| A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                             | दिवोदासः<br>।      |                       |
| सुनयः                                   |                                             | मि <b>त्र</b> युः  |                       |
|                                         |                                             | ।गगपु,             |                       |
| वीत <b>ह</b> ठ्यः                       |                                             |                    |                       |

| ४ शुनकवंशवृक्षः        | ४ शुनकानां प्रवराः                    | ६ भरद्वाजवंशवृक्षः        | .६भारद्वाजानां प्रवराः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अत्रिः                 | १ भागवशीनहे जगार्सम-                  | अक्तिराः                  | ९ अंगिरसबाईस्पत्यभार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | देति                                  |                           | द्वाजेति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सोमः                   | २ गारसंमदेति                          | बृहस्पतिः                 | २ आंगिरसबाईस्पत्यभार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                                       |                           | द्वाजवान्दनमातवचसेति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बुधः                   | ३ शौनकेति                             | भरद्वाजः                  | ३ आगिरसवान्दनमातव-<br>न्योति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i ,                    |                                       |                           | चसेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पुरूरवाः               | <ul> <li>भागवगात्संभदेति ।</li> </ul> | गर्गः अमहियः              | ४ अंगिरसबाईस्पत्यभार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *****                  | ì                                     |                           | द्वाजकात्यात्कीलेति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भायुः<br>!             | ij                                    | उरक्षयः                   | ५ आंगिरसकात्यास्कीलेति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्षत्रविरोधः           |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| च्याना । भारत भार      | •                                     | कापिः                     | ६ आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सुनहोत्रः              |                                       |                           | जगार्ग्यशैन्येति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | I                                     |                           | ७ आंगिरसवाईस्पत्यभारद्वा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गृत्समदः               |                                       |                           | जशैन्यगाग्यीति ।<br>८ अांगिरसगाग्यशैनयोति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        |                                       |                           | ८ आगिरसगाग्यशन्यात ।<br>*. आंगिरसशैन्यगाग्येति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · C                    | ५ वेन्यानां प्रवराः.                  |                           | . जागरसशन्यगाग्यात ।<br>९० आंगिरसामहीयौरु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ब्रह्मा ( आपवप्रजापतिः | ) १ भार्गववैन्यपार्थेति ।             |                           | क्षयति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | )                                     | Processing and the second | And the second s |
| खायम्भुवमनुः           | <b>.</b>                              |                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                       | 1                         | सवंशवृक्षः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उत्तानपाटः             |                                       | Ę                         | अंगिराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ì                      |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                       | 111 - 111 - 1             | . तामनेन भगामा -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अङ्गः                  |                                       | गातमः ज्वथ्यः सवतः        | : वामदेवः अयास्यः उशिजः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वेन:                   |                                       | दीर्घतमाः वा गौत          | मः ( सप्तर्षिः ) गोतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        |                                       |                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पृथुः                  |                                       | कक्षीवान् वाम             | देवः गोतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        |                                       | कौमण्डरथः बृहद्           | दुक्थः शरद्वान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### श्र गीतमानां प्रवराः. १ अंगिरमें च यर्गेनमंत ।

- २ आंगरमराहृगगगे तमेति।
- ३ आं.गरसवामदेव्यगै.तमेति ।
- ४ आंग्रसग्रतमवामदेव्येति ।
- ५ आंगिरसवामदेव्यवाहँ दुक्थेति ।
- ६ आंगिरसवाईदुक्थवामदेव्येति
- ७ आंगिरसबाईंदुक्थगौतनेति ।
- ८ आंगिरसायास्यगौतमेति ।
- ९ आंगिरसौशिजगोतमोते।
- ९ आंगिरसशारद्वतगौतमेति ।
- ११ आंगिरससौमराजगीतमोते।
- १२ आंगिरसौचध्यौरीजोति।
- १३ आंगिरसीचथ्यगौतमीशिजकाक्षीवतीते।
- १४ आंगिरसौचध्यदैर्घतमसेति ।
- १५ आंगिरसौच॰यकाक्षीवतगौतमकोमण्डरथेति ।
- १६ आंगिरसीच व्यकाक्षावतगोत भदेर्घत मसेति ।
- १७ आंगिरसगौतमौशनसेति ।
- १८ आंगिरसगौतमकारेणुपालेति ।
- १९ आंगिरसायास्यौशिजगौतमकाक्षीवतेति ।

| ८ रथीतरवंशवृक्षः  | ८ रधीतराणां प्रवराः.                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| मर्गिच:           | ३ आंगिरसबैरूपपार्षदश्वेति ।                               |
|                   |                                                           |
| कऱ्यपः            | ३ आष्टादंष्ट्रवैरूपपार्षद्वति।                            |
| विवस्वान्         | ३ आंगिरसपार्षद्श्ववैरूपेति ।                              |
| (14441)<br>       | ३ जागरतमायद्वप्रकाता                                      |
| भनुः              | ४ आंगिरसवैरूपराधीतरेति ।                                  |
|                   |                                                           |
| तभग:              |                                                           |
|                   |                                                           |
| नाभागः            |                                                           |
|                   |                                                           |
| अम्बराषः:         |                                                           |
|                   |                                                           |
| विरूप:            |                                                           |
|                   |                                                           |
| <b>पृषद्</b> श्वः |                                                           |
|                   |                                                           |
| रथीतरः            | PMESO VES calculus attitubus regular vida big san vida Ve |
| ९ कण्व:           | ९ कण्वानां प्रवराः.                                       |

- १ आंगिरसाजमीढकाण्वेति।
- २ आंगिरसघौरकाण्बेति।

१० मुद्रलः

१० मुदूलानां प्रवराः.

- १ आंगिरसभाम्यंश्वमौद्रल्येति।
- २ ताक्ष्यभाम्यद्वमौद्रल्येति ।

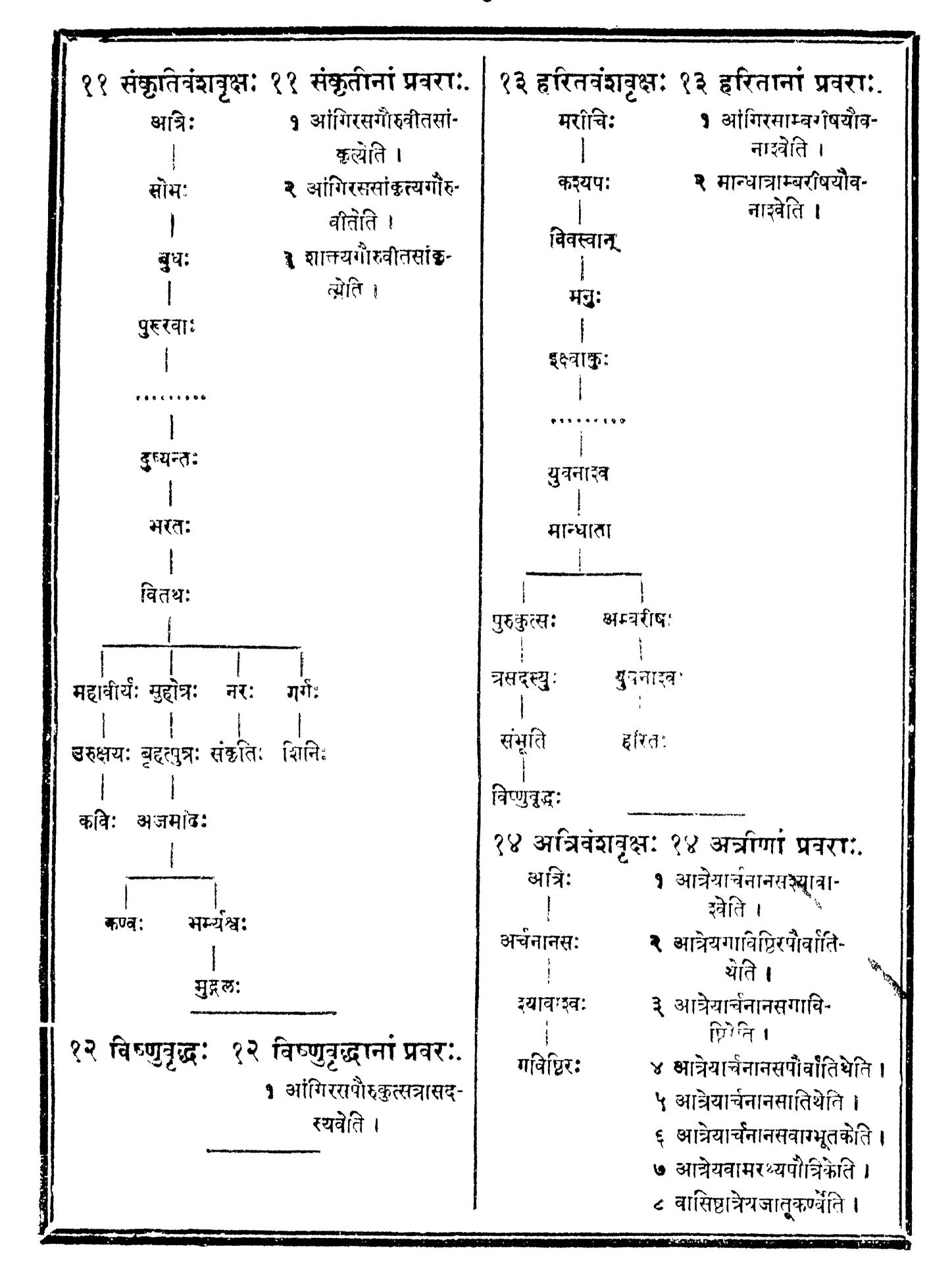

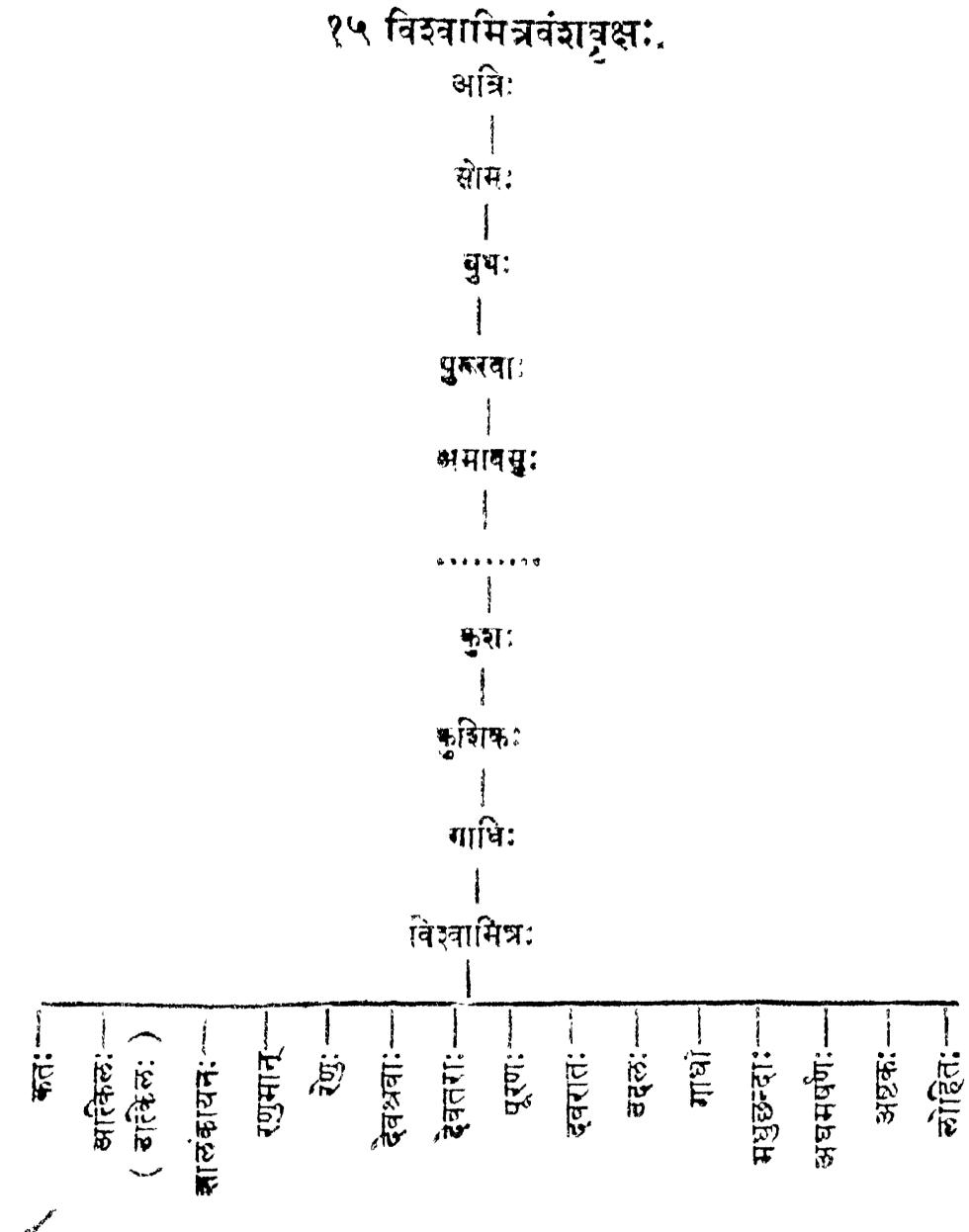

#### १५ विश्वामित्राणा प्रवराः.

- विश्वामित्रदैवरातीदलेति।
- २ वैश्वामित्रदेवरातौदलेति ।
- ३ वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसधानअथेति ।
- ४ वैद्वाभित्रमाधुच्छन्द्साजेति ।
- ५ वेखामित्रमाधुच्छन्दसराहिणोति।
- ६ वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसाष्टकेति ।
- ७ वैक्वामित्राष्ट्रकेति ।
- ८ वेश्वामित्राष्टकलोहितेति ।
- ९ वैश्वामित्रदेवराजपौरणेति ।

- १० वैश्वामित्रपारणेति ।
- ११ वंस्वामिन कात्यात्कीलेति (वाक्षीलेति ।
- १२ वेखामित्राश्मरध्यवाधूलेति ।
- १३ वैदवामित्राधमधणकौशिकति।
- १४ वेश्वामित्रगाधिनरेणवेति ।
- १५ वेदवामित्ररोक्षरेवणेति ।
- १६ वैस्त्रामित्रगाधिनवैणवेति ।
- १७ वैस्वामित्रशालंकायनकौशिकेति।
- १८ वैश्वामित्रैन्द्रकोशिकेति ।

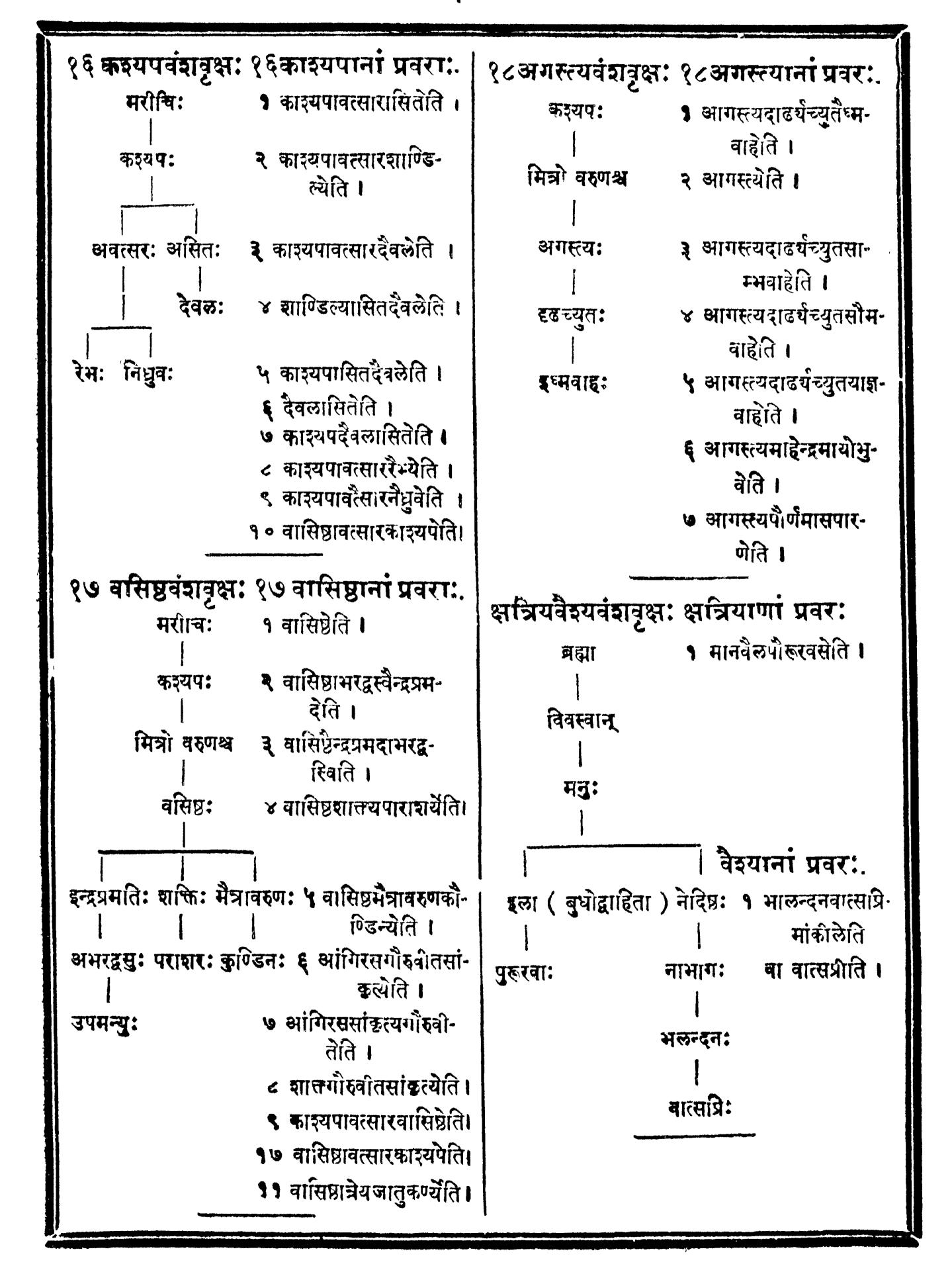





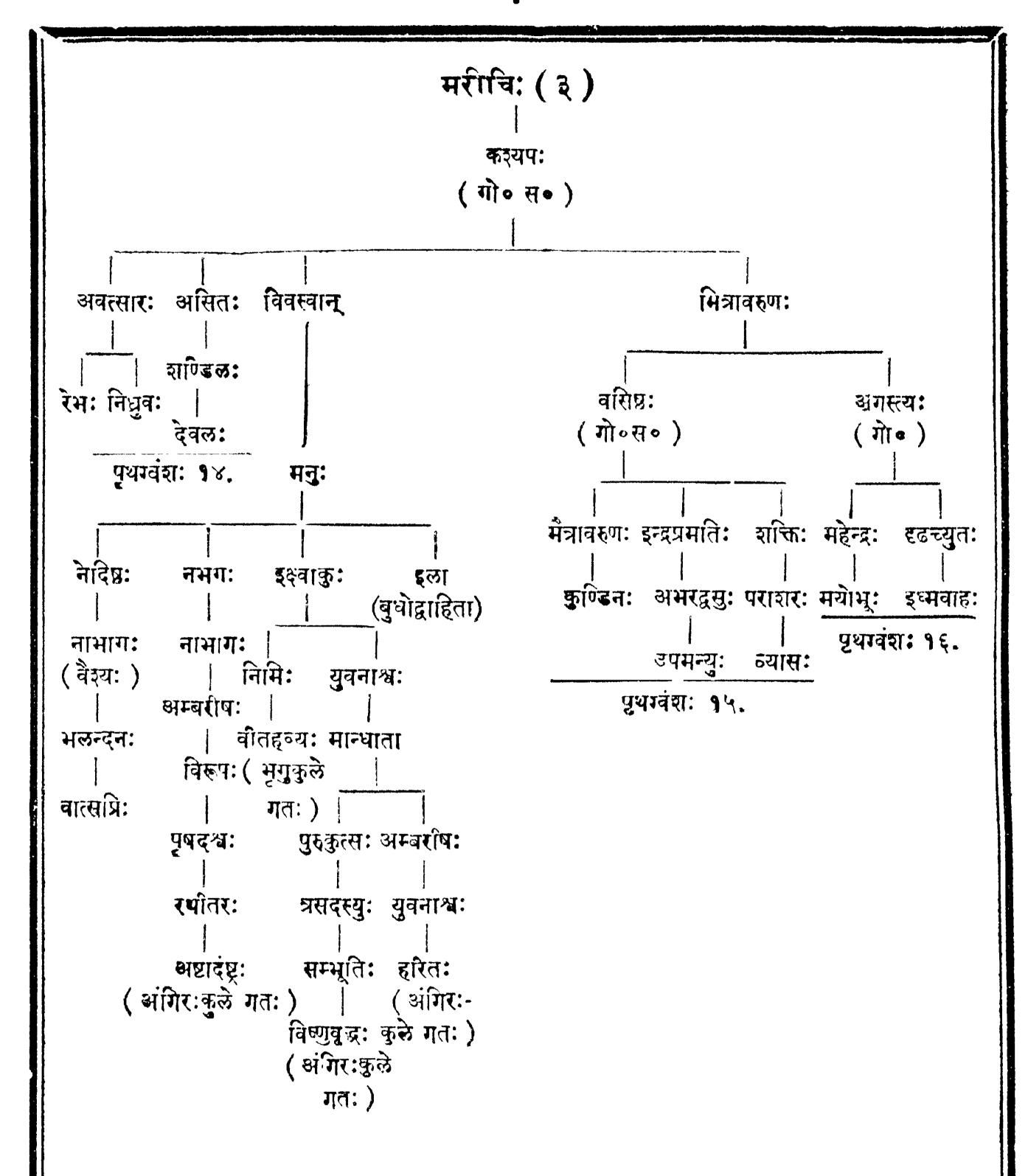

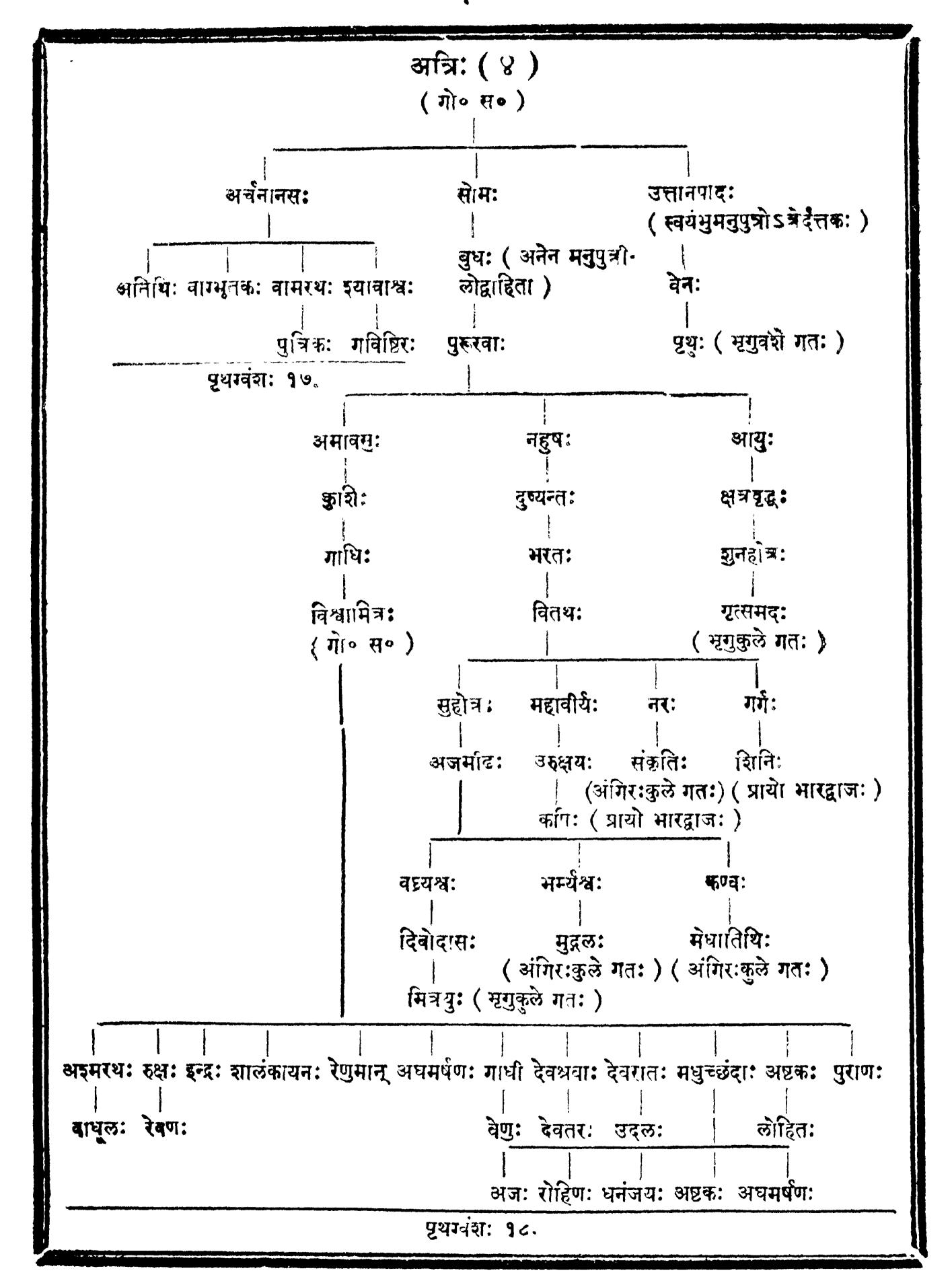

हारी: ॐ.

# पुरुषोत्तम विरचिता प्रवरमञ्जरी।

\*\*\*

यजं यत्स्थं यदीयं जगदिदमािखलं यल्लयं यत्प्रधानं यत्मेर्यं यन्निवासास्थिरचरहृदयं यत्पुरा सम्प्रभूतम् । यत्क्रीडावस्तुभूतं यदनुभवसुखं यत्स्वरूपानभिज्ञं यत्स्वापं यत्प्रबोधं यदातिहिततमं ब्रह्म तस्मै नमोस्तु ॥ १ ॥ आचार्यान्वेदकल्पान्परहितनिरतान्कलपसूत्रप्रणेतृन् सर्वान्बोधायनादीन् प्रणिपाततजनत्राणशीलान्प्रणम्य । तत्सूत्रोपात्तगोत्रप्रवरसुमनसां मञ्जरीं तां करिष्ये यज्ज्ञानात्कर्मकाण्डं फलाति निजफलं ज्ञानकाण्डं च सर्वम् ॥ २ ॥ मत्स्य कूर्मवराहखर्वनृहरीन्नामांश्चरामानुजं नत्वाऽऽदौ दश काल्किविष्णुसाहितान् ब्रह्मावताग्रानिमान्। तत्तत्त्रोक्तपुराणभारतगतास्स्मृत्यन्तरोक्ताश्च ये तैर्गोत्रपवरेश्च पूर्वगादितां बध्नाम्यहं मञ्जरीम् ॥ ३ ॥ कन्यामृद्वा स्वगोत्रप्रवरपुरुपजां मातृवद्दापदण्ड-% प्रायश्चित्तादिभाक्स्याज्ञनयति च सुतं जातिचण्डालमस्याम् । अज्ञात्वोद्वोपगम्य प्रतिगमनमहत्यन्दवं सा च भायां गर्भश्चेत्स्याददुष्टस्स मुनिभिरुदितः काश्यपो गोत्रविद्धिः ॥ ४॥ कृत्वा चान्द्रायणााने प्रतिहत्दुरितो मातृवत्युत्रवचा-प्यन्योन्यं मन्यमानौ सह परिचरतां दम्पती यावदायः। अज्ञात्वाऽन्यस्वगोत्रप्रवरमुनिगणान्प्रत्यवाये पतन्तः स्युर्जात्वाऽन्यस्वगोत्रप्रवरमानगणान्त्रहालोकं वसंति॥ ५॥

गोत्राणां कोटिसंख्यात्रितयिमितिमतां दुर्गहत्वाच तस्मा-त्सर्वेषां सर्वगोत्तप्रवरमतिफलां मञ्जरीमारभेऽहम्। सेयं गोत्रप्रफुला प्रवरमतिफला मञ्जरी वैदिकानां सर्वज्ञानां बुधानां पदकमलदलेष्वस्तु पुष्पोपहारः॥ ६॥

अत्र बोधायनाप्स्तम्बसत्यापाढकुण्डिनभारद्वाज्छोगाक्षिकात्यायनाश्वरायना-दिभिः कर्णस्वकारेर्भत्स्यादिपुराणकारेर्भारताद्वितिहासकारेर्भन्वविभिरस्तृतिका-रेरुपदिष्टान्त्रवराध्यायानुपरुभयोदाहत्योदाहत्य तत्त्वव्यकारस्तानुसारेणवर्गात्र-स्वरूपं गोत्रसङ्ख्यां समानगोत्रत्वं द्विगोत्रत्वं तत्कृतं चाविवाहं प्रवरस्वरूपं प्रवरसङ्ख्यां प्रवर्शवकरणं समानप्रवरतां तत्कृतं चाविवाहं यथोपदेशं यथाप्रशं चाबहुश्वतानां मन्द्धियामुपकारार्थं ईश्वरप्रसादादाचार्यभ्सादाच्च वर्णत्रयाणां प्रवरान्व्याख्यास्यामः॥

तत्र करपस्त्रपुराणस्मृतिकारेरकेनेव क्रमेण गोत्रप्रवरकाण्डान्युपदिष्टानि । येनेव क्रमेण तान्युपदिष्टानि तेनेव क्रमेण तानि वक्ष्यभाणानि भूदेवानास्रवहुः तानः हुन-काराय सुख्यहणाय चानुक्रमिष्यामः ॥

आदितस्तावद्गोत्रप्रवरोपदेशकर्तव्यताहेतुसन्दर्भगर्भाणि परिभाषासूत्रकाण्डान्यु-पदिष्टानि, तेषु च गोत्रप्रवरतत्सङ्ख्याविधिपराः प्रत्यक्षश्चतयः तत्तिियाः शाखान्तरीयाश्च ॥

परिभाषासूत्रकाण्डेभ्योऽनन्तरं भृगूणां गोत्रप्रवरतत्संख्योपदेशपगणि सूत्रकाण्डान्युपदिष्टानि । ते वत्सा विदा आर्ष्टिपेणा यस्काश्युनका भित्रधुवा वन्या इत्येवमाद्या गोत्रगणा उपदिष्टाः । प्रतिगणं च प्रवरास्तत्सङ्ख्याश्चोपदिष्टाः। वत्सार्ष्टथेणविदानां त्रयाणां गणानां परत्परं स्वे स्वे गणे चाविवाहश्चीपदिष्टः । यस्कादीनां वैन्यान्तानां स्वं स्वं गणं वर्जायत्वा परस्परं च पूर्वाक्तेः वद्यमाणश्च सर्वेस्सह
विवाह उपदिष्टः ॥

भृगुस्त्रकाण्डेभ्योऽनन्तरं आङ्गिरसानां गोजनवरोपदेशपराणि स्नकाण्डानि त्रिविधान्युपदिणानि—गोतनानां गोत्रप्रवरोपदेशपराणि स्त्राणि, तदनन्तरं भरद्वाजगोत्रप्रवरोपदेशपराणि, स्त्रकाण्डानि, तदनन्तरं केवलाङ्गिरसानां प्रवरोप-देशपराणि काण्डानि । तत्र गोतमस्त्रकाण्डेष्यायास्या गौतमा औचथ्या गौतमा औषिजा गौतमा राहूगणा गौतमाः सोमराजकयो गौतमा वामदेवा गौतमा बृहदुक्था गौतमा इति बहुभेदा गौतमगणाः । प्रतिगणं च प्रवरास्तसङ्ख्याश्चोपदिष्टाः ।
गौतमानां सर्वपामविवाहश्चोपदिष्टः । गौतमसूत्रकाण्डेभ्योऽनन्तरं भरद्वाजगोत्रसूत्रकाण्डानि । तेषु च केवलभरद्वाजाः गुङ्गशैशिरयो द्व्यामुष्यायणाः ऋक्षाः कपयो
गर्गा इत्येवमादयो भरद्वाजगणाः । प्रतिगणं च प्रवरास्तत्सङ्ख्याश्चोपदिष्टाः ।
भरद्वाजगणानां सर्वपां परस्परमिववाहश्चोपदिष्टः । भरद्वाजगणेभ्योऽनन्तरं केवलाङ्विरमानां प्रवरोपदेशपराणि सूत्रकाण्डान्युपदिष्टानि । तेषु च हरितकुत्सकण्वग्यीतरमुद्रलसंकृतिविष्णुवृद्धादयो गणाः प्रतिगणं च प्रवगस्तत्संख्याश्चोपदिष्टाः । तेषु
च हरितकुत्सानां परस्परमविवाहः । कृष्वादिनां परस्पः विवाहश्चोपदिष्टः ॥

अतःपरं अत्रीणां गोत्रप्रवरोपदेशपराणि सूत्रकाण्डान्युपदिष्टानि । तेषु कवला-त्रयो वाग्भृतका गविष्ठिरा अतिथयः पुत्रिकापुत्राश्चेत्याद्यो गोत्रगणाः । प्रतिगणं च प्रवरा उपदिष्टाः । अत्रिगणानां सर्वेषां पग्स्पर्मविवाहश्चोपदिष्टः ॥

अत्रिगणानन्तं विश्वामित्रगोत्रिप्रवरोपदेशपराणि म्त्रकाण्डान्युपदिष्टानि । तेषु च देवराता रोक्षका छोहका छोहिताः श्रीमताः कता धनञ्जया अधमर्पणाः पूरणा इन्द्रकोशिका आजायनाः रेवणा इत्याद्या गणाः प्रतिगणं च प्रवरास्त-त्संख्याश्चोपदिष्टाः । विश्वामित्रगणानां सर्वेषां परस्परमिववाहश्चोपदिष्टः

तदनन्तरं कारुयपानां गोत्रप्रवरोपदेशपराधि सूत्रकाण्डान्युपदिष्टानि । तेषु च निष्टुवा रेभाइशाण्डिला लोगाक्षा इत्याचा गजाः । प्रतिगणं च प्रवराम्तत्संख्या-श्चोपदिष्टाः । करुयवगणानां सूर्वेषां परस्परमदियादश्चोपदिष्टः ॥

नद्नन्तरं विभिन्नां गोत्रमवरेषिद्शवणाधि सूत्रकाण्डान्युपिष्टानि । तेषु च केवलविसष्टा उपभन्यवः पराद्याः कृण्डिनास्तंकृतयश्चेति च गणाः। प्रतिगणं च प्रवरास्तन्तंरुवाश्चोपिष्टाः। विसिष्टगणानां रार्थेपां परस्परमधिवादश्चोपिष्टः॥

तद्नन्तरं अगस्तीनां गोत्रभवनेषदेशपगणि मूत्रकाणाण्युषदिष्टानि । तेषु चेध्नवाहाः साम्भवाहाः सोभवाहा यन्नवाहाः घानेन्द्राः पोर्णनासाश्चेति गोत्रगणाः प्रतिगणं च प्रवगस्तत्संख्याश्चोपदिष्टाः । अगरितगणानां सर्वपां पर्सपगम-विवाहश्चोपदिष्टः॥

तदनन्तरं क्षित्रयाणाभान्नीयययरः पुनिहितप्रवर्धोपदिष्टः पुरोहितगोत्रैः पुरोहिन तप्रवरेश्य सह क्षत्रियाणामविवाहो नोपदिष्टः, प्राप्त्यभावात् ॥ तदनन्तरं वेश्यानां क्षत्रियवत् आत्मीयप्रवरः पुरोहितप्रवरश्चोपादिष्टः ॥ तदनन्तरं सार्वविणिकमानवप्रवरोपदेशपराणि सूत्रकाण्डान्युपदिष्टानि । तेषु च त्रयाणां वर्णानामविशेषेणेकार्षयो मानवः प्रवर उक्तः ॥

सर्वान्ते च समानगोत्रसमानप्रवरादियाथार्थ्यविदां प्रवराध्यायाध्ययनस्य च ब्रह्मविदां वेदाध्ययनस्येव ब्रह्मलोकादिफलप्राप्त्युपदेशपराणि शास्त्रसमाप्तिसूत्रका-ण्डान्युपदिष्टानि । तेषु चोपदिष्टेषु सत्सु पर्यवसिताः प्रवराध्यायाः ॥

अस्यां च काण्डानुक्रमण्यां पिगणितेषु गणेष्वेककिस्मन् गणे यावन्ति गोत्राणि यन्नामकानि यन्कमकानि चान्तर्भवन्ति विद्यन्ते तानि सर्वाणि सूत्रपाठक्रमानुसारे-णेव परिगणितानि ज्ञातव्यानीति । तथा प्रवरसंख्या पश्चापयव्यार्थयद्वचार्ययकार्य-यविभागे मृत्रपाठक्रमानुसारेणव ज्ञातव्या । इति वक्ष्यमाणं सर्वमनुक्रान्तं जिज्ञासा-निज्ञत्ते सुख्यद्वणाय च ॥

तत्र प्रथमं ताबद्धोधायनीयमहाप्रवगध्यायोक्तस्त्रकाण्डान्येव तत्रतत्र प्रथमा-ध्यायपिसमाप्तस्दाहृत्योदाहृत्य व्याख्याय पश्चादापस्तम्बाद्यक्तस्त्रवकाण्डान्युदा-हृत्य व्याख्यास्यामः । तत्र श्लोकः—

सर्वेष्वपि प्रवरशास्त्रगणेष्वतीव श्रीमन्महाप्रवरशास्त्रमिति प्रसिद्धम् । वोधायनीयमिति तत्कृतसूत्रगोत्रकाण्डान्यहं प्रथमतस्सद्भक्तिन वक्ष्ये ॥

#### अथातः प्रवरान्व्याख्यास्यामः।

"बन्धोरंव नत्यथो संतत्ये परस्ताद्वीचो वृणीतं तस्मात्परस्ताद्वीच्चो मनुष्यानिपतरोनु प्रापपते । \* इति । तथा दर्शपूर्णमासयोरेवापयवरणिविधिपरं वाजसनीयब्राह्मणं— अथापयं प्रवृणीत ऋषिभ्यश्रेवैनमेतद्वेभ्यश्र निवेदयत्ययं महावीयी
यो यज्ञं प्रापद्गित बस्मादापयं प्रवृणीते परस्ताद्वीक् प्रवृणीतं परस्ताद्ववीच्यः
प्रजाः प्रजायन्ते ज्यायसस्पत्य उच्चेवेनं निहुत इदं हि स पितवायेऽथ पुत्रोथ पोत्रस्तस्मात्परस्ताद्विक्पवृणीते । इति । तथाऽन्यत्रापि प्रतिशाखसुद्हित्यम् । तथा
गोत्रसम्बद्धान्य पि कानिचिदङ्गानि विहितानिः यथा— " दवं वरुण ं हिति
विसिष्ठराजन्यानां परिधानीया 'आजुहोत निहतिरोगं गोत्राणाम् हिति । तथा
नाराज्ञंसो द्वितीयः प्रयाजो वासिष्ठशुनकानां तनूनपादितरेषां गोत्राणाम् दिति ।

<sup>ं</sup> तें मं. २-५-८, 🗓 शतपथत्रा. २-४-३. 📑 ने.बा. ३-५-०.

तथा 'वासिष्ठे। ब्रह्मा ज्योतिष्टोमे 'इति । तथा ' सृगूणां त्वा देवानाम् ' इति सृगूणां यथण्यां विहितं, ' अङ्गिरसां त्वा देवानाम् ' इत्यङ्गिरसां यथण्यां धानमिति । तथा ' जमद्र्मीनां पश्चावत्तमन्येषां गोत्राणां चतुरवत्तम् ' इति । तथा राजस्ये 'भागवो होता भवति ' इति । तथासोमे ' आत्रेयाय प्रथमाय हिरण्यं ददाति दितीयाय तृतीयाय च दत्यादीनि तत्रतत्रोदाहर्तव्यानि । तया स्मृतिका-रेरिप सर्वेरकृताधानानामिव पतितानाभिव चाकृतिववाहानां पुंसां कर्माधिकागनई-तां मत्वा विवाहाविवाहो गोत्रप्रवरोपाधिकावेव विहितो । यथाऽऽह याज्ञवल्ययः—

अरोगिणीं श्रात्मतीमसमानार्गात्रनाम्। उद्वहेत्....॥

इति । तत्रासमानार्षजां, असमानप्रवरपुरुषजां, असमानगोत्रजां, भिन्नगोत्रपुरुपजेत्यर्थः । आहापस्तम्बः—''सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत् । अहा गौतमः—''असमानप्रवरेषिवाहः । अहा हितरं न प्रयच्छेत् । अहा गौतमः—''असमानप्रवरेषिवाहः । अहा हितरं न प्रयच्छेत् । अहा गौतमः एव हिन्न-''सिवसयोनिसगोत्रासु स्नुषायां गिव च गुरुतलपसमं गमनम् । अहा बोधायनः—''सगोत्रां गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात् । अह यमः—

आरूढपतितापत्यं ब्राह्मण्यां यश्च शूद्रजः। सगोत्रोढासुतश्चेव चांडालास्रय ईरिताः॥

इति। तथा स्मृत्यःतरे—

असिहपतितापत्यं ब्रह्मण्यां यश्च ज्ञूद्रजः।
तावुभौ विद्धि चाण्डालो सगोत्राद्यश्च जायते ॥

इति। तथा—

मातुलस्य सुतामूङ्। मातृगोत्रां तथेव च। समानप्रवरां चेव त्यक्तवा चान्द्रायणं चरेत्।।

इति । तथा श्राद्धे चाहापस्तम्बः—" योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्यसम्बन्धान्मे।ज-यत् " इत्येवमादीनि स्मृतिवाक्यानि तत्रतत्र द्रष्टव्यानि । यस्मादेतानि पूर्वी-‡ तै. ब्रा. १-१-४. § तै. सं. १-८-१८. \* धर्म. २-२-१५, २. धर्म. ४-२. २३-१२. ‡ गृह्य. २१-२. क्तान्यङ्गानि विवाहादीनि च कर्माणि गोत्रप्रवरतत्त्वज्ञानायत्तानि तदभावे च य [त] स्थाहुरुतलपदोपचाण्डालेत्यादिदोपप्रसक्त्या ब्राह्मण्यहानिप्रसङ्गात् मूलो-च्छेदप्रसङ्गः ॥

गोत्राणां च कोटिसंख्यात्रयपरिभितत्वाद्भपांसूनां दिवि तारकाणामिव च दुर्जे-यतां संख्यानिर्देशेन वोधायनो दर्शयति—

# गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च। उनपञ्चाश्वेषेषां प्रवश ज्हिषदश्नात् ॥

इति। अत्र सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानीति तिसृपु संख्यासु वहुवचनप्रयोगादोत्राणां तिस्रः कोट्यः सम्पद्यन्ते । तस्मात्पूर्ववृत्तात्कर्धकाण्डादनन्तरं तद्पेक्षितगोत्रसमान-गोत्रसमानप्रवरतत्कृताविवाहतत्त्वज्ञानाय अती हेतीः प्रवरान्व्याख्यास्यामः, यतस्त-दभावे कर्माधिकारानुपपत्तिः, कर्मप्रकरणे तेपामनुकत्वात् । इत्यथात३३ाव्दौ व्याख्यातो । प्रवगन्व्याख्यास्यामः । सर्वयां बाह्यणानां वक्ष्यकाणागस्त्याष्टमसप्त-पिवंशपरंपराशाखोपशाखायहम्प्रयुतार्खदानेकगोत्राणामाहित!शीनां सतां पुरुषमाहवनीयस्यामेहेव्यवाहनाम्नः सप्तर्पाणामगरत्याष्ट्यानामपत्यस्यवन्वेन तत्सा-हश्यसम्बन्धेन वा प्रकर्षण वर्णानि प्रार्थनानि प्रवगः । ते च होत्रध्वयाध्य विहिता द्विप्रकागः। होतुस्तावद्यथा वत्यानां भार्गवच्यावनाभवानोर्वजामदग्न्येतिपञ्चार्षय-प्रवरे पश्चभिमेन्त्रहारेभेर्द्वप्रसिद्धः आहवनीयार्राप्तः संबाध्यते। तथा संबोधितोऽग्निर्द-वेभ्यो हव्यं वध्यति नान्यथेति कृत्वा तमित्रं होता पूर्णाते प्रार्थयते । तथा तरेव मनत्र-हिर्भः पञ्चभिस्तिद्वपर्ययक्रभेणाग्रस्याष्ट्रमग्रह्मव्यप्त्यक्रभेण साहश्यसम्बन्धेन तसे-वाहवनीयमिन्नमध्वर्ध्यर्णीते प्रार्थयते, यथा जमदिन्नवदूर्ववद्भवानवच्च्यवनवज्युव-दिति। अस्यायमर्थः —यथा जमदश्यादया योग्यतया भोज्यान्नतया च देवेर्जा-तत्वाहेवानुहिश्य त्विय हविःपक्षेपयोग्याः, तथाऽयमपि यजमानो वत्सस्तदपत्यत्वा-त्तवोत्पादकत्वेन पितृस्थानीयत्वाच्च त्वायि हविः प्रक्षेपयोग्य एवत्याह । अध्वयुप्रवरेऽपि स एवाहवनीयोाग्नेः प्रवियते प्रार्थ्यते । इदमेव च प्रवरपद्व्याख्यानं अग्निप्रकाशनार्थ-सामिधेनीमञ्जलिङ्गानि प्रवरिवधायकब्राह्मणानि च दर्शयन्ति । तथाहि—सामि-धेनीमन्त्रेषु ' अग्निं दृतं वृणीमहें ' कृणीध्वं हव्यवाहनम् ं \* इत्यादीनि

६ तै. ब्रा. ३-५-२.

मन्त्रिङ्गान्याहवनीयस्याग्नेः प्रवरकर्मतां दर्शयन्ति, द्वितीयानिर्देशात् । वृणीध्वं हब्यवाहनम् ' \* इत्यस्यैव मन्तस्य व्याख्यानपरं तैत्तिरीयाणां दर्शपूर्ण-मासयोः प्रवरविधिपरं ब्राह्मणमेतमेवार्थं स्पष्टीकरोति—" त्रयो वा अग्नयो हव्य-वाहनो देवानां कव्यवाहनः पितणां सह रक्षा असुराणां त एतह्याशंसन्ते मां वरि-ष्यते मामिति वृणीध्वं हव्यवाहनमित्याह य एव देवानां तं वृणीत आर्षेयं वृणीते बन्धेशिव नैत्यथो मंतत्ये '' इति । अत्रापि ' हव्यवाहनं ' ' तं ' ' आर्पेयं ' च तत्रतत्र द्वितीयानिर्देशात् अग्नेरेव वरितव्यतां प्रतीमः । तथा वाजसनेयिनां विधिषरं ब्राह्मणमेत्रभेवार्थं प्रतिभासयति—' अथार्षयं प्रवृणीत ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवे-भ्यश्च निवेदयत्ययं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्पयं प्रवृणीते ' अध्वर्धप्रवरविधिपरिमदं ब्राह्मणम् । अस्यायमर्थः — अर्थियः ऋष्यपत्यमाहवनी-योशिः—यजमानेनोत्पादितत्वात्, यजमानस्य ऋषिसन्तानत्वात्—तं वृणीते किमथि भित्या शङ्ख प्रयोजनमाह—''ऋषिभ्यश्चर्वनं यजमानं देवेभ्यश्च यत्ययं अहावीयो ये। यज्ञं प्रापत े इति यस्मादेवं प्रयोजनवान् प्रवरः तस्मादाऽध्यायपरिसमाप्तेः होल्प्प्रवरेर्ध्वर्थप्रवरेश्व वृणःत मन्द्रहर्भिपत्यसम्बन्धेन साहश्यसम्बन्धेन चाम्रिग्वाहवनीयः प्राथ्यंते । तस्य प्रकर्षण प्रार्थनानि तस्तेर्मन्तद्दिभः एकदित्रिपश्चमङ्ग्याकः विशिष्टानि एकपिया द्यार्थियाः त्यार्थियाः पश्चार्थियाः प्रवरा इत्युत्यन्तेः न पुनः ऋषीणाभेव मन्त्रहशां प्रवर्णानि प्रवरा इति ॥

नन्वतिस्मिन्प्रवरपद्व्याख्याने सित बहुनि मूत्राणि वक्ष्यमाणानि विरुद्धचन्ते । कथं ? तथाहि—सर्वे सूत्रकारा वक्ष्यन्ति 'इत ऊर्ध्वानध्वर्युर्वृणीते अमुतोर्वाचो होता वृणीते 'इति । अत्र हि मन्त्रहशामंवकिद्वित्रपश्चसङ्ख्याकानां ऋषीणां वरणकर्मता प्रतीयते, तेषां द्वितीयानिर्दिष्टत्वात्, नाग्नेराहवनीयस्य । तथा ' ऊर्ध्वमासीने होतारं वृणीते ' अग्निर्देवानां होता देवान्यक्षत् ' इत्यत्राणि होतुरेव वरणकर्मता प्रतीयते, नाग्नेः । तत्र कथिमवाविरोध इति ॥

अत्र ब्रूमः—पूर्वापरानिभज्ञस्येदं चोद्यम्। कथं ? तथाहि—सर्वे सूत्रकाराः 'इत ऊर्ध्वानध्वर्युर्धृणीते अमुतोर्वाचो होता ' इत्युक्त्वा अनन्तरं होतुरध्वर्याश्च प्रवरानाहः—'भार्गवच्यावनाप्तवानौर्वजामदग्नचोते होता वृणीते, जमदाग्नवद्ववदप्तवानव-

<sup>\*</sup> तै. सं **२-५-**८.

क्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्धः 'इति । न ह्यत्र ऋषीणां वरणकर्मताऽवगम्यते, तेषां तिद्धतेन निर्देशात्ः अध्वर्धुप्रवरे च तद्वदिति वितप्रयोगाञ्च। तस्मात्तत्राप्यप्नेरेव वरण-कर्मता वक्तव्येति पूर्वापराविरोधाय स्त्रान्तराविरोधाय च तानि वाक्यानि व्याच-ध्महे—इत ऊर्ध्वानध्वर्धुर्वृणीते। इतो यजमानात् ऊर्ध्वानृषीत् संकीर्त्य तद्वत्वद्विति तत्साहश्यसम्बन्धेनाहवनीयं वृणीत इत्यर्थः। तथा अमुतोर्वाचो होता इत्यत्रापि तानेव संकीर्त्य तद्पत्यसम्बन्धेन होताऽऽहवनीयमित्युभयत्राग्निरध्याहर्तव्यः। ऊर्ध्व-मासीनं होतारम् इत्यत्रापि होतृश्वदेनाहवनीय एवाग्निरिप्रेतः। कथं ? 'अग्निर्देवो होता देवान्यक्षत् ' इत्यादिवाक्यशेषात् । 'अग्निर्देवो होतेतिय एव देवानां तमवृणीत ततो देवा अभवन् ' \* इति च ब्राह्मणमिष होतृश्वदेन आहवनीयमेवोक्तं दर्शयित । तस्माद्यथोक्त एव प्रवरश्वदस्यार्थः।।

ते च प्रवराः पुनरिष द्विधाः समाना असमानाश्चेति तत्र समानानां मन्त्रदृशां ऋषीणां नामसंङ्क्षचाक्रमेः समानाः प्रवरा येषां ते समानप्रवराः. यथा साविधाः जीवन्तिज्ञावाल्येतिशायनवरोहित्यावटमण्डमाण्डव्यप्राचीनयोग्यमार्कण्डेयादिगोन्त्रप्रभेदानां भार्गवच्यावनाप्रवानौर्वजामद्ग्रचेत्यस्य प्रवरस्य समानत्वात् समानप्रवरास्ते । एवं सर्वत्र । असमानप्रवरास्तु नामसंख्याक्रमाणां अन्यतमेनेकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा भिन्ना प्रवरा येषां त इति । तत्राविशेषेण सर्वे प्रवरा व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञायन्त इति ॥

#### सप्तानामृषीणामगरूत्याष्ट्यानां पक्षा भवन्ति ॥

येपामिह प्रवरा व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञातास्ते सर्वे ब्राह्मणा एव विश्वामित्रजमदाग्नी-भरद्वाजगीतमात्रिवसिष्ठकश्यपानां सप्तानां ऋषीणां अगस्त्याष्टमानां पक्षा भवान्तः; पक्षः वंशः वर्गाः गोत्राणीत्येकार्थाः ॥

ननु भृग्विङ्गरसोः कस्मादिह पक्षा नोक्ताः, तेऽपि सप्तिषिपक्षे वक्ष्यन्त एव । अत्रोच्यते—भृग्विङ्गरसोस्सप्तिषित्वाभावात् सप्तिषिपक्षोपदेशेनैव भृग्विङ्गरसोः पक्षा-पदेशस्यान्यथासिद्धत्वाच भेदेन नोच्यन्त इति ॥

### त्रयः पक्षा भृगूणां पञ्चार्षेया वत्सा विदा आर्धिषेणाः ॥

यथा चेते पश्चार्षयाः तथा चेतान् स्वस्थाने वक्ष्यामः ॥

\* तै. सं. २-५-११.

### चत्वार एवाङ्गिरसाः कामण्डौ दैर्घतमा राक्षायणौ गर्गाश्चः ॥

यथा चैते त्रिपश्चार्षयाः तथा स्वस्थाने वक्ष्यामः । एतत्सर्व स्वाभिप्रायेण द्रष्टव्यं, सूत्रान्तरेष्वन्यथाऽपि दर्शनात् ॥

गर्गाणां ज्यार्षयो विकल्पः ॥

यथा चैवं तथा वक्ष्यामः ॥

विश्वामित्रपक्षे पौरणा द्वार्षयाः।

शुनकविसष्ठा एकार्षयाः ॥

यथा चैवं तथा वृक्षामः ॥

#### अतोन्ये त्रिप्रवरा भवन्ति ॥

परिगणितेभ्यो बत्सादिभ्यो वसिष्ठान्तेभ्यो येऽन्ये बीतह्व्याद्योऽगस्त्यान्तास्तिमृभिः कोटिसङ्ख्याभिः संख्याता उत्तरत्रास्माभिर्वक्ष्यन्ते ते सर्वे त्रिप्रवरा भवन्ति ।
अयमपि स्वाभिप्राय एव, सूत्रान्तरेष्वन्यथाऽपि दर्शनात् । त्रिभिर्वरणं त्रिप्रवरः,
स येषां ते त्रिप्रवराः, त्र्यापेयप्रवराः, भवन्तीत्यर्थः । स्वाभिप्रायोऽयं, एतेषामपि
सूत्रान्तरेष्वेकाषेयद्यापेयत्र्यापेयपश्चापेयाणां दर्शनात् । यथा चैतदुभयं तथा
वक्ष्यामः ॥

#### एतेषु भृग्विङ्गरसो भिन्नविवाहं कुर्वते न चेत्समानार्षेया बहव-स्स्युरिति मतं बोधायनस्योति॥

अस्य सूत्रस्य द्विविधं व्याख्यानम्

एकं तावदुच्यते—एतेषु परिगणितेषु गोत्रेषु भृगोरिङ्गरमश्च जमदिशगीतमभर-द्वाजव्यतिरिक्ताः भृगुत्वेनाङ्गिरस्त्वेन चाभिन्ना अपि सन्तो भिन्नविवाहं कुर्वते। भिन्नविद्वाहो भिन्नविवाहः। भिन्नश्चासौ विवाहश्चेति भिन्नविवाहः। यथाऽऽगस्त्या-ष्टमसप्तिषिपक्षीयाः परस्परभिन्नगोत्रीयाः स्वं स्वं पक्षं विहाय पक्षान्तरीयैः भिन्नगो-त्रेस्सह विवाहं कुर्वते तथा भृग्वङ्गिरसो जमदाश्चगौतमभरद्वाजव्यतिरिक्ताः वीतहव्य-शुनकमित्रयुववेन्यहरितकुत्सकण्वरथीतरमुद्गलविष्णुवृद्धादयो भृगुत्वेनाङ्गिरस्त्वेन चाभिन्ना अपि स्वंस्वं गणं विहाय गणान्तरीयैः सह विवाहं कुर्वत इत्यर्थः॥ अपरा व्याख्या—अभिन्नविवाहं कुर्वत हात स्त्रच्छेदः । अस्यायमर्थः—
भृगवो भृगुत्वेनाभिन्ना अपि स्वंस्वं गणं विहाय गणान्तरीयः भृगुभिरेवाभिन्नविवाहं
कुर्वते । अभिन्नानां विवाहोऽभिन्नविवाहः एवमङ्गिरसोपि । तत्र भृग्वङ्गिरसोः
सप्तर्पिवाह्यत्वेन तत्पक्षियाणां गोत्राभावेन गोत्रसमानत्वाभावात् मिथो
विवाहं नास्ति द्रापःः असमानप्रवरत्वात्, असमानगोत्रत्वाच्च । एवं सप्तष्यंपत्यवाह्यानां भृग्वङ्गिरसां पग्रपत्रविवाह उक्तः । अत्रव विशेषमाह—'न चेत्
समानार्पया वहवरस्युः " इति । पद्यार्पयाणां ऋषित्रयसभानत्वं समानिषवहत्वं
यथा आर्ष्टिपणानां विदानां च । त्र्यार्पयाणां ऋषिद्रयसभानत्वं समानिषवहत्वं
यथा हरितकृत्मानाम् । तद्भयं येपां भृग्वङ्गिरसां नास्ति ते परस्पः विवाहं कुर्वत
इत्यर्थः । वोधायनप्रहणमात्मनः पूजार्थं, यथा जिमनीयं सूत्रे जिमिनेः परतन्त्रत्वापसेः
स्वतन्त्रप्रतिवेधस्त्यात् वहत्यत्र जिप्तानप्रहणं तद्वत् । इति करणन्नध्यायसमाप्त्यर्थम् ।
इति श्रीर्वाधायनीयं महाप्रवरे अथमोध्यायः ।

अथत अविविध्वर्ष्येष्ट्रीति अति । । । स्मिन्येष एको । ।

अथ प्रवरकर्तव्यतोपदेशानन्तरं अतो हेतोः. यतो विज्ञाते क्रमविशेषे होतुरध्व-याश्च वरणमग्निप्रार्थनं बहुनां मन्त्रहशां वरणं कर्तृ शक्यतं नाविज्ञाते, अतः क्रम-विशेष उच्यते—अत अध्वानित्यादिना। अयमर्थः—अतो यज्ञशानादृध्वान् मन्त्र-हिम्मरव्यवहितान् मृत्रभृताहषेः क्रमेण संकीत्यं तद्वतद्विति साहश्यसम्बन्धेन आहवनीयं प्रत्रृणीते प्रार्थयते. यथा वत्सानां जमदिन्नवद्ववद्मवानवच्च्यवनवद्-भृगुविद्ति । अमृतोर्वाचो होता—अमृतो मृत्रभृताहषेरारभ्यावाम्भृतान्मन्त्रहशः अध्वर्युप्रवरक्रमविषयंयक्रमेण तद्पत्यसम्बन्धेन प्रार्थयते तमेवान्निं, यथा भार्ग-वच्यावनामवानार्वजामद्गन्यति । एवमुभाभ्यां प्रार्थितोन्निर्यज्ञमानयोग्यतां ज्ञात्वा तदीयं हिवद्विभ्यो दास्यति । यथा कर्माक्नभृतानाभृत्विजां वरणं तत्प्रार्थनं यजमा-नेन प्रार्थितारसन्तः कर्माक्नानि करिष्यन्तीति, तथा होतुरध्वयांश्च वरणमग्निप्रार्थनं ताभ्यां प्रार्थितोऽन्निर्देवेभ्यो हव्यं वहतीति। एप एव प्रवरक्रमविशेषो होतुरध्वयोश्चा-ध्यायपरिसमानिपर्यन्तं सर्वत्रोपदेष्टव्यः ॥

\*मीमां. १२-१-७,

# द्वचार्षेयसन्निपातेऽविवाहरूचार्षेयाणां ज्यार्पेयसन्निपातेऽविवाहः पञ्चार्षेयाणामसमानप्रवरेर्विवाहः ॥

' भृग्विद्गरमो भिन्नविवाहं कुर्वते न चेत्समानार्षया बहवस्स्युः' इति उक्तमध-स्तात् । अनेन सूत्रेण भृग्विद्गरसां अविवाहकारणभृतंसमानबह्वित्वमाह—ज्यार्पे-याणां भृगूणां द्व्यार्पेयसिन्नपाताद्विवाहः, समानिर्पेवाहुल्यात् । अङ्गिरसामापि हरितानां कुत्सानां च ज्यार्पेयाणां द्व्यार्पेयसिन्नपाताद्विवाहः । सिन्नपातः समत्वम् । तथा पश्चार्पेयाणां भृगूणामार्ष्टिपेणानां वत्सानां विदानां च ज्यार्पेय-सिन्नपाताद्विवाहः । यथा चैवं तथा स्वथाने वक्ष्यामः॥

एक एव ऋषियोवत्प्रवरेष्वनुवर्तते।
तात्रसमानगोत्रत्वमन्यत्र भृगविद्धारमां गणात्॥

गोत्रलक्षणमुपारिष्टाद्वस्याते—

विश्वामित्रो जमद्यभरद्राजीय गौतमः।

अत्रिवीसष्टः कर्यप इत्येते सप्तर्पयः॥

" सप्तानामृषीणागगरत्याष्ट्रणानां यदपत्यं तद्रोत्रभित्युच्यते "

इति । यनु पाणिनीयं गोऽलक्षणं े अपत्यं पौष्ठावस्ति गोत्रमं े इति तर्यापत्यमात्रविषयत्वेन सामान्यत्वात् वोधायनीयं गोत्रलक्षणं अगस्त्याष्टकसप्तर्ष्यंपत्यविषयं पर्यवसानं, अन्यथा चण्डालादेरपत्यमपि पौत्रप्रभृति गोत्रं प्रसज्यत
इत्यतिव्याप्तिप्रसङ्गत् इत्यस्य वोधायनीयत्य सृत्रत्य व्याख्यानावसरे भविष्यति ॥
गोत्रस्वरूपसिद्धवत्कारेण समानगोत्रलक्षणोपदेशपरिमदं सूत्रम् । अस्यायमर्थः—
एक एवागस्त्याष्टमसप्तिर्थगोत्राणां अगस्त्याष्टमसप्तर्थपत्यात्मनां तिस्रिभः कोटिसंख्याभिः संख्यातानां वश्यमाणानां प्रवरेष्वेकदित्रिपञ्चापेयेषु वियमाणतया
सत्त्या चानुवर्ततं तावतां गोत्राणां समानगोत्रत्वसुक्तं विज्ञेयम् । एतदुक्तं भवति—
अगस्त्याष्टमानां सप्तपिणामन्यतमसृपिमेकं वा सदितीयं वा सतृतीयं वा सपश्चमं
वा ये प्रवृणुते ते सर्वे समानगोत्रा इति । तत्रायं विज्ञेषः— अन्यत्र भृग्विङ्गसां
गणात् दिति । अयमर्थः—जमद्गिव्यतिरिक्तानां भृगूणां गणात् गौतमभरद्वाजव्यतिरिक्तानां अङ्गिरसां गणाच अन्यत्र । गणादित्येकवचनं जात्यपेक्षं—

गणेभ्योन्यत्र । अगस्त्याष्टमसप्तर्थपत्यानां गणेष्वेवैकर्ष्यनुवृत्त्या समानगोत्रत्वमुक्तं विज्ञेयम् । जमदिव्रगौतमभरद्वाजव्यितिरिक्तानां तु भृग्विङ्गरसामगस्त्याष्टमसप्तर्ष्य-पत्यवाह्यत्वेन गोत्रत्वासंभवात् गोत्रसिद्धवत्कारपूर्वकं समानगोत्रत्वं नास्तीति मत्वा 'अन्यत्र भृग्विङ्गरसां गणात् ' इति पर्युदासः कृतः ॥

नन्वसत्यां प्राप्तौ कथं पर्युदासः, प्राप्त्यपेक्ष्यत्वात्तस्य ?—

सत्यमेवम्, अस्त्यत्रापि भ्रान्तिनिमित्ता अन्यत्र प्राप्तिः । कथं ?—अगस्त्या-ष्टमसप्तर्ष्यपत्यभूतान् वत्सादीन् गोत्रशब्दं प्रयुभ्रानान् दृष्ट्वा तत्परमासन्नविकायह-णात् मित्रयुवशुनकहित्तरथीत्रसुद्गलादयोपि सप्तर्षिबाह्याः गोत्रशब्दं प्रयुभ्रते— भित्रयुवगोत्रोहमित्येवम् । इत्थं भ्रान्तिनिमित्तां प्राप्तिमपेक्ष्य पर्युदासः कृतः 'अन्यत्र भृग्विङ्गरसां गणात् ' इति ॥

अथवा पर्युदासस्य प्राध्यपेक्षेव नास्ति, एकवाक्यत्वात् । यथा " यज्ञेषु येय-जामहं करोति नानूयाजेषु येयजामहं करोति " इत्यत्रकवाक्यत्वात् पर्युदास इत्युक्तं " अपि तु वाक्यशेषत्वादितग्पर्युदासस्स्यात्प्रतिषेधे विकल्पस्स्यात् " \* इति बाधलक्षणे तद्वत् ॥

जमद्त्रिगौतमभरद्राजानां त्रयाणां भृग्विङ्गरसामिष सतामगरूत्याष्टमसप्तर्ष्यं न्तर्भावादेव गोत्रत्वसिद्धेः समानगोत्रत्वं युक्तमेवेति न तत्रायं पर्युदासः । इममेव च पर्युदासाभिप्रायं उपरिष्टात् बोधायनः स्वयमेव दर्शियष्यति— वत्सा विदा आष्टिषेणा इत्येतेषामविवाहः, 'गौतमानां सर्वेषामविवाहः', भरद्राजानां सर्वेषामविवाहः', इति त्रिभिरेभिरस्त्रेः । ये तु सप्तष्यपत्यबाह्याः वीतहव्यशुनकवाध्यश्वेन्यहरितकुत्सकण्वरथीत्रसुद्रलविष्णुवृद्धाद्याः तद्धिपयमिदं सूत्रत्रयमधस्ताद्धः, 'भृग्विङ्गरसो भिन्नविवाहं कुर्वते न चेत्समानापया बहवरस्युः' इति, 'द्व्यार्षेयसन्त्रिपातेऽविवाहस्यार्षेयाणां व्यार्षयसन्तिपातेऽविवाहः पश्चार्षयाणाम् ' इति । इति करणमध्यायसमाप्तिद्योतनार्थम् ॥

#### इति श्रीबोधायनीये महाप्रवराध्याये द्वितीयोऽध्यायः।

इति पुरुपोत्तमपण्डितविरचितायां सर्वगोत्रप्रवरमञ्जर्यां बोधायनीयमहाप्रवराध्याय -सूत्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रकाण्डं समाप्तम् ।

<sup>\*</sup> मीमां १०-८-४. भाष्ये तु--- "अपि तु वाक्यशेषस्यादन्याय्यत्वाद्विकत्पस्य विधीनामेकदेशस्यात् " इत्येव सूत्रं पठचते.

अथेदानीमापस्तम्बाद्यक्तप्रवराध्यायसूत्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रकाण्डमु-दाहरिष्यामः—

प्रवरान्व्याख्यास्यामः॥ १॥

आर्षेय वृणीते बन्धोरेव नैत्यथो संतत्या इति विज्ञायते ॥ २ ॥ न देवेन मनुष्येरार्षेयं वृणीत ऋषिभिरेवार्षेयं वृणीत इति विज्ञायते ३॥ आर्षेयमन्वाचष्ट ऋषिणा हि देवाः पुरुषमनुबुध्यन्त इति विज्ञायते ४॥ यो वाऽन्यस्सन्नथान्यस्यार्षेयेण प्रवृणीते स वा अस्य तहिषिरेष्टं वीतं वृद्धे इति विज्ञायते ॥ ५ ॥

त्रीन् वृणीते मन्त्रकृतो वृणीते यथिष मन्त्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते ६ अथैकेषामेकं वृणीते द्रो वृणीते त्रीन् वृणीते न चतुरा वृणीते न पञ्चाति वृणीते इति विज्ञायते ॥

इत ऊर्ध्वानध्वर्युर्वृणीतेऽमुतोर्वाचो होतेति विज्ञायते ॥ ८॥ पुरोहितस्य प्रवरेण राजा प्रवृणीत इति विज्ञायते ॥ ९॥

इत्यापस्तम्बाद्यक्तगोत्रप्रवरसूत्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रकाण्डमुदाहृतम् ॥ अथेदानीं आपस्तम्बाद्यक्तसूत्रस्य भाष्यकारधूर्तस्वामिकपर्दिस्वामिग्रुहदेवस्वा-मिप्रभृतीनां मतानुसारेणेदं काण्डं व्याख्यास्यामः॥

नित्यं नोमित्तिकं काम्यं कर्मोक्तं त्रिविधं श्रुतौ ।
तदङ्गगोत्रप्रवरास्सर्वे नोक्ता विभागद्याः ॥
कर्माधिकारस्सर्वेषां गोत्रप्रवरहेतुकः ।
विवाहश्चेति मन्वानः प्रवरानाह स्त्रकृत् ॥
समानगोत्रप्रवरां कन्यामृद्वोपगम्य च ।
तस्यामृत्पाद्य चण्डालं ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥
यतस्ततोहं प्रवरान् गोत्रैस्सर्वेस्सहाधुना ।
वक्ष्ये ब्राह्मण्यरक्षार्थीमत्याचार्योऽब्रवीदिमान् ॥

#### प्रवरान्व्याख्यास्यामः ॥१॥ अ

इत्येतत्सूत्रं महाप्रवरभाष्ये कृतव्याख्यानमिति न व्याख्यातम् ॥ १ ॥

#### आर्षेयं ..... विज्ञायते ॥ २ ॥

आर्थयमृष्यपत्यसम्बन्धमः सनो वृणीते । अथवा आर्थयमृषेरपत्यमाहवनीयमप्तिं यजमानेनोत्पादितत्वाद्यजमानस्य ऋषिसन्तानत्वात् तं वृणीते प्रार्थयते तद्रोत्रतयोति । एवं सित बन्धोरेव नेति । पूर्विपसम्बन्धान्न च्यवते इत्यर्थः । अथो आपि च सन्तत्ये पूर्वेपामात्मनश्च सन्तानायेति ॥ २ ॥

#### न देवैः .... विज्ञायते ॥ ३ ॥

अपिच विज्ञायते श्रूयते शाखान्तरे । न देवैः प्रजापत्यादिनिगांपयं वृणीते । न च मनुष्येविद्वद्भिदिभिगार्थयं वृणीते । ऋषिभिरेव विषशदिमन्वहारिमगार्थयं वृणीत इति ॥ ३ ॥

#### आपेयं ....विज्ञायते ॥ ४ ॥

अथापरं विज्ञायते श्रूयते द्वारवान्तरे । आर्थयमन्वाचष्टं । कर्नात् ? ऋषिणा पूर्वजनकीर्तितेन देवप्रसिद्धेन तद्पत्यं पुरुषमनुबुध्यन्ते भाज्यात्रीयं तद्पत्यत्वात् इति जानन्ति हीति ॥ ४॥

#### यो वा ावज्ञायते ॥ ५ ॥

अथा च विज्ञायते यो व यजमानोन्यगोत्रस्यत् अथान्यगोत्रस्यापयेण पर्णित स्वित्र्य यजमान्य तिष्टं यागफलं वीतं ब्राह्मणतर्पणादिफलं बुह्रे गृह्यतिति॥ ५॥

#### भीन् वृगीते....विश्वायते ॥ ५॥

भीन् भन्तको भन्तहशो धृणीते, भन्ताणां करणाप्रसक्तेः करणे चानित्य-लामसङ्गत्। यो यो यस्य यस्य ऋषिः ययपि मन्त्रहशो वृणीत इति विज्ञायते ्यते शाखान्तरे॥ ६॥

#### अथ....विज्ञायते॥ ७॥

\*सन्नानन्तरं तदर्थं होतृप्रवरा अव्यर्थप्रवराश्चानुकत्वाद्वस्यन्ते ॥ प्रज्ञातवन्धूनां यैरिप्निर्त्रियते ते प्रवराः, तानेता-न्विस्तरण प्रवरान्प्रपञ्चन वश्यामः ॥ इति कपर्दिभाष्ये विशेषः. अथैकेषां शाखिनां श्रुतो श्रूयते— एकमापंयं वृणीते, एकमृषं संकीत्यं तद्प्यमित्रं वृणीते । तथा द्वी वृणीते त्रीन्वृणीते इत्यत्रापि । चतुरो न वृणीते । पश्चातित्य पडादीन्न वृणीते । अयमथं:—आपंयवरणस्य मन्त्रहत्तवं विशेषणत्वेनोक्तमधस्तात् । अतश्चात्मीयानां मन्त्रहशां यथेष्टसङ्ख्याकानामनियमेन वरणप्राप्ती सत्त्यां 'न चतुरो वृणीते 'न पश्चातिवृणीते 'इति चतुर्णामतिपश्चानां च वरणप्रतिपेध इति वर्णयन्ति । तत्र 'आपंयं वृणीते इति विहिते वरणे 'एकं वृणीते द्वी वृणीते त्रीन् वृणीते 'इति सङ्ख्या विद्धाति वाय्यत्रयमस्यां श्वतिवित्तं कृत्वा करणप्रत्रकारा इमाभेव श्वतिमवरुम्वय प्रवर्तन्ते । या तु पृवीदाहता श्वितः 'जीन्वृणीते मन्त्रकृतो वृणीते यथिमन्त्रकृतो वृणीते इति तत्र त्रीन्वृणीते इत्येनतावन्त्रात्रं विधिः । इतरेपां कश्चिदुषक्षमः कश्चिद्वयुत्त्यानुवादः कश्चित्यतिथ इति मत्त्वेनाभेव श्वतिमवरुम्वय न्यायविद्विचारार्यरिधिकाररुक्षणे पष्ठेऽध्याये ज्यार्थन्यस्यवाधिकारो निरूपितः ''अञ्चार्पयस्य हानं स्याद्धिकारत् '' श्वत्याप्ते पर्यवाधिकारो निरूपितः ' अञ्चार्पयस्य हानं स्याद्धिकारत् ' श्वत्यत्र वहनां मत्त्वराधे सति बहूनां मतमनुयर्तव्यिमिति मत्वा प्रयोगार्थनो वैदिकप्रयोग-शास्त्रकारानेवानुगता इति ॥ ० ॥

#### इत....विज्ञायते ॥

इदं सूत्रं महाप्रवरभाष्ये व्याख्यातिभिति न व्याख्यायते । इदं सूत्रं शाखान्त-रीयं श्रुतिवाक्यभिति मन्तव्यं, विज्ञायते इति प्रयोगात् ॥ ८॥

पुरोहितस्य....विद्यायते॥ ९॥

पुरोहितः पुर एनं क्षत्रियनभिषिकं वेश्यं वा नयतीत पुरोहितः क्षत्रियंवश्ययोः दाविंहौभिकोभिजनविद्यापृत्ति देशुणसम्पन्नः । तस्य हि प्रवंग्ण राजाऽभिषिक्तः प्रवृणीते । दर्शपूर्णमासयोः अत्र च वचनाद्वाह्मणोपि राज्यं प्राप्तः पुरोहित-प्रवर्शेव प्रवृणीत इति । इद्मपि सूत्रं शाखान्तरीयं श्रीतवाक्यमेवेति मन्तव्यं, विज्ञायत इत्युक्तत्वादिति ॥ ९ ॥

इति पुरुषेत्तमपण्डितिबरिचतायां गात्रप्रवरमञ्जयी आपस्तम्बसत्याषाढादि-स्त्रोक्तगोत्रप्रवरकाण्डानामाद्यं परिभाषासत्रकाण्डं व्याख्यातस् ।

मीगांसा. ६-१-४३. भाष्यधृतसूत्रपाठे अधिकारादित्यंशो न दशते.

अथ कात्यायनलौगााक्षेप्रणीतवरप्राध्यायसूत्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रका-डण्मुदाहीरष्यामः—

अथातः प्रवरान् व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ तदेतद्वाह्मणं भवत्यार्षेयं वृणीते बन्धोरेव नैत्यथो सन्तत्या इति॥२॥ एकं वृणीते द्वी वृणीते त्रीन्वृणीते न चतुरो वृणीते पश्च वृणीते न पश्चातिवृणीते इति॥ ३॥

अपि हैके मानविति मनुविदित्येकैकमार्षेयं सार्वविणकं प्रवृणीते। कस्य हेतोरिति। मानव्यो हि प्रजा इति ॥ ४॥

तदेतन्नोपपद्यते । न दैवेर्न मनुष्येरार्षयं वृणीते ऋषिभिरेवार्षयं वृणीते ॥ ५ ॥

यः परार्षेयं वृणीते परं यज्ञस्याशीर्गच्छत्यावृश्च्यते वा एष ओष-धीभ्यो वनस्पतिभ्यः पितृभ्य ऋषिभ्यो मनुष्यभ्यो यः परान् प्रवृणीते ॥ ६ ॥

तदेतदन्यत्र ब्राह्मणक्षित्रियाभ्यामितरासां प्रजानां युक्तं भवति ॥ ७॥ इत एवोर्ध्वं होता प्रवृणीतेऽन्वगित्यध्वर्युः ॥ ८॥

इति कात्यायनः ॥

इत एवे।ध्वीनध्वर्युर्वृणीतेऽमुतोवीचो होता ॥ ९॥ इति लोगाक्षिरित्येतावन्मात्रे पाठिवशेषः । अन्यत्समानिमिति ॥ ९॥

इति कात्यायनलौगाक्षिप्रणीतगोत्रप्रवरकाण्डानामाद्यं पारेभाषासूत्रकाण्डमुदाहृतम्.

इह कात्यायनलोगाक्षिप्रणीतप्रवराध्याययोर्भाष्यादर्शनात् सूत्रान्तराभियोगब-लात् गुरुप्रसादाच यथावदिदं काण्डं व्याख्यास्यामः—

अत्र श्लोकः —

बोधायनादिम्ननिवृन्दपदार्विन्दप्रेमप्रवर्धितमातिः पुरुषोत्तमोहम् । सूत्रान्तरेष्वीभनिवेशवलादिदानीं कात्यायनप्रवरभाष्यमहं करिष्ये ॥

#### अथातः प्रवरान्व्याख्यास्यामः॥ १॥

इदं सूत्रं महाप्रवरभाष्ये वृत्तव्याख्यानामिति न व्याख्यायते ॥ १ ॥ तदेतत् .....सन्तत्या इति ॥ २ ॥

इदमाप सूत्रमापस्तम्बसूत्रभाष्ये कृतव्याख्यातमेव ॥ १ ॥

एक वृणीते ..... न पञ्चातिवृणीत इति ॥ ३ ॥

अत्र द्र्यपूर्णमासयोरेवार्षयवरणविधिपरं ब्राह्मणं महाप्रवरभाष्ये अस्माभिरुदा-हृतं व्याख्यातं च। '' अथार्षयं प्रवृणीत ऋषिभ्यश्चेवैनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्ययं महावीयो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षय प्रवृणीते परस्ताद्वीक् प्रवृणीते'' इत्यादि। एतद्वाह्मणाभिप्रायं व्याचक्षाणेन कात्यायनेनेवसुक्तम्—''विद्रांश्चिकित्वान्मनुवद्ध-रतवद्मुवद्मुवदिति यजमानार्षयाण्याह । पुरस्ताद्वीश्चि त्रीणिः यान्वतो वा मन्त्र-कृतः' इति तत्र पुरस्ताद्वीश्चि त्रीणीत्यस्य पक्षस्य मूलभूता श्वतिरधस्तादेवोदाहता 'त्रीन्वृणीते मन्त्रकृतोवृणीते यथिषमन्त्रकृतो वृणीते दित्र। इदानीं यावन्ति वा मन्त्रकृत इत्यस्य पक्षस्य मूलभूतां श्वति शाखान्तरगतां स्वयमेवोदाहरति—एकं वृणीत इत्यवमाद्या । व्याख्याता चेपा श्वतिरापस्तम्बसूत्रभाष्ये । अस्याः श्वते-रयमभिप्रायः—यस्येक एव मन्त्रहगस्ति स एकं तमेव वृणीते । यस्य द्वावेव स्तः स द्वावेव वृणीते । यस्य त्रयस्तिति स त्रीनेव वृणीते । यस्य चत्वारस्तिति स चतुरो विद्यमानानिप न वृणीते । यस्य पञ्च सन्तिस पञ्च वृणीते । यस्य पडादा वहवस्सान्ति स पञ्चातीत्य पडादीन्न वृणीते विद्यमानानिपति । तत्र च यस्य यावन्तस्सन्ति न न्यूनाधिका इत्यत्र कल्पस्त्रकारा एव शरणं प्रमाणान्तरा-भावाच्च । इमामेव श्वतिमवलम्ब्य कल्पस्त्रकाराः प्रवृत्ता इत्युक्तमधस्तात् ॥३॥

### अपि हैके.....प्रजा इति ॥ ४ ॥

अपि हेति पक्षान्तरपरियहे। एके शाखिनस्ताण्डिनः छन्दोगाः। मानवेत्ये-कार्षेयं प्रवरं होतारः प्रवृणते। एक मनुविद्त्यध्वर्यवः प्रवृणत इति,। सार्वविणिकं सर्ववर्णेषु भवं प्रवरं प्रवृणिते। अत्र अथवा एके शाखिनस्ताण्डिनइछन्दोगा इत्थं प्रवण्य स्थामनन्तीति वाक्यशपाऽध्याहर्तव्यः। एकार्षेयमानवप्रवरणे हेतुं पृच्छ-ति—कस्य हेतो।रिति। कुतो हेतोरित्यर्थः। 'पष्ठी हेतुप्रयोगे ' इति पश्चम्यर्थे पष्ठीस्मरणात्। तत्र हेतुः—मानव्यो हि प्रजा इति । अयमर्थः—यतस्सर्वासां प्रजानामाद्यो मुलभूतो मनुः " एकं वृणीते " इति ब्राह्मणान्तरं अतस्तमेव वृणते प्रजा इति । जातिः सामर्थ्यमर्थित्वं शास्त्रापर्युदासश्च येषां त्रैवर्णिकानां प्रवराधिकाराणां ते प्रजाशब्दवाच्या द्रष्टव्याः ॥ ४॥

अस्य ताण्डिनां पक्षस्य दूषणाय ब्राह्मणान्तरमाह—

तदेतत्....वृणीते॥ ५॥

व्याख्यातं चेदं ब्राह्मणमापस्तम्बादिसूत्रभाष्ये । युक्त्या च ताण्डिद्र्शनं दूषयन्ति बहुविदः । ताण्डिद्र्शने हि सर्वेषां त्रैवणिकानां समानप्रवरत्वाद्विवाहः, विवाहे च वर्णसाङ्कर्यप्रसङ्गः, गुरुतल्पदोषप्रसक्त्या चण्डालोत्पत्तिदोषप्रसक्त्या च ब्राह्मण्यनाञ्चान्मुलोच्छेदः प्रसज्यते इति ॥ ५ ॥

यः परार्षेयं ..... वृणीते ॥ ६ ॥

यः परार्षयस्सन् स्वस्मात्परस्यार्षयेण प्रवृणितं तदीयं यज्ञफलं तमेव परं गच्छाति स एव भुद्धे इत्यर्थः । किश्च—आवृश्च्यते आच्छिद्यते वा एषः देविधिपितृमतुष्य-साध्याद्यज्ञफलादिति॥ ६॥

इदानीं ताण्डिश्रुतेरप्रामाण्यं परिहर्तु विषयान्तरमाह—

तदेतत्....भवाति ॥ ७ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामन्यत्र वैश्यविषया ताण्डिश्रुतिरित्यदोषः । न हि तत्र समानप्रवरदोषोस्ति अवर्जनीयत्वादेकदेशक्षामवत् । वात्सप्रीतिहोता वत्सप्रिवादि-त्यध्वर्युरित्यत्रापि स्ववर्णप्रवरेस्तुल्यत्वात्समानप्रवरदोषो ब्राह्मणविषय एव निश्ची-यते । तस्माद्राह्मणानामेकद्वित्रिपश्चार्पयाणां होतुरध्वयोश्च प्रवरा व्याख्येयाः॥७॥

तत्र बहूनां वरणे क्रमविशेषमाह—

## इत एवोर्ध्व होता प्रवृणीतेऽन्वगित्यध्वर्यः॥ ८॥

इति कात्यायनः । इतः प्रवरकर्तव्यताप्रतिपादनादूर्ध्वं होता प्रवृणीते भृग्वादानमन्त्रहशः यथा भागवच्यावनाप्तवानौर्वजामदग्न्येति । अन्विगत्यध्वर्युः । होतुः
प्रवरक्रममनुसरह्मध्वयुः प्रवृणीते । इति शब्देन तमेव प्रवरक्रमं दर्शयिति—यथा
भृगुवच्च्यवनवद्भवानवदूर्ववज्जमदिश्विदिति । तथाहि—ब्राह्मणमध्वर्युप्रवरिविधिपरं
वाजिनां 'परस्ताद्वीक् प्रवृणीते ' इति । स्वयमप्याह—यजमानार्षेयाण्याह

परस्ताद्वीश्चि त्रीणीति। लीगाक्षिपाठे इतिव्याख्या। 'इति एवोध्वं होता ' इति कात्यायनादिभिस्समानम् । 'अमुतोर्वाचो होता ' इत्यत्र विदेशिः। भार्गवच्या-वनाभवानौर्वजामद्ग्न्येति होतुः प्रवरादमुचोर्वाचोध्वर्युः प्रवृणीते अन्त्यमारभ्य मूलभूताहषेः यथा जमद्गिवदूर्ववद्भवानवच्च्यवनवद्भृगुवादीते। अत्र सर्वेषामा-चार्याणां होतुः प्रवरक्रमस्समानः । अध्वर्युप्रवरक्रमस्तु कात्यायनाद्न्येषामा-चार्याणां समानः । कात्यायनस्य तु होतृप्रवरक्रम एवाध्वर्युप्रवरक्रम इति विदेशिः॥ ८-९॥

इति श्रीपुरुषोत्तमपण्डितविरचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी कारयाः यनलोगाक्षिप्रणीतप्रवराध्यायगोत्रम्त्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रकाण्डं समाप्तम्.

अथेदानीमाश्वलायनप्रणीतगोत्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रकाण्डमुदाहरि-ज्यामः—

सर्वे समानगोत्रास्स्युरिति गाणगारिः कथं ह्याप्रीसूक्तानि भवेयुः कथं प्रयाजा इति ॥ १ ॥

अपि नानागे।त्रास्स्युरिति शौनकस्तन्त्राणां व्यापित्वात् ॥ २ ॥ गृहपितगोत्रान्वया विशेषास्तस्य राद्धिमनुराद्धिस्सर्वेषां प्रवरास्त्वाव-तेरत्रावापधार्मित्वादिति ॥ ३ ॥

इत्थमाश्वलायनीयप्रवराध्यायसूत्राणां परिभाषासूत्रकाण्डं समाप्तम् । अत्र भाष्यकारदेवस्वामिमतानुसारण व्याख्या प्रस्तूयते—

सर्वे.....प्रयाजा इति ॥ १ ॥

उक्तानि वैतानिकानि कर्माणि सन्त्रपर्यन्तानि । तेपां मध्ये तिस्रभिः कोटि-भिस्सङ्ख्यातगोत्राणां ब्राह्मणानां प्रतिगोत्रं प्रवराः कतर्व्यत्वेन विहिताः— ''आर्षेयं वृणीते एकं वृणीते द्वी वृणीते त्रीन्वृणीते न चतुरो वृणीते पश्च वृणीते न पश्चातिवृणीते'' इति श्रुतिभिः । सन्त्रेपु बहुयजमानत्वमुक्तं 'ऋदिकामास्स-न्त्रमासीरन्' ' उपेयुः '' इति च बहुवचनान्तासीतौषैतिचोदितत्वात्, ' चतुर्वि-श्रुतिषरमास्सन्त्रमासीरन् ' इति च सङ्खयाश्रुतेः । बहुषु च यजमानेषु समानगोत्राश्च संभवान्त नानागोत्राश्च । तत्रैवं सित सस्त्राधिकारिणो विषयीकृत्य संदेहः—िकं समानगोत्रा एव सर्वे स्युरुत नानागोत्रा अपीति । तत्र सर्वे समानगोत्रस्युरिति गाणगारिराचार्यो मन्वते । तत्र गोत्रस्वरूपं बोधायनोक्तं द्रष्टव्यं—''सप्तानां सप्त-षीणामगस्त्याष्टमानामेक एव ऋषिर्यावत्प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्र भगविद्गरसां गणात् '' इति । तदुभयं गोत्रं समानगोत्र च हृदये निधाय सर्वे समानगोत्रास्स्युरिति प्रतिज्ञातेऽथं हेतुमाह—कथं ह्याप्रीसूक्तानीत्यादिना प्रयाजा इत्यन्तेन ॥

अयमर्थः — आप्रीस्कानि तावत्प्रतिगोत्रं व्यवस्थितानि — ' सिमद्धोप्तः इति शुनकानां ' जुपस्व नस्सिमद्धम ' इति विसिष्ठानां ' सिमद्धो अद्य े इति वा सर्वेषामिति । तथा प्रयाजा अपि — नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजो विसिष्ठशुनकात्रि वाध्यश्वादीनामिति । प्रतिगत्त्रं व्यवस्थितास्सन्तो गोत्रनानात्वपक्षे विरुध्यमाना स्समानगोत्रपक्ष एव युज्यन्ते ॥ १ ॥

ननु प्रतिगात्रमाप्रीस्क्तप्रयाजाभ्यामः कस्मान्न भवति प्रवरवत्?। नेति बूमः— समानगोत्रेष्ववाभ्यासेन विनाऽपि चरितार्थत्वात्प्रकृतो चानभ्यस्तत्वादिहापि तत्प्राप्तः। यदुक्तं प्रवरवदिति तस्योत्तरमुक्तरं वक्ष्यामः। अपि च प्रतिगोत्रमभ्यासे सत्यङ्गानां क्रमकोपः प्रसज्यते। गृहपतिब्रह्मोद्वातृहोत्रध्वर्युप्रभृतियजमानधर्माणां बद्धक्रमत्वात् तस्मात्ममानगोत्रा एवेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह—

## अपि....व्यापित्वात् ॥ २॥

अयमर्थः—नानागांत्रा अपि न समानगांत्रा एव । कुतः तन्त्राणां व्यापि-त्वात् । तन्त्रशब्देन मन्त्राणां साङ्गप्रधानविषयाः प्रयोगा उच्यन्ते । ते ऋद्विपुष्टि-स्वर्गादिफलकामिनस्सत्त्रे स्युः, पुरुपभात्रव्यापित्वात् । समानगोत्रपुरुषविषय-त्वेन सङ्कोचकल्पनायामङ्गवशेन प्रधानाधिकारसङ्कोचो विना वचनेन कल्पित-स्स्यात् । स चान्याय्यः सति निर्दोषे गत्यन्तरे ॥ २ ॥

गत्यन्तरमाह—

### गृहपतिगोत्रान्वया विशेषाः . . इति ।

ये गाणगारिणा समानगोत्रप्रतिज्ञासिद्धवर्था आप्रीस्तादयो विशेषा उक्तास्ते यहपतिगोत्रानुसारेण कर्तव्याः तत्प्रधानत्वात्, तन्मुख्यास्तत्त्र समिरनित्युक्तत्वात्

आपस्तम्बवचनाच्च '' सर्व इष्टमथमयज्ञा अपि वा गृहपतिरेव '' इति । तथा 'गृहपतेरेव सामिथेनीकल्पेनावदानकल्पेनेति प्रक्रमेयुर्यानि चान्यान्येवंरूपाणि स्युः ' इत्यनेन स्त्रह्येन गृहपतिगोत्रान्वयानेव गोत्रादिकृतान्विशेषान् दर्शयिति. तस्माद्विरोधः । ननु गृहपतिगोत्रानुसारेणाङ्गेषु कृतेषु येपामङ्गं विकलं तेषां फलसिद्धिनं स्यादित्याशङ्गचाह—तस्य राद्धिमनुराद्धिस्सर्वेपामिति । तस्य गृहपतेः फलसिद्धिमनु पश्चादितरेपामपि फलसिद्धिस्स्यादित्यर्थः । तत्प्रधानत्वात् । नानागोत्राणां यजमानानां पतिगोत्रं प्रवरा अनुवर्तरन् । कुतः ? आवापधर्मिन्वात् प्रवर्धित्वात् । उप्यन्ते इत्यावापाः आहवनीयाः, ' अग्नि समावपेयुः ' इति वचनात् । अथवा—उप्यन्ते हवींष्याहवनीयेष्वित्यावापाः आहवनीयाः, तेपामाहवनीयानामावापानां प्रवरान् प्रति धर्मित्वात् । तेपां चाहवनीयधर्माणां प्रवराणां प्रतिप्रधानमावृत्तिर्युक्ता, प्रधानवशवर्तित्वादङ्गानाम् । आहवनीयसंस्कारत्वं च प्रवराणामधस्तादेव व्याख्यातम् ॥

नतु पूर्वापरिवरुद्धमिनिहितं कथं ? नानागोत्रपक्षे विरुध्यमाना विशेषाः गृहपिनिगोत्रान्वया इत्रुक्तमधस्तात् । नेप दोषः । कथं ? आहवनीयानां सप्तरुर्यपत्य-सम्बन्धसङ्कीर्तनेन सम्बोधनात्मकाः प्रवराः, प्रवरेश्च मम्बोधिता आहवनीया देवेभ्यो हव्यं वहन्तीत्यधस्तादुक्तं महाप्रवर्गाष्ये । तत्र यदि गृहपतेग्व प्रवरः क्रियेत नेत्रेणां कश्यपविश्वामित्रात्रिगोत्राणां यजमानानां [तदा] असम्बोधितन्त्वात् तेपामाहवनीया देवेभ्यो हव्यं न वहेयुः । तस्मान्तदर्थं काश्यपविश्वामित्रात्रियेत्यादि प्रतिगोत्रं प्रवरावृत्तिर्युक्ता । किश्च—गृहपतेगहवनीयोन्येपामनाहन्वनीय एवः यथा गृहपतेः पुत्रोन्येपामपुत्रः, सम्बन्धिवचनत्वात्पुत्रशब्दस्य । तथाऽऽहवनीयशब्दोपि सम्बन्धिवचन एव । अत एवाहवनीये नान्यो होमं करोति अत एव चाहवनीयस्य प्रतिनिधिनिपिद्धः पष्ठे प्रतिनिधिप्रकरणे न देवतान्निः शब्दियाणामन्यार्थसंयोगात् '\* इत्यत्र । तस्मात्साधूक्तं नानागोत्राणां पतिन्योत्रं प्रवरा आवर्तेरन्तिति । स्थितेऽधिकरणे मन्दहः—कि नानागोत्राणां पतिन्योत्रं प्रवरा आवर्तेरन्तिति । स्थितेऽधिकरणे मन्दहः—कि नानागोत्राणां प्रवरा आवर्तेरन् उत समानगोत्राणामपीति ? । तत्रागृह्यमाणविशेषत्वात्ममानगोत्राणां प्रवरास्तन्त्रणेवेत्येके मन्यन्ते । अपरे पुनगवृत्ति मन्यन्ते, नानागोत्रव्यवायात् यज्ञमान्यमाणां चद्धकमस्वात्सकृत् प्रयोगे सति क्रमकृतं वैग्रण्यं प्रसज्यत इति । तथा

<sup>×</sup>मीमां, ६-३-१८.

चापस्तम्बः 'नानागोत्रव्यवायादेव समानगोत्राणामार्थयवरणमावर्ततेत्येक मन्यन्ते इति ॥ ३ ॥

इत्याश्वलायनोक्तप्रवगध्यायगोत्रस्त्रकाण्डानामाद्यं परिभाषासूत्रकाण्डं व्या-रुव्यानमिति ॥

> उक्तानि सूत्रकाण्डानि सम्यग्ज्ञातवतां सताम् । गोत्रप्रवरकाण्डेषु वक्ष्यमाणेष्वधिक्रिया ॥ इति पुरुपोत्तमपण्डितविरिचितायां गोत्रप्रवरमञ्जर्यां परिभाषा-मूत्रकाण्डानि व्याख्यातानि समाप्तानि.

अतः परं भृगूणां गोत्रप्रवरकाण्डानि क्रमेण वश्यन्ते ॥ अत्र श्लोकः—

बोधायनादिमुनिपुङ्गवपादपद्मप्राणामर्शालिशिरसा पुरुषोत्तमेन । प्रारभ्यते प्रवरगोत्रविवाहतत्त्वप्रकाशनाय विदुषां भृगुगोत्रकाण्डम् ॥ इति तत्र प्रथमं ताबद्धोधायनीयं भृगुगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

भृगूणामादितो व्याख्यास्यामो वात्स्या मार्कण्डेया मांडूकेया मांड्व्याः कांसय आलेखना दार्भायणार्शार्कराक्षा देवतायनार्शोनकायना माधूकेयाः पार्षिकास्साम्प्रभायनाः पेलाः पेङ्गलायना दाञ्चेषकयो वाह्यक्या वेश्वानरयो वेहीनरयो विरोहिता बाह्या गोब्जायनाः ष्टेकयः कास्कृतस्या वाङ्कतका ऋतभागा ऐतिशायना जानायनाः पाणिनिर्वालमीकिस्थौलिपिण्डयस्सेषातवा जीहीतयस्सावर्णिर्वाकायना वालायनास्सोकृतयो मण्डवस्सोविष्टयो हस्ताप्रयस्सोद्धकयो वेकण्या द्रोणजिह्वय अरसयः काम्बरोद्रयः काम्बोरकृद्वेहिलिविरूपाक्षा वृकाश्वा उच्चैर्मन्यवो द्रेमत्या अर्थायणा माकार्यणाः काह्ययना वायवा वयनीनशङ्करवाः खण्डवश्चान्द्रमसो गाङ्गेया नोपेया याज्ञीया जाबालिर्वाहुमित्रायणा आपिशलयो वेष्टपुरेया लोहितायना उष्टाक्षामालायनश्शारद्वन्तायन। राजतवाहा वासा

वात्स्याना श्रिइत्येते वत्साः । तेषां पञ्चोषयः प्रवरो भवति । भाग-वच्यावनाप्तवानोर्वजामदग्न्येति होता । जमदिश्रवदूर्ववदप्रवानवच्च्यव-नवद्रभृगुविदत्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे तृतीयोऽध्यायः।

विदाइशैला अवटाइशैलाः प्राचीनयोग्या अभवदाताः काण्डरथयो वैतभृतयः पुल्स्तय आक्रीयणास्ताम्रायणाः क्रीश्चायना लामला ह इत्येते विदाः। तेषां पश्चापैयः प्रवरो भवति। भागवच्यावनाप्रवानौर्व-वैदेति होता। विदवदूर्ववदप्रवानवच्च्यवनवद्भृगुवदित्यध्वर्युः॥

इति महाप्रवरे चतुर्थोध्यायः।

आर्ष्टिषेणा नैरथयो याम्यायनयः काणायना गौराम्बी राभिशरित्येते आर्ष्टिषेणास्तेषां पञ्चार्षयः प्रवरो भवति । भागवच्यावनाप्रवानार्ष्टिषेणानूपेति होता। अनूपवदृष्टिषेणवद्प्रवानवच्च्यवनवद्भग्गवदित्यध्वर्धः। वत्सा विदा आर्ष्टिषेणा इत्येतेषामिववाहः। एते पञ्चावित्तनः।।

इति महाप्रवरे पश्चमोऽध्यायः।

यस्का मौनो सूको वाधुलो वर्षपुष्यो मातलयो राजिततायिनो दुर्दिनो भास्करो देवतायनो वाकलयो माध्यमेया वासयः कोशाम्बेयाः

<sup>\*</sup> शृं—मार्कण्डेया माढका माण्डव्या...शार्कराक्ष्या देवन्त्यायनास्सीनकायना माण्ड्केया वार्षिकास्सान्तथा-यनाः पेंलाः पेळायना द्येषकयो वैश्वानरयो वैहीतकयो विरोहिता गौश्रायणा यप्टेषकयो काशकृत्स्ना बाद्धुतका ऋतभागा एतिशायनीया आनायनीयः...स्यैलिपण्डयश्यैखवादाजिहीतयस्सावर्णिवाकायना वानायनस्सौकृतयो मण्डविशो विष्टयो हस्त्यप्रयशौद्यकयो वैकर्णा द्रौपजिह्नय औरशयः काम्बोदरयः कठोरकृत...द्वमत्या आर्कायणाः काह्नायना वायवापनयश्शार्ष्करवश्चान्द्रमसो गाङ्गेया अनुपेया याज्ञिकाः पारिमाण्डलिबाहुामित्रायणा अपि-ज्ञलेयो वेष्टपुलेयो रोहितायनाश्शारद्वतायना राजितवाहा वानावात्याः.

<sup>\</sup>S शृं-अभयदाताः काटेरवयो...आकीयणा मार्कायणा नाष्ट्रयाणाः कङ्केश्वायना भुजङ्गायना जामालाः.

<sup>†</sup> शृं-नेरथयो प्राम्यायणाः पोटकलायनास्मिद्धास्मुमनायना गौराम्भिराम्भिः

कौटिल्यास्सत्यकश्चित्रसेना भाग्रिर्र्नूप + इत्येते यस्कास्तेषां त्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागववीतह्व्यसावेदसेति होता । सवेदोवद्वीतह्व्यवद्रभु-गुविद्वत्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे षष्ठोऽध्यायः।

मित्रयुवो रौष्टचायनस्मापिण्डिनः पुराभिनाया माल्या यावाल्या महावाल्यास्तार्स्यायणा उक्षायणा ओजायना माजाधयः केतवायना इत्येते मित्रयुवः । तेषां ज्यापेयः प्रवरो भवति । भागववाध्यश्वदेवोदासेति होता । दिवोदासवद्रध्यश्ववद्रभृगुवदित्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे सप्तमोऽध्यायः।

वैन्याः पार्था बाष्कलास्तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागववैन्य-पार्थिति होता । पृथुवद्वेनवद्रभुगुवदित्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे अष्टमोऽध्यायः।

ज्ञुनकाः गार्त्समदा यज्ञपयः सौगन्धयः खार्दमायना गार्भायनाः मत्स्यगन्धाः श्रोत्रियास्तेत्तिरीया ॐ इत्येते ज्ञुनकास्तेषामेकार्षयः प्रवरो भवति । शौनकाति होता ज्ञुनकवित्यध्वर्यः । गार्त्समदेति होता गृत्समदवित्यध्वर्युरिति वा ॥

इति महाप्रवरे नवमोऽध्यायः। इति बोधायनीये महाप्रवरे भृगूणां गोत्रकाण्डमुदाहृतम्।

<sup>+</sup> शृं-...मोको...वर्षपुष्ठो वालयो राहिततायना उदानो बास्करो रैवन्त्यायनो बालकयो व्याध्यमेया वादायः कौशाम्बेयास्सत्यकचित्रसेना भागन्तकया बार्काश्वकय आक्चा आर्गिचतयो भागुरिरिद्ध्यः

<sup>†</sup> शृं—िमत्रयूनां राकम्यायनानां सायण्डिनां मुरातिनेयः बाल्या बाल्यायमाल्यायमहाबाल्यायास्ताक्षायणा उरक्षायणा वाजायना मान्दशयः केतवायनः.

शृं ग्रुनका...यपयस्सोमयः खार्दमायना गाङ्गायना मत्स्यगन्धाश्विक्षाः श्रोत्रियास्तित्तिरयः पत्युलाः.

अथापस्तम्बाद्युक्तं भृगूणां गोत्रश्वरकाण्डभुदाहीर्ष्यामः—

भृग्रणामेवात्रे व्याख्यास्यामे। जामद्ग्न्या वत्सास्तेषां पञ्चाषयः प्रवरो भवति । भागवच्यावनाप्तवानौर्वजामदग्न्यति । जमद्गिवदूर्ववद्प्रवानव-च्च्यवनवद्भृगुवदिति । त्र्याषयमुहैके भागवौर्वजामदग्न्यति जमद्गिवदूर्ववङ्गुवदिति । एष एवाविक्षृतः सावार्णजीवन्तिजामाल्यतिशायनवैरोहित्यावटप्राचीनयोग्यानाम् । अथार्ष्टिपेणानां पञ्चाषयः भागवच्यावनाप्त-वानार्ष्टिषेणान्त्रपेति । अनूपवदृष्टिषेणवद्प्रवानवच्च्यवनवद्भृगुवदिति । त्र्यार्षयमहैके भागवार्ष्टिषेणान्त्रपेति अनूपदृष्टिषेणवद्भृगुवदिति ॥ इत्यापस्तम्बाद्यक्तप्रवराध्यायं प्रथमः खण्डः.

अथ वीतहव्या यास्कवाधूलभौनमौकास्तेषां त्यार्षयो भागववैतह-व्यसावेदसेति सवेदोवद्वीतहव्यवद्भुगुविदाति । अथ गार्त्समदाङ्गुनका-स्तेषामेकार्षयो गार्त्समदेति होता गृत्समदविद्वित्यध्वर्धः । अथवाध्याश्वा मित्रयुवास्तेषामेकार्षयो वाध्यश्वेति होता वध्यश्वविद्वयध्वर्धः । अथवेद्यश्वेते होता वध्यश्वविद्वयध्वर्धः । अथवेद्यश्वेते होता वध्यश्वविद्वयध्वर्धः । अथवेद्यश्वेतेषां त्यार्थयो भागववैन्यपार्थेति पृथुवद्वेनवङ्गुवदिति॥

इत्यापस्तम्बाद्युकं भृगृणां गे(त्रप्रवरकाण्डमुदाहृतम्।

अथेदानीं लेगिक्षिकात्यायनप्रणीतं भृगूणां गोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः—

भृगूणामादितो व्याख्यास्यामो भृगवो जमद्रमयो वत्सा दार्भिनाला-यना वागायनानुसातिकजेद्यतिपल्रशोनकार्यानजीवन्तिकाम्बलोदिरवेद्दा-निर्वेरोहित्यरेखायनिपावितिवेश्वानारवेद्द्वपाक्षिपाणिलिवृकाश्वकानामुच्च-यमानसात्यकर्णिवेष्टपुरेयिवालाकितोलकेशीनामृतभागार्तभागमार्कण्डे-यमण्डमाण्डव्यमाण्डूकेयाजिहातिश्वीनां स्थोमागोरिस्थोलसोखबाईश-कराक्षिदेवमतीनां आकायणाह्वायनगाभ्यायनगोद्यायनगोष्ठचायनवेश-म्पायनसाभरवगोलवचाण्यकेयरेकणिसांकृत्योतिशायनानां याज्ञेयभ्राष्ट्रय- श्रास्त्रेयलाक्षेयलाकुञ्चिलालियारमाण्डलीनां मालायनातिगौविसौष्मि-कीनां पेंगलायनसात्यकायनकौवहह।स्तिचान्द्रमसानुलौभकौटचक्षुक्रोञ्चा क्षिकानां ससारघ्वजिवाद्यापलेपयनैवर्षिसाककलपोष्ट्राक्षिपाकानुमतिजैक-जिह्निवद्याष्मकमणिनिराणिवासिमादानस्योषस्यन्दिनकटरणिलवे-रणिसोगौलिकासकृतस्नमाध्योदा । इत्येतेषामविवाहः, तेषां पञ्चार्षयः प्रवरो भवति । भागवच्यावनाप्रवानौर्वजामदग्नयति । भृगुवच्च्यवनव-दप्रवानवदूर्ववज्ञामद्ग्रिवदिति ॥

इति प्रथमो गणः.

अथ जमद्रमयो विदाः प्राचीनयोग्याः पौल्रस्त्या वेद्भृतः क्रौश्चायना अभयजातास्त्रकायना अवटा भ्राज 🛞 इत्येषामविवाहस्तेषां त्र्या- षेयः प्रवरो भवति । भागवौर्वजामद्ग्नयेति । भृगुवदूर्ववज्जमद्ग्निविति॥ इति द्वितीयो गणः

वात्स्यानां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । भागवच्यावनाप्रवानिति । भृगुव-च्च्यवनवद्रप्रवानवदिति ॥

इाते तृतीयो गणः.

भृगवेदियामार्गपथायाम्यायानिरध्वनैकासरापस्ताम्बर्धाछिः कार्दमा-यनार्ष्टिषेणगर्दभयोनूपा हत्येतेषामविवाहस्तेषां पञ्चाषयः प्रवरो

\$श्—वात्सा....वादायना...कम्बलोदिरेवहायन...रेशायनि शार्याति वेश्वानारे...पाणिलि...माण्डूकेया-जिपौतातिथेयानां स्थीमीगोतिस्थौ अपिण्डि शखाबाहशाकराक्षि...आकार्यण काल्हायन...वेशमपायन...शाङ्कर... वाणुक्य नैकर्णि...मालायनि आविगोवि सौक्षिमकीनां पङ्गलायन सात्यकायन काचहरित...कौटिशौकि कौश्वाक्षि कांससारघ्वजिवाटितालेपयनेकार्पशाकत्याष्ट्राक्षिपानुमतिजेकजिहिजैहयाष्पक्षेमनिराणीवासिमदनस्यापस्यन्दातिक-ण्ठेरणि सोगुलिकाशकृतस्माघ्योदाः.

<sup>«</sup> कों श्वायना अभजातास्त्रैकायना अवटा भ्राजत्याः.

<sup>†</sup> भृगवेदायामीर्गपथा प्राम्यायणिरध्वनेसिरापस्तम्बिधर्मात्पिः कामिः कार्दमायनार्ष्ठिषोणिर्गर्दभिरानूपाः.

भवति । भागवच्यावनाप्रवानार्षिषेणानूपोति । भृगुवच्च्यवनवदप्रवान-वद्दिष्रवान-वद्दिष्रवान-वद्दिष्रवान-वद्दिष्रवान-वद्दिष्रवान-वद्दिष्ठेषणवदनूपवदिति ॥

इति चतुर्थो गणः.

आश्वलायनाः सािकताक्षामेक्रयाः अथ साञ्चयों द्रोणायनाः अपिशला आठिकायना हासिजिह्वा अध्यामिववाहः, तेषां त्र्यापयः प्रवरो भवति । भागववायध्रश्वदेवोद्दासिति । भृगुवद्वध्यश्वविद्वोदासवादिति ॥ इति पश्चमो गणः.

वीतह्वयायस्कवधूलामाधूनमोद्गलान्त्यायनार्थलेखाः भागलेयभाग-विज्ञेयकाञ्चाम्बयवृकाश्वविमदोकिवारयगोरिक्षितदैर्ध्यचितपञ्चालवपी-स्मावरारमोदायना इत्येतेषामविवाहः। तेषां ज्यार्षयः प्रवरो भवति। भागववैहतव्यसावेदसेति। भृगुवद्वीतहव्यवत्सवेदसवदिति॥

इात पष्ठो गणः.

याजपयाः सोकरा मांसगन्धाः कर्दमायनाश्रोक्षाइश्रोत्रियाः प्रत्यून षागृत्समदाः इत्येतेषामिववाहः । तेषामेकाषयः प्रवरो भवति । गार्त्स-मदेति । गृत्समदवदिति । द्वचार्षयो वा । भागवगार्त्समदेति । भृगु-वद्वत्समदवदिति ॥

इति सप्तमो गणः.

इह कात्यायनपाठानुसारेणाध्वर्यप्रवरकम उदाहतः । लीगाक्षिपाठे बीधायनाद्य-क्ताध्वर्यप्रवरकमा अविशिष्टा द्रष्टव्याः ।

इति कात्यायनलीगाक्षिप्रणीतं भृगूणां गांत्रकाण्डमुदाहृतम्।

<sup>\*</sup> कालयनास्मािकताक्षा मैत्रेया यज्ञशान्तयो द्रोणायना राष्ट्रायणा आपिशला आठिकायना दासिजहाः.
† शृं यास्कवाश्रूलमानमीकयावन्त्यायनार्धलिभभागलय कोशाम्बेय वृकाश्वमिक दोकियारेयगौरिहित
दैर्घाचितपञ्चाळवपोष्णावतारमोदयनाः.

<sup>🚶</sup> गृत्समदारशुनकाः.

अथाश्वलायनोक्तं भृगूणां गोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

जिमद्रग्न्या वत्सास्तेषां पञ्चार्षेयो भागवच्यावनाप्तवानौर्वजामद्रग्न्येति । अथ हाजामद्रग्न्यानां भागवच्यावनाप्तवानोति । आर्ष्टिषेणानां भागवच्यावनाप्तवानार्ष्टिषेणानूपेति । विदानां भागवच्यावनाप्तवानौर्ववेदोते ।
यास्कवाधूलमोनमोक्शार्कराक्षिसार्ष्टिसावर्णिशालङ्कायनजोमिनिजीवत्यायनानां भागववैतहव्यसावदेसेति । श्येतान्यां भागववैन्यपार्थेति ।
मित्रयवां वाध्यश्वोति । त्रिप्रवरं वा भागवदैवोदासवाध्यश्वेति । शुनकानां गृत्समदेति । त्रिप्रवरं वा भागवश्चोनहोत्रगार्त्समदेति ॥

इत्याश्वालायनोक्तं भृगूणां गोत्रकाण्डमुदाहृतम् ।
अथ मत्स्यपुराणोक्तं गोत्रप्रवराध्यायमुदाहृरिष्यामः—
पोलोम्यजनयद्भिप्रं देवानां तु कनीयसम् ।
च्यवनं च महाभागमप्रवानं तथाप्यसौ ॥
सर्वस्थिरचरव्यक्तिसृष्टिस्थित्यनतकर्मणं ।
हृद्यन्तरशुद्धविज्ञानज्योतिषे ब्रह्मणे नमः ॥
श्रोक्तेषा कल्पस्त्रोक्तगोत्रप्रवरमंजरी ।
वक्ष्ये मत्स्यपुराणोक्तां गोत्रप्रवरमंजरीम् ॥
मनसा वचसा शिरसा सहसा स्थिरकं प्रगुरुं प्रणिपत्य हृग्म् ॥

गुरुणा हरिणा मनवे मुनये गदितान्त्रवरान्त्रवदाम्यधुना ॥

सूत उवाच--

इत्याकण्यं स राजेन्द्र ओंकारस्याभिवर्णनम् । ततः पत्रच्छ देवेशं मत्स्यक्षपं जलार्णवे ॥

मनुरुवाच--

ऋषीणां नामगोत्राणि वंशावतरणं 🗯 तथा।

\* वंशानुचारतं.

प्रवराणां तथा साम्यमसाम्यं विस्तराद्वद् ॥
महादेवेन ऋषयर्श्वातास्स्वायम्भुवेऽन्तरे ।
तेषां वैवस्वते प्राप्ते सम्भवं मम कीर्तय ॥
दाक्षायणीनां च तथा प्रजाः कीर्तय मे प्रभो ।
ऋषीणां च तथा वंशं भृगुवंशिववर्धनम् ॥

मत्स्य उवाच--

मन्वन्तरेऽस्मिन्संप्राप्ते पूर्वे वेवस्वते तथा। अश्वमेधं सुवितते ब्रह्मणः परमेष्टिनः। महादेवस्य शापेन त्यक्त्वा देहान्त्स्वयं ततः॥ ऋषयस्ते समुद्धता हुते शुक्रे यथेच्छया। देवानां मातरो हड्वा देवपत्न्यस्तथेवं च ॥ स्कन्नं शुक्रं महाराज ब्रह्मणः परमेष्टिनः। तज्जुहाव ततो ब्रह्मा ततो जातो हुताश्वनः ॥ ततो जातो महातेजा भृगुश्च तपसां निधिः। अंगारेष्वंगिरा जातो ह्यार्चिभ्योत्रिस्तथेव च ॥ मरीचिभ्यो मरीचिस्तु ततो जातो महातपाः। केशेस्तु किपशिर्जातः पुलस्त्यस्तु महातपाः ॥ केशेः प्रलम्बेः पुलहस्ततो जातो महायशाः। वसुमध्यात्समुत्पन्नो वसिष्ठश्च तपोधनः ॥ भृगुः पुलोम्रश्च सुतां दिव्यां भायोमविन्दत । यस्यामस्मात्सुता जाता देवा द्वादश याज्ञिकाः ॥

भुवनो भौवनश्चेव सुजन्यस्सुजनस्तथा। शाचिः कतुश्र मुधां च याज्यश्र वसुदश्र ह ॥ प्रभवश्चान्ययश्चेव दक्षो द्वादश्मस्तथा। इत्येते भृगवो नाम देवास्तु द्वादुशात्मकाः ॥ पौलोम्यजनयद्विपं देवानां तु कनीयसम्। च्यवनं च महाभागमप्रवानं तथाऽप्यसौ ॥ अप्रवानात्मजश्चोवों जमदाग्रस्तदात्मजः। ओवीं गोत्रकरस्तेषां भागवाणां महात्मनाम् ॥ तद्रोत्रप्रवरान्वक्ये भृगोदीं त्रीजसस्त्वहम् । भृगुश्च च्यवनश्चेव अप्रवानस्तथेव च ॥ ओर्वश्चजमद्भिश्च वत्सा द्भिनेडायनः। वैरायनो वीतह्व्यंः पैलश्चेवानुसाराकः॥ शानकायानिजीवन्ति काम्बोदाः पार्षितस्तथा। वैहानिरिर्विरूपाक्षो रौहीत्यायनिरेव च॥ वैश्वानिरः कपानीलुर्वासावर्णिविकश्वरः। विष्णुः पेलोपि वलांकिनौलिको नान्तभागिनः॥ सृतो भागीयं मार्कण्डुजीहेनों वीतिनस्तथा। मण्डमाण्डव्यमण्डूकरफेनपागनिभँस्तथा ॥ स्थोलिपिण्डि ३ वापित्र इंकि राक्षिस्तथेवच । जलुपिध्वजक्रत्सन्यो तथाऽन्यः पौगलायनिः' ॥

१ वैन्यश्व. २ जीवाप्ति. ३ कार्षि. ४ विष्णुपौलोकियान्ताकि. ५ सुतामोगोथ इ रहिता. ७ पेगभिन. ८ शिखापत्तिः. ९ जालधिस्सैध्वजिः कुच्छः. १० पेङ्गलायनः.

मार्कायणो 'दिवपितमाण्डूमंवृषभिस्स च। लवस्सांकृत्यशालांकिस्तथा चैवानुशातकिः॥ कोपियज्ञो मित्रयज्ञस्तथा वा मित्रलायनः । मार्गायनो हायानिश्च ऋषिगाँत्सायनंस्तथा ॥ गोष्ठचायनो इायनिश्च वैशम्पायनगालवी। वैकार्णिनिईशांर्गरवो यज्ञीयभाष्ट्रकायानिः ॥ लालविर्लाभृतिश्वेव लल्यानः परिमण्डलः। शाल्यायानिर्मलायानिः कौटिलिः कोचहस्तिकः ॥ सौिकस्तकोटंरश्चेव साक्षी सान्द्रमणिस्तथा। नैकजिह्मो जिह्मशून्यः केसलेहिंकश्चारः॥ सौरद्धतिस्स ' नैमिश्यो लोष्टाक्षिश्च भवेराणः। वागायानस्त्वानुमातः पाणसोगान्धकांसकृत् ॥ सामान्यतंस्तथेवेषां पञ्चार्षः प्रवरो मतः। भृगुश्च च्यवनश्चेव अप्रवानस्तथेव च ॥ और्वश्च जमद्गिश्च पश्चते प्रवरा मताः। अतः परं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वन्यान् भृगूद्रहान् ॥ जमद्गिर्विदश्चेव पौल्रस्त्यो वैजभृत्था। ऋषिश्च भवजातश्च कायनिर्शाकटायनः॥ अविया मारुताश्चव सर्वेषां प्रवराद्युभाः। भृगुश्च च्यवनश्चेव अप्रवानस्तथेव च ॥

<sup>9</sup> मार्कायणो. २ माण्डूक. ३ कापिय. ४ चैवानिलायनः ५ गार्गायनो. ६ गौत्सायनः, ७ गोष्टायनो. ८ वैकर्णयः. ९ मालयानिः कौठिनिः, १० शोक्तिस्संकोरवः. ११ कह्मलिवीतकश्चिरः सारध्वनिः. १२ कासङ्त्. १३ सम्बद्धयन्तः.

परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः। भृग्वन्दीयो मार्गपथो याम्यायनिकटायनी ॥ आपस्तम्बस्तथा भिल्वनैकासः कासरेव चै। आर्ष्टिपेणो गार्दिभिश्च कार्दमायनिरेव च ॥ आश्वाभिराधितायिश्व पंञ्चाषयाः प्रकार्तिताः। भृगुश्च च्यवनश्चेव अप्रवानस्तथेव च ॥ आधिषेणस्तथाऽनूपिः प्रवराः पश्च कीर्तिताः। परस्परमवैवाद्या ऋषयः परिकातिताः ॥ यस्को वचो वीतहव्यो माधवश्रण्डमो दुमः। जीवन्त्यायनिमौिलश्च पिलिश्चेव खिल्स्तथा॥ भगेलिभागवित्वश्च कीशाम्बेयिश्च काश्यपिः। बालेयिस्समदागोयिस्सोज्वरिश्च तथेव च ॥ गागीयस्त्वथ जाबालिस्तथा पौष्णायनो त्हाषः । यामदश्च तथैतेषामार्षेयाः प्रवरा मताः ॥ भृगुश्च वीतहव्यश्चतथा रवसवैवसी। परस्परमवेवाद्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ शालायानिश्शाकटाक्षा मैत्रेयः खाण्डवस्तथा। द्रौणायनो रोक्मायनः पिश्ली चापिकायानिः॥ हंसजिह्नस्तथैतेषामार्षयाः प्रवरा मताः । भृगुश्चेवाथ वध्यश्वो दिवोदासस्तथेव च ॥

१ भृग्वेन्दायो...वठायनी २ किशरेव च. ३ आश्वाभिराततायिश्व. ४ मौनिश्च लिपिश्वेव...भानुवीर्यश्व. ५ दामेयिस्सौरिज्वारेरथेव च.

परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ।
एकायनो यज्ञपतिर्मतस्यगिन्धस्तथैव च ॥
प्रत्यहश्च तथा श्रीण्यश्चक्षुर्वा कार्द्मायिनः ।
तथा गृत्समदो राजन सनयश्च महर्षिकः ॥
प्रवरास्तु तथोक्तानामार्पयाः परिकार्तिताः ।
भृगुर्गृत्समदृश्चेव आर्षावेतौ प्रकार्तितोः ॥
परस्परमवैवाह्या इत्येते परिकार्तिताः ।
एते तवोक्ता भृगुवंज्ञाताः
महानुभावा नृप गोत्रकाराः ।
येषां तु नाम्नां परिकर्तिनेन
पापं समयं पुरुषो जहाति ॥
इति श्रीमत्स्यपुराणे भृगुगोत्रप्रवराध्यायस्समाहः

अथेदानीमेतानि काण्डानि व्याख्यास्यामः ॥ इहोदाहतेषु गोत्रगणेष्वरयेकेन सूत्रकारेणान्येरनुक्तमिकं यत्किञ्चित् गोत्रं वा गोत्रगणो वा गणान्तर्भृतानि वा गोत्रान्तराणि गोत्रसङ्ख्या वा प्रवरः ऋषिक्रमिवहोषो वा प्रवर्शिकल्पो वा तत्कृतो विवाहाविवाहो विशेषान्तरं वा सत्सर्व सर्वेस्सूत्रकारेरुक्तमेवेति मन्तव्यं प्रामाण्याविशेषादेकत्रोक्त्यवार्थिसिद्धेरविरोधाचः स्सृतिशास्त्रेषु प्रायश्चित्ताशोचदाय-विभागव्यवहारकाण्डेषु यद्वत् । तथा—गोत्रगणेषु परिगणितानां ऋषीणां नाम-ध्यानि मात्रासङ्ख्याक्रमेयत्तासन्देहात्सिन्दिद्धमानरूपाणि निगमित्रक्तव्याकरण-मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकतर्कभ्यः सम्यगवधार्यं तत्त्वतो यथाप्रज्ञं विभजनीयानि । तथा—यत्रयत्रेव नामधेयमेकस्मिन्नेव गणे गणान्तरे वा दिकृत्वस्त्रिकृत्वो वा पठितम्, तत्रतत्र नामधेयमेकत्वेऽपि तद्धाच्यस्य ऋषिभेदोऽध्यवसातव्यः, अभेदे सत्य-भ्यासानर्थक्यात् एकस्मिन्नेव गणे गणान्तरे च प्रवरभेदात् । न ह्येकस्यैव प्रवरभेदो युक्तो विना वचनेन । दृश्यते च लोके बहूनां पुरुषाणां एकमेव नामधेयं

देवदत्तादिवत् । तथा यत्रयक्रैकर्पनामधेयमेकस्मिन्नेव गणे अक्षरसङ्ख्यामात्राक्रमा-णामेकतमेकतमेनैकेन द्वाभ्यां वा विकृतं तेन सूत्रकारेण पठचते तत्रतत्र नामेक-देशविकारेऽपि नामैकत्वानामवाच्यस्य चेकत्वं द्रष्टव्यं, 'एकदेशविकृतमनन्यवद्भव-ति इति' न्यायात्। एकत्र एकप्रवरसस्वादन्यत्र तस्याध्यादारिविपरिणामव्यत्यासव्य-वहितकल्पनाभिः करणि स्सर्वाणि गोत्रकाण्डानि उक्तानि वक्ष्यमाणानि च सभान्ये-वेति कृत्वा व्याख्यास्यामः -- भृगूणामादितो व्याख्यास्याम इति॥ भृगोः प्राधा-न्यात् । प्राधान्यं च 'महर्षीणां भृगुरहम्'‡ इति स्मृतेः, मोक्षधर्भेषु च भृगो-विसुदेवांशतास्मरणात् । आदितो ये भृगवस्तान्वक्ष्यामः, न द्वयामुष्यायण-त्वेन पश्चात् भृगुत्वामापन्नानिति द्रीयितुं वा; द्र्यामुज्यायगानामुत्तरत्र वक्ष्यमाण-त्वात् । इह गणाः प्रवराश्च निगद्व्याख्याता इति न व्याख्येयाः । जामदृश्य-वत्सा इत्यत्र वत्सानां जमद्भिविशेषणं पश्चावत्तप्रापणार्थ, 'जमद्भीनां पश्चावत्तम्' इत्यापस्तम्बवचनात् । 'वत्सा विदा आर्ष्टिपेणा इत्येतेनामविवाहः। एते पश्चाव-त्तिनः ' इत्यत्र पश्चावत्तविधिपरे सूत्रे पूर्वोक्तोऽविवाहश्चोन्नेय इति दर्शयाते। इह वत्सादीनां त्रयाणां गणानां परस्परमविश्वाहः, पश्चार्ययस्वाह्यार्थयसान्निपाताच। ये च तत्र वैकल्पिकाः वत्सार्धिवेणाः ज्यार्पेयप्रवरास्ते गां परस्परमावेवाहः. ज्यार्षे-यत्वादुइचार्पयमन्त्रिपाताच्च । तदुक्तमधस्तात् 'व्यार्पयमन्त्रिपाते अविवाहः पञ्चाषे-याणां द्रचार्षेयसन्निपाते अविवाहरूयार्पेयाणाम्' इति । अत्र श्लोक:--

वत्सार्ष्टिर्पणविद्गोत्रभाजां पश्चार्पयमवरत्रये स्वे।

भृग्वमवानच्यवनास्समाना यतस्ततो नास्ति मिथो विवाहः॥

परेषां यस्कादीनां गणानां स्वंस्वं गणं समानप्रवरत्वादिद्दाय परस्परं पूर्वोक्ते-र्वक्ष्यमाणेश्च सह विवाहोऽस्ति, सगोत्रत्वसमानप्रवरत्वयोरभावात् । इति भृगूणां विवाहाविवाहो व्याख्यातो ॥

अत्र सूत्रकारेश्चत्वारः प्रवराङ्गुनकानामुक्ताः । एकस्तावच्छुनकेत्येकार्षेयः । गार्त्समदेत्येकार्पेयोऽपरः । भार्गवगार्त्समदेति द्वचार्पेयोऽन्यः भार्गवद्योनकहोत्रगात्र्ममदेति त्र्यार्पेयश्चतुर्थः । कथमेते प्रवर्गविकल्पा इति विचारयन्ति बहुविदः । तत्र
व्रीहियवयोग्धि विकल्पमेके मन्यन्ते वंशव्यवस्थया व्यवस्थितविकल्पमपरे । कथं
पुनरत्र वंशव्यवस्था ? अत्राहुः—चतुर्विधाः शुनकाः परस्परं भित्रास्तान्ति । शुन-

<sup>†</sup> कल्पनाभिन्नै:. ] भगवद्गी. १०-२५. ६ पूर्वोक्तानामित्रे.

कादेव जाताः केचित् । गृत्समदादेव जाताः केचित् । केचिद्भगोरपत्यं शुन-कहोत्रः तदपत्यं गृत्समदः तस्मादेव जाता इति । तत्र शुनकनामधेयमात्रमेकं, वंशास्तु भिन्नाः । तेषां चतुर्विधानां शुनकानामिमे प्रवरा इति ॥

नन्वेवं कस्मान्न कल्प्यते—भृगोरपत्यं शुनकः, तद्यत्यं शुनकहोत्रः, तद्पत्यं गृतकहोत्रः, तद्पत्यं गृतकदः, तद्पत्यं शुनक इत्येक एव वंश इति । नवं युक्तम् । कुतः ? सत्यापाढवचनाविरोधात् । तथाहि सत्यापाढो वद्ति— त्रीननन्तरानित- उध्वीनमन्त्रकृतोऽध्वर्युशृणीते अमुतोर्वाचो होता' इति । अत्रानन्तरानित्यस्यायमर्थां व्याख्यातो भाष्यकारेण मातृदत्तेन— अन्त्रहार्गिर्न्येर्व्यवहितान् इति । तत्रैकवंशत्वे सति मन्त्रहार्गिरेव व्यवधानं कल्पितं स्यात् । तस्मादुक्तो व्यव- स्थितविकल्पः । एवं वक्ष्यमाणानामपि गर्गहरितकण्वर्यातरशाण्डिलादीनां वंशभेदकल्पनया प्रवर्षिकल्पा व्याख्येयाः ॥ व्याख्याता भृगव इत्युक्तानुभा- पणस्य च प्रयोजनं अविद्यमानभृगुशब्दानामपि शुनकभित्रथुवां भृगुत्वं यथा स्यादिति । तेन च प्रयोजनं भृगुणां त्वेति यथष्यधानं 'भागवो होता भवाति' इत्यादावुषप्रवेशसिद्धिरिति ॥

निवह किमर्थं कात्यायनछोगाक्षी तत्रतत्र प्रतिगणं इत्येतेगामविवाह इति न पुनरेकत्रैवाहतुः । असमान्प्रवेशिवाह इति गीतमवदेकत्रेव युक्तं व कुम्, अन्यछाय-वात् । अत्र प्रवराध्यायसम्प्रदायविदः परिहारमादः—मन्स्यपुराणे मन्स्यरूपं भगवन्तं विष्णुं तत्रतत्र गणानुक्त्वा प्रतिगणभेतेपामविवाह इति वदन्तं श्रुत्वा तत्सम्प्रदायात्कात्यायनछोगाक्षी तयवाहतुरिति । अन्ये वदन्ति—बोधायनादिभि-रन्यः स्त्रकारेस्समानगेत्राणामविवाह उक्तो न समानप्रवराणामिति तहृहीकरणार्थं तत्रतत्राहतुरिति । अपरे वदन्ति—बहुकृत्वोऽपि तथा वेदित्वप्रभिति । तथाऽन्ये वदन्ति—सूत्रकारयोः शैछी सेति । अवश्यमेव हि कस्यिचित् काचिच्छेडी भवति । यथा वोधायनः प्रथमकाण्ड एव 'इत अध्वानध्वर्धुःणोते अभुतोर्वाचो होतेत्येष एवोभयोहसर्वत्रोदेशः ' इत्युक्त्वाऽपि तत्रतत्र प्रतिगणं 'होताऽध्वर्धुः ' इति वदित प्रन्थगौरवभयं त्यक्त्वा । तथा चापस्तम्बाद्योऽप्येकावियवसिष्ठधुनकादिनां प्रवरेष्वेव होताऽध्वर्धुरिति वदन्ति । तथाऽप्यछायनः प्रयस्तात्रमेव सर्वत्र वदित नान्यत् किश्चित् । तथा कात्यायनछोगाक्षी चेति । अपरे वदन्ति—प्रथा मित्रगोत्रात्समानगोत्रास्सानिकृष्टा इति कृत्वा तत्रतत्र विवाहे होषा उक्ताः तथा मित्रगोत्रात्समानगोत्रास्सानिकृष्टा इति कृत्वा तत्रतत्र विवाहे होषा उक्ताः तथा

सगोत्रादाप समानगोत्रः सिन्नकृष्टतरः, एकर्ष्यपत्यत्वेनः श्रातृतुल्यत्वात्ः तत्रतत्र विवाहे ततोऽपि गुरुतरो दोप इति दर्शियतुं तत्रतत्राहतुरिति। अपरे पण्डितम्मन्याः स्वमनीपया व्याचक्षते—एतेपामेवाविवाहोऽस्मिन् गणे नान्येपामिति मत्वा तत्रत-त्राहतुनिते। एवं तिर्दे सूत्रकारयोः श्रोत्रियत्वमापादितं स्यात् । कथम् ? तथा सित जणान्तरोक्तानां समानगोत्राणामिष सतां तस्मिन्नेव गणे विवाहप्रतिषेधो न स्यात् । इष्यते च प्रतिषेधः । तस्माद्यथोक्त एवाभिप्राय इति ॥ इति पुरुषोत्तमपण्डितिवरिचितायां गोत्रप्रवरमञ्जर्यो भृगुगोत्रप्रवरकाण्डव्याख्यानं समाप्तम्.

अथ आङ्गिरमानां गोत्रप्रवरकाण्डं त्रिविधमुदाहरिष्यामः । तत्र श्लोकः— बोधायनादिमुनिपादगतप्रणामप्रामादलब्धमतिना पुरुषोत्तमेन । व्यक्तीकृतप्रवर्गोत्रविवाहतस्यं प्रमुयते त्रिविधमंगिरमां च काण्डम् ॥ अत्राह बोधायनः—

अङ्गिरसो व्याख्यास्यामः ॥ आयास्या आणिचेयाः काचाक्षयो मूढरथास्तत्यकयः स्वैदाहाः कोमाश्वत्यास्तोडिर्दभिर्देविकस्सात्यको बाह्यबोभ्यानेकऋपिस्तिषिकिः किलालयः कारुणिः कठोरिकासिकाक्षि-वा अङ्ग इत्येते आयास्यगीतमाः । तेषां त्र्यार्षयः प्रवरो भवति । आङ्गिरसायास्यगीतमिति होता । गौतमवदयास्यवदङ्गिरोवदित्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे गौतमगोत्रकाण्डे प्रथमोऽध्यायः.

शरद्वन्ता अभिजिता रोहिण्याः क्षीरकरम्भाः सौमुचयाः सौम्यायना औपिबिन्दवा राहुगणाः गणयो माषण्य इत्येते शरद्वन्ता गौतमास्तेषां त्र्यापयः प्रवरो भवति। आंगिरसगौतमशारद्वन्तेति होता। शरद्वन्त-वहातमबदंगिरोवदित्यध्वर्यः॥

इति महाप्रवरे गौतमगोत्रकाण्डे द्वितीयोऽध्यायः.

<sup>्</sup>रं एवं वर्द्धः कात्यकयः स्तिदेहाः कोमारवत्यस्ति। डिनिर्देविकस्सात्यमुप्रिकः वभ्या बाध्यानेक ऋष्टिष्टिपिकः किलालयकारुणिः काठो।रेः काशानाजापार्थिवाः. † आभिजिता रीहिण्याः क्रीतकरम्भास्सी-मुरयः सीर्यामुनिरीपबिन्दवी रहूगणिरायणी माषाण्डः.

कौमण्डा मन्धरेषणा मासुराक्षाः काष्टरेषय अञ्जायना वाजायना अ इत्येत कौमण्डगीतमाः । तेषां च पञ्चार्षयः प्रवरो भवति । आङ्गिरसी-चथ्यकाक्षीवतगीतमकौमण्डेति होता कुमण्डवद्गीतमवत्कक्षीवद्रदुचथ्य-वदङ्गिरोवदित्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे गौतमगोत्रकाण्डे तृतीयोऽध्यायः.

दीर्घतमसानां पश्चार्षयः प्रवरो भवति । आङ्गिरसीचथ्यकाक्षीवत-वतगौतमदैर्घतमसोति होता । दीर्घतमवद्गीतमवत्कश्चीवद्भदुचथ्यवदिङ्ग-रोवदित्यध्वर्युः ॥

इति महाप्रवरे गौतमगोत्रकाण्डे चतुर्थोऽध्यायः.

ओशनसा दिश्याः प्रशस्तास्सुरूपास्या महोदराविकंहतास्सुबुध्या निहता इत्येते औशनसा गौतमास्तेषां त्र्यार्धयः प्रवरो भवति । आंगि-रसगौतमौशनसेति होता । उशनोवद्गीतमवदंगिरोवादित्यध्वर्युः ॥१ इति महाप्रवरे गातमगोत्रकाण्डं पश्चमोऽध्यायः.

कारेणपालयो वस्तव्याइश्वेतीयाः पौञ्जिष्ठा औदजायना मान्युक्षरा अञ्जगन्धः इत्येते कारेणपालयो गौतमास्तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । आङ्गिरसगौतमकारेणपालेति होता कारेणपालवद्गीतमवदंगिरोवदित्य-ध्वर्युः । गौतमानां सर्वेषामिववाहः ॥

इति महाप्रवरे गौतमगोत्रकाण्डे पष्ठोऽध्यायः। इति बोधायनोक्तं गौतमगोत्रकाण्डं समाप्तम.

कानण्डा मामन्थरेषणा मासुरुक्षाः कार्ष्टेषय ओजायना वाशयः,

<sup>ं</sup> औशनसा दिष्ट्याः प्रशस्ताः सुरूपाक्षा महोदरा यदन्धनानितं हताः सुबृह्या निहताः गुहा.....आङ्गि-रसीशनसगीतमे...गौतमवदुशनसवदाङ्गि...

<sup>\$</sup> श्वेदीयाः पोंजिष्टय औदुझायना ओलूक्या राजगन्धयः.

अथापस्तवाद्युक्तं गौतमगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः—

अथांगिरस अयास्या गौतमास्तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगि-रसायास्यगौतमेति होता। गौतमवद्यास्यवदंगिरोवदित्यध्वर्युः । अथौ-चथ्या गौतमास्तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगिरसौचथ्यगौतमेति । गौतमवदुचथ्यवदंगिरोवदिति । अथौिहीजा गौतमास्तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगिरसौहीजकाक्षीवतिति कक्षीवद्वदुाहीजवदंगिरोवदिति । अथ वामदेवा गौतमास्तेषां त्र्यार्पेयः । आंगिरसवामदेवबाईदुक्थेति । बृहदुक्थवद्वामदेववदंगिरोवदिति ॥

इत्यापस्तम्बाद्यक्तं ग्रीतमगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहतम् । अथ कात्यायनलोगाक्षिप्रणीतं ग्रीतमगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहारिष्यामः-

अंगिरसो व्याख्यास्यासः । आचिथ्या गौतमास्तालेया अभिजितो नेपिकलींगाक्षिः करसोगिण्यः क्षीरकट इति । कटूकराणां सैघदगतव-सांकरमोभिनीनां योपिण्डिभागलतुण्डकुण्डवानां कारोटकाराघारिणा मुपिबन्दुर्मान्धयों रोहितायन अंगायनकास्तोष्ट्यरुणयः पार्थिवा मौद्र हायनाः स्कार्दसरावकाटिल्या नरोहित्या नीचयोवा समूल्योवा सपुष्प-योवा सस्तेवयोवा सधूपयः कांचाक्षि क्षपा वीरिष करेल कराली क्षित्येपामविवाहः । तेषां त्यार्थयः प्रवरो भवति । आंगिरसोचथ्यगौतमेन्त्यंगिरोबद्दचथ्यवद्वोत्यस्विदिति ॥

#### इति प्रथमो गणः।

्रीअथ वृहद्कथा गौतमास्तेषां ज्यार्षेय आदिरसवाहेदुक्थगोतभेति गौतमवद्बृहदुक्थवदाङ्गरोवदिति. इति वाक्यमापस्तम्बसूत्रे दश्यमानमत्र प्रवरमञ्जरीकोशेनोपरुभ्यते.

\*औचिथ्या गोतमास्थोलेया अभिजितो नौकिलोगाक्षिकरभोिण्याक्षीरकट इति कण्डूकराणां सोधगत-वसांकरकोमेलीनां पेपिण्डिभोगलतुण्डकुण्डवानां काठोरव्यारवारिणामुपविन्दुमाधर्षेरोहितायनाङ्गायनकात्सीत्सवयो वासधूपयः काचाक्षिः क्षप्यतारातिकचोलिकराचिहीः दैर्घतमसानां त्यार्षयः प्रवरा भवत्याङ्गिरसीतथ्यदैर्घतमसीत दीर्घ-तमोवदुतथ्यवदङ्गिरोवदिति ॥

इति द्वितीयो गणः।

अयास्या गतिमा इत्येतेषामिविवाहः । तेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति। आंगिरसायास्यगीतमिति । गीतमवद्यास्यवदंगिरोविदिति ॥ इति तृतीयो गणः ।

अयास्योशिजा गोतमा इत्येतेषां पञ्चापयः प्रवरो भवत्यांगिर्ा-यास्योशिजगौतमकाक्षीवतेति । कक्षीवद्रौतमबद्दशिजवद्यास्यवदंगि-रोवदिति ॥

#### इति चतुर्थो गणः।

अस्मिन्गोतमकाण्डं तत्रतत्राध्वर्धप्रवरेष्वङ्गिरस्वङ्गिरस्वित छोगाक्षिपाठो द्रष्टव्यः॥

इति कान्यायनलागाः क्षिप्रणीतं गीलागोः पाण्डसुदाहतस् । अथावलायनीयं भीत्रवणीत्रकाण्डसुदाहिण्यामः---

गौतमानामांगिरसायास्यगौतमेति । उतथ्यानामांगिरसौतथ्यगौतमेति । राहुगणानामांगिरसराहुगण्यगौतमेति । सौमराजकीनां आंगिर-ससौमराज्यगौतमेति । वामदेवानामांगिरसवामदेव्यगौतमेति । वृहदुकथानामांगिरसपार्पदश्ववेद्धपेति । ऋक्षाणामांगिरसवाहर्द्दकथगौतमोति । पृषदश्वानामांगिरसपार्पदश्ववेद्धपेति । ऋक्षाणामांगिरसबाहरूपत्यभारद्वाजबान्दनमातवचसोति । कृक्षीवतामांगिरसौचथ्यगौतमोशिज हाक्षीवतेति। दीर्घनमसांगिरसौचथ्यदैर्घतमसेति। इदमाश्वलायनोक्तं गौतमगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहतम्.

अथेदानीं एतानि गातमगोत्रकाण्डानि व्याख्यास्यामः—यदुक्तमधस्तन-भगुगोत्रकाण्डव्याख्याने उपलक्षणमस्माभिः 'इहोदाहृतेषु गोत्रकाण्डेषु ' इत्या- रभ्य 'व्याख्यास्यामः हत्यन्तेन भाष्येण तत्सर्वभिहापि गौतमगोत्रकाण्डो-पक्रमे द्रष्टव्यं, तुल्यत्वात् । इहीदाहतानां गौतमगोत्रगणानां मध्ये पृषद्श्वानाय्नुः क्षाणामाश्रह्णयनोक्तानां गौतमवरणादर्शनादुत्तरत्र वक्ष्यमाणस्थीतरभरद्राजेश्च सह समानप्रवरत्वश्रवणात्तत्रवोत्कर्षः, तश्च सहाविवाहो द्रष्टव्यः; तथैवान्येस्सूत्रकार्र्वे-स्यमाणत्वात् । इह तु गौतमगणमध्यपाठे कारणं किमप्याश्वहायनबुद्धिगम्यम-स्तीति कल्प्यम् । उत्तरत्र पाठे तु विल्पष्टं कारणमस्तीत्युक्तम् इहापि गणाः प्रवराश्च निगतव्याख्यातत्वात्र व्याख्येयाः । इह च यत्रयत्रकस्मिन्नेव गणे प्रवरत्रद्वपीणामेकद्वित्रिसंख्याविवयाक्रमविवयाः च विप्रतिपत्तिर्दृश्यते सूत्रका-राणां तत्रतत्रोक्तप्रयोगावल्यवनामेव ते—प्रवरा इति प्रयोगकृतव्यवस्था— द्रष्टव्या ॥ इह गौतमगणानामक्षपृषद्श्वगणी वर्जयित्वा सर्वेषां स्वंस्वं गणं विहाय परस्परमविवाहो द्रष्टव्यः, कुतः, समानगोत्रत्वात् । समानगोत्रत्वं च गौतमस्य सप्तऋषेरपत्यत्वात् । स्वेषु गणेषु सुतरामविवाहः, समानप्रवरत्वात् ॥ अपि च 'गौतमानां सर्वेषामविवाहः, इति वोधायनवचनान्न सर्वेषामविवाहः ॥

> अत्र श्लोकः— गोतभानां न सर्वपां विवाहोऽस्ति परस्परम् । सगोत्रत्वाच्च वाक्याच्च बोधायनमुखोद्गतात् ॥ इति ॥ इति व्याख्यातं गोतमगोत्रप्रवरकाण्डम् ।

अतः परं भरद्वाजानां गोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः । अत्र श्लोकः— नमस्कारमष्टाङ्गमये गुरूणामृषीणामतिष्रेमपूर्वं प्रयुज्य । भरद्वाजकप्यक्षगर्गदिगोत्रप्रभेदं प्रवक्ष्ये भरद्वाजकाण्डम् ॥ अत्र बोधायनः—

भरद्वाजाः क्षाम्यायणा मगण्डा देवाश्वा उद्घड्टयाः प्राग्वाशयो वाह्लवा द्वाशा वाक्षिनायनाः स्तोदेहा आत्रा आक्षा भूरयः परिणद्धेधाः केश-स्त्रयाः सोद्धय उद्घढाः खारिप्रीवयः औसयो वयोक्षिभेदा अग्निवेशा वेश्याश्याश्या गौरिवायनाः श्वेलकास्तनकर्णा ऋक्षा माणभिद्यः काष्टोदका

ज्वलयो वैलाश्वारुडादयो भरुण्डेय भद्राधयः सौरभरा शुगा देवमतयः इषुमता वौदोदमेघयः प्रवाहणेयाः कल्माश्वराजस्तांम्भसद्योपकृतपराह-रयो वलभीकयो रुद्रागपथः शालाहलयो वेदवेला नृत्यायनाइशलालयः शार्द्रलयः काक्षलाः बाष्कलाः सध्यक्षधाः कोण्डायनाः कोण्डिल्याः ब्रह्मस्तम्भा राजस्तम्भा आग्नेस्तम्भा वायुस्तम्भास्सूयेस्तम्भास्साम-स्तम्भा विष्णुस्तम्भा यमस्तम्भा इन्द्रस्तम्भा आपस्तम्भा ये चान्यं स्तम्भस्तम्भ (ब) शब्दा आरणिसन्धुकौमुद्गन्धयः शिखायना आत्रया-यणा भामाण्यः कुक्षाः कीकिक्षयो ैतुतयो दाभयः इयामेया मत्सकाया कारुणायनाः कारुपथयः कारिषायणाः कावल्या इत्येते भरद्वाजास्तेषां ज्यापयः प्रवरो भवति । आंगिरसबाहरूपत्यभारद्वाजीते भरद्वाजवद्बहरपतिवदंगिरोयदित्यध्वर्युः । रोक्षायणाः कांपेला-रिशिपलाइशिपला वैपिण्डिके तुनोऽमिजिही च कण्वी च सातिश्वे-ते अरोक्षायणास्तिषां पञ्चार्षयः प्रवरो भवति । आंगिरसवाहस्पत्यभार-द्वाजवान्द्नमातवचसेति होता। मतवचोवद्रन्द्नवद्भरद्वाजवद्बृहरूपतिव-दंगिरोवदित्यध्वयुः । गगस्तांभरायणास्मखीना योगन्धरायणा

भरद्वाजाः...मागण्डा...उद्दालगा...श्राग्वंशयोवाशल...मे देदा आश्रा औकाभुरयः पारणद्येयाद्देखियाद्दशौ द्वयद्द्वाः गारिश्रीयाः आपशयो...अशिवेश्याच्यवाया.. खेलकारतनुकणापरोक्षामाणाभिन्द्च्याः कांबोदकास्ताज्व-लयो वैणा कारुणाप्यो भारुण्डया माद्रपथयः श्रुतोह्गाःश्रुंगा...इपुमतयो वोदमेघयः...कत्माषराज...सिन्दूपकृत्त्वाराह्यो वलभीगयो...शैलाहिलिनो देववेला महोबेला ऋंजायनाश्शालयः...तत्कलाः वात्कलाः सह्यकसिन्धाः... इन्द्रस्तम्भा य चान्ये...शब्दाश्शिष्टा आरुणिसिन्धुकौमुदगन्धिःशक्तिशाकिकायना आत्रेयणामामं आधूमगन्धाः काप्यायनामृतन्तयो धात्यो स्थामेयामत्स्यकाधाः कोकायणाः कारुपथयः कार्शषायणाः कान्मा इत्येते...शिकिन्ताःशौफिलाः वेफिडाः कौधुमोः...सृचिश्चेते.

<sup>†</sup> ध्वर्युः । कपयः वैतालानामैतिशायनानां ताण्डिनां भाजसीनां शार्क्तरवाणां खरशस्ताण्डानां मोषान्तकस्सं-शयः पौष्पयः इत्येते कपयः । तेषां त्र्यार्षयः प्रवरो भवति । आंगिरमामह्य्योरुक्ष्येति । उरक्ष्यवद्मह्य्यवद-क्रिरोवादित्यध्वर्युः । इत्यधिकपाठः शृ—कोशो.

बाहुलकयो श्रष्टयो भृष्टुभिन्दयः क्रोष्टकयस्सौयाम्रुनिर्भाजिताक्षयो होत्र-पचयस्तत्यपचयो जायावता वाटाइशाखायनयस्तांत्रहवान्तुल्योवेणुहा-निस्सोहर्ता कारा पोचिको बाभ्याराजवतः पौल्य इत्येते गर्गास्तेषां पञ्चाषेयः ज्याषेयो वा प्रवरो भवति । आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजगार्य-शैन्येति होता, आंगिरसशैन्यगार्ग्येति वा । गर्गवच्छिनवद्भरद्वाजवद्बृह-स्पतिवदंगिरोवदित्यध्वर्धः, गर्गवच्छिनवदंगिरोवदिति वा भरद्वाजा-नां सर्वेपामविवाहः ॥

इति बीषायगोक्तं भरद्राजगोत्रकाण्डमुदाहतम्।

अथापस्तम्बोक्तं भरद्वाजगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः--

अथ भरद्वाजानां ज्योपेयः—आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजिति । भरद्वाजवहृहस्पितवदंगिरोविदिति । एप एव विकृतः कुकाभिवेदयोजीयनानां
सर्वेपां च स्तम्भरतम्बराब्दान्तानाम् ॥ अथ द्वचामुण्यायणानां कुछानां
यथा शुंगरोशिरयो भरद्वाजार्शुंगाः कतार्शोशिरयः तेषां पश्चापेयः
प्रवरो भवति । आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजकात्याक्षीछिति अक्षीछव-ॐ
त्कतवद्भरद्वाजवहृद्सपतिवदिति । अथ ऋक्षाणां पश्चापेयः—आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजवान्दनमातवचसेति । मतवचोवद्भन्दनवद्भरद्वाजवहृहस्पतिवदंगिरोविदिति । ज्यापेयमु हेके आंगिरसवान्दनमातवचसेति । मत्ववचोवद्भन्दनवदंगिरोविदिति । अथ कपीनां ज्यापेयः—आंगिरसःमह्य्योसक्षयिति । उस्क्षयवद्मह्य्यवदंगिरोविदिति अथ गर्गाणां ज्यापेयः ।
आंगिरसगार्ग्यसैन्येति । सिनिवाद्गीवदंगिरोविदिति । भरद्वाजमु हेके अंगि-

र्म सांभरायणास्सांख्यायना...वाधूलकयो...भ्रष्टांबंदवः श्रौदुकय...भाजितीक्षयो होत्रपचयस्सत्यापचयो दीनवलयः पलाशशाखावन्तः संप्रहवत्तुल्यो वेणुभिरः स्नौहधाः कारिरोतिः कैवाल्या राजवलोलय इत्येते.

<sup>\*</sup> कात्यात्कालिति, आत्कीलवत्. † गार्ग्यशैन्येति । शिनिवत्.

# रसस्थाने भारद्वाजगार्ग्यशैन्यति शिलिवद्गर्गवद्भरद्वाजवदिति ॥ इत्यापस्तम्बोक्तं भरद्वाजगोत्रकाण्डभुदाहतम्.

अथ कात्यायनलागाक्षिप्रणीतं भरद्वाजगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः-आत्रयायानिमार्कि डिवासिनयनिचौ पिष्टसौगेययाज्ञवेश्यानां सारावरि-वाहिसोंगिगरणकणिप्रावाहणेयानां आश्वलायानवावाश्रीगिरधिकार्यी-वाणां मथुमतिसाज्याङ्किकाञ्चाकिकायनानां त्रेतुटिषोरितोचकीनां सामस्त-म्बिब्रह्मस्तम्बतोल्विखेयुगोद्देषीणां सालुटिवालुटिसोबुद्धिकाभरद्वाजो-दमेचियरोपिमितिदेवागिरिधिदेवस्थानिहरिकाणिश्रांगविश्रागयकोष्ठदगांधि-सात्यसुंग्रेमात्स्यक्षीषमालोहरहालोहारगाङ्गोवदिककोरुक्षेत्रिद्रोणिजेत्रिजे-त्वलायनानां काण्यंविजलिशपस्तिम्बसीजपृश्चिपीलिखङ्गलायना इत्येषां अविवाहरतेषां त्यापेयः प्रवरो भवति । आङ्गिरसबाहरपत्यभारद्वाजे-त्यागरावहहरपतिवद्धरद्वाजवत् ॥ कालायनः केशमथावच्यतरायणा भ्राष्ट्रकुद्धार्थमितिरेन्द्रालिङ्गालङ्कायानाः कोलास्त्रिक्रियान्याक्रिवकालक् न्मातुलयावक्रन्मालपरोपकर्मयः प्रध्यंगाः पेगलायनाइइयामाइज्ञामा-यना गगरिसाम्परिवाराः तेषामविवाहरूतेषां पञ्चापयः प्रवरो भवति आंगिरसबहिस्पत्यभारद्वानसैन्यगाग्यति । अगिरोवहृहस्पतिवद्भरद्वान-वित्सिनिवद्गर्गवत् ॥ तितिरिः कपिश्चिमः खिन्दिनो गर्गा इत्येतेषामि वि-वाहः। तेषां ज्यापियः प्रवरो भवति । आंगिरससैन्यगाग्यत्यंगिरोव-त्मिनवद्गगवत् । किपिस्तिनिरिविदिदिण्डिश्लाकः पतअलिभ्यमितिव-रिधिश्चेतिकरध्वासूराजकेशिकलानिकटङ्कोरीरयो वान्यायनः कात्यायन इत्येतेषां त्र्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगिरसामहय्योक्क्षयिति । आंगिरो-वदमहय्यवदुरुक्षयवादिति ॥ संक्रितिप्रतिमाषताण्डिसाम्बसेपठनजान- कितराचातरव्यऋषिभीवारायणीसाहगांगिकीक्षितालागा अ इत्येषास्वि-वाहरतेषां ज्यार्पेयः प्रवरो भवति । आंशिरससांक्रत्यगौरिवीतेति। अंगि-रोवत्सं कृतिबद्ध हवित् । छोवायनाहिरितकीत्वपेगदालभ्यशङ्खिमगव-हारत्यदासिवात्र्यपाणिमाद्भिकाभिलवेणा इत्येतेषामविवाहः ज्यापेयः प्रवरो भवति । आंगिरसाम्बरीपयोवनाश्वेति, मान्धात्रम्बरी-षयोवनाश्वेति व।। मान्धातृवद्म्बरीणवद्यवनाश्ववादेति। अथ विष्णु-वृद्धाः शतपत्रिणिजित्रिणिकित्रिणिषुत्रिणिबाद्रायणा इत्येतेपामिविवाहः तेषां ज्यापेयः प्रवरो भवति । आंगिरसपार्षदश्वरः थीतरेति । अंगिरोव-त्पृषदश्ववद्रथीतरवत् । रथीतराणां ज्यापयः प्रवरो भवति । आंगिरसवै-रूपरार्थातरेति। अंगिरेविद्ररूपवद्रथित्वत्। पुरुकुत्सानां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगरसपोरुकुत्सनासद्स्यवेति । अंगिरोवतपुरुकुत्स-वत्त्रसद्स्युवत् । बृहदुक्था वामदेवः इत्येतेषामिववाह्स्तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगिरसबहिदुकथवागदेवेति : अंगिरोबहृहदुकथवद्रामः देववत् । हिरण्यस्ताम्बसात्यमुश्चित्रहरू इत्यतेषामविवाहः ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । आंगिरसभम्यश्वमोद्गरुयेति । अंगिरोवद्गर्म्य-श्ववन्मुद्गलवत्।

भरण्डाश्च हिरण्डाश्च तृतीयाश्चाक्टायनाः।
ततः प्रागद्सीनारी सर्कटो रहाणङ्गणः॥

\*...वासिनायिन...शाँगितुषकण्प्रवाहरयानां आश्वलत्यनिवाधाँ।मे...रिविकारिप्रीवाणां...माजिम्यकार्द-हककाय...तुतियोत्रितंत्वकानां समस्तिवितीत्विलिवित्रयुगाद्वेपाणां...सांबुधिसातरद्वारद्वाजो...पटेपुमितदेववित-देवस्थानिहरितकणिष्वाङ्गविधौगेय...मात्स्यकाथसलाहरलोहारगांगोहिक...कार्षणिपंजलि.....मौशपृश्विवौलि ...रौपर्वनैषष्ट्यगाः...स्यामायनाः...गार्ग्याः...शैन्यगार्थेति...शिनिवत्...भूमिस्स्वंगिरोवादिनां गर्ग इत्ये... भूयसातिरिथिश्वेतिक...कलाशिकटङ्कारीरावोवात्यायनाः अमावास्थायनाः...सांङ्कतिपूतिमाषतिण्डशम्बुश्बेषुगवान-किराधारतव्यऋषिमिवारायणिसत्त्वहिलेगांगिलौगाक्षितारामह इत्येतेषां. कण्वा मात्कटयारमणा इशाणायणा इत्येतेषामविवाहस्तेषां त्या-षेयः प्रवरो भवति । आंगिरसाजमीढकाण्वेति आंगिरोवद्जमीढवत्क-ण्वति ॥ अथेमानि द्वचामुष्यायणकुलानि भवन्ति । भरद्वाजाः प्राधाइशोंगाइशोशिरा इत्येतेषामविवाहः । तेषां पञ्चाषेयः प्रवरो भवति । आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजशोंगइशेशिरोति । आंगिरोवद्वहस्पतिवद्वरद्वा-जवच्छुंगवाच्छिशिरवत् ॥ कपिलाश्च शबराश्च विभिण्डकोथुमाग्निजिह्वी च कणश्च सूतश्च बृहद्वरद्वाजा इत्यतेषामविवाहः । तेषा पञ्चापेयः प्रवरो भवति । आंगिरसबाईस्पत्यभरद्वाजवान्दनमातवचसेति । अंगिरोवद्वह-स्पतिवद्वरद्वाजवद्वन्दनवन्मतवचावत् ।

इति कान्यायनळागाक्युक्तं भरद्वाजगोत्रकाण्डमुदाहतम्।

अथाश्वलायनां कं भरद्वाजगोत्रकाण्डमुदाहारेष्यामः आहाश्वलायनः—

भरद्वाजाग्निवेश्यानामांगिरसवाहँस्पत्यभारद्वाजेति । मुद्गलामांगिरसभाम्यांश्वमोद्गल्येति । तार्क्य हेकं ब्रुवतंऽतीत्यांगिरसं तार्क्यभाम्यांश्वमोद्गल्येति । विष्णुवृद्धानामांगिरसपोरुकुत्सत्र सद्स्यवेति । गर्गाणामांगिरसवाहंस्पत्यभारद्वाजगार्यशैन्येति । आंगिरससन्यगार्ग्येति वा ॥ श्रिहारतकुत्सपिगशांखदर्भभेमगवानामांगिरसाम्बरीपयोवनाश्वेति । मान्धातारं हेकं ब्रुवतेऽतीत्यांगिरसं मान्धात्राम्बरीपयोवनाश्वेति । संक्वतिप्रतिमाषतिण्डशाम्बरोवगवानामांगिरसगोरिकीतसांक्वत्येति । शक्तिवा मुळं शाक्त्यगोरिकीतसांक्वत्येति ॥ कण्यानामांगिरसाजगीढकाण्येति । घोरमुहेकं ब्रुवते अवकृष्याजमीडमांगिरसर्वोरकाण्येति । कर्पानामांगिरसामहय्यवाह्यस्थिते । अथ य एते द्विप्रवचना यथैतच्छोंगशोशिरयो

<sup>\*</sup> भरद्वाजाः काता...भार्म्यभमोहत्येति...आङ्गर्गगार्ग्यशैन्येति वा.

भरद्वाजाइशोंगाः कताइशेशिरयस्तेषामुभयतः प्रवृणीतैकमितरतो द्वावितरतः द्वे। वेतरस्त्रीनितरतो न हि चतुर्णी प्रवरोऽस्ति न पञ्चानामित-प्रवरणम् । आंगिरसबाहस्पत्यभारद्वाजकात्यात्कीलेति ॥

इत्याश्वलायनोक्तं भरद्वाजगोत्रकाण्डमुदाहृतम्।

अथ मत्स्यपुराणोक्तं त्रिविधमंगिग्सां गोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः—
मत्स्य उवाच—

मिरीचितनया राजन्तसुरूपा नाम विश्वता। भायां सांऽगिरसो देवास्तरयाः पुत्रा दश् रमृताः ॥ अतमा ह्यायुर्भनो दक्षो दमः प्राणस्तथेव च। हविष्मांश्र गविष्टश्रं कतुरुसत्यश्र ते दुश्।। इत्येतेंऽगिरसो नाम देवा वै सामगायिनः। सुरूपा जनयामास ऋषीन्त्सवैश्वरानिमान् ॥ बृहरपतिं गौतमं च संवतं च महाऋषिम्। अयास्यं वामदेवं च उच्च्यमुश्चिनं तथा ॥ इत्येते ऋषयस्सर्वे गोत्रकाराः प्रकीर्तिताः। तेषां गोत्रसमुत्पन्नानगोत्रकारान्निबोध मे॥ उचथ्यो गौतमश्चेव नैलेयोऽभिजितस्तथा। बौधिनगस्मौगमाक्षिक्षीरयो शिकरेव चै॥ राहोः कणिस्सीपत्रिश्च कैरातिस्सामलोमाकः॥ पैष्कञ्जतिभागतवो ह्यापिश्चण्डान्तकंस्तथा। करोटस्सुतपा वीर उपिबन्दसुरैषिणः ॥

<sup>9</sup> देवी तस्याः २ हविष्मानसहाविष्यश्व. ३ पललेयो. ४ वोधिनगस्मगोसाक्षिकिरटोटिः.

५ रौहौकिणिस्सपत्रिः ६ पेष्यजित्रिर्भातयो ऋषिश्वण्डाण्डक...रूपविन्दवः.

रोहिणयानिचोराणिः कोष्ठश्चे वारुणायनिः। सोमोदयनिकासोरुकेशिल्याः पार्थिवोस्तथा ॥ रोहिणेयानिरोधान्ममूलयो वासुरेव च । कापाक्षिपुष्पवश्चेव क्षारकारिष्डरेव चै ॥ क्षयो विश्वन्तिरेविश्व पाचिकारेविरेविवत् । ज्यार्षेयप्रवरा होते तेषां वा प्रवरान् शृणु ॥ अंगिराश्च वचोतिश्चं उञ्जिश्व महानृषिः। परस्परमवैदाह्या इत्येते परिकार्तिनाः ॥ अत्रयायनिसाविष्टचौ अभिवेशिक्शिक्शिक्षालः। वालिशायनिश्चिकिपिर्वाशाहिर्वाष्किलिस्तथा ॥ सौटिश्च नृणवर्णिश्च प्रवाहिश्च लभायानि। वाह्यगच्छश्च दिष्टाकिः स्यारश्रीविस्तथेव च ॥ व्यटाकि जित्यद्राणिश्च जेशकायानिश्व च। आपस्तिम्बर्मार्जवृधिगोस्विपगिलिशेव च ॥ पैलश्चेव महातेजाइशालङ्कायिनरेव च। ज्यार्षेयः प्रवरश्चेव सर्वेपां प्रवरो मतः ॥ अंगिराः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्च बृहस्पतिः । तृतीयश्च भरद्वाजः प्रवराः परिकर्तिताः ॥ परस्परमवेवाह्या इत्येत परिकार्तिताः।

<sup>9</sup> ताराणः काष्टश्चे. २ सोमोदयानिकाष्टोर...थिंव. ३ निरोयाम्र...काणाक्षि...क्षारकरंसिरे ४ जय-विश्वंभरे विश्वपालिकारिविरेव च. ५ वरोतिश्च. ६ साविष्ठाविष्ठविश्वेशशिलायिनःयनिह्हिविक....... ७ सौहिश्व तृणकर्णिश्व प्रभाहिश्व लभार्यनिः. ८ चे।रग्रीवि.....वटाकिर्नित्यरोगिश्व जिल्ला.

काण्वायनाः कौजवथः तथा वात्स्यतरायणेः ॥ श्राष्ट्रकद्रष्ट्रविष्णी च लेत्यालिश्शाकलायनः । कोडिश्राकी च वाष्णिश्रं लातकुनमधुरावहः॥ लायकुद्रालविद्रोषौ मर्कटः पैलिकायनः। मृत्संगश्च तथा दामी भागिरुयौमायनिस्तथा॥ बालाकिस्साहनिश्चेवं पञ्चाषेया प्रकातिताः। अंगिरास्तु महातेजा देवाचार्यों बृहस्पातिः ॥ भरद्वाजस्तथा गर्गस्तेन्यश्च भगवानृषिः। परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ कपैतरस्वदौतरो दिक्षशिक्तः पतञ्जिलः। भूयसी जलिसिम्बश्च बिन्दुर्दोडः कुशीदिकः॥ ऊर्ध्वस्तराजकेशी च रोजटी सासविस्तथां। सलिश्च कलमी कण्वा ऋषिः कारीरयस्तर्था ॥ क्ष्वजो वान्यायनिश्चेव सावस्यायानिरेव चं। ज्यापँयः प्रवरस्तेषां प्रवरो भूमिपोत्तम ॥ अंगिराश्चामहय्यश्च तथा चैवान्युरुक्षयः। परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥ ज्ञात्वायनो हिरविज्यः पौलगश्च तथैव चं । हस्तिवासो वास्यमालिमाण्डिमालिर्गवेराणिः ॥

१ मीट्युनि.....कीजिवया.....वादयांभरा, २ श्राष्ट्र...श्रष्टविष्मा च.....कीण्डिश्राकिश्च वा-िष्मश्च..... ३ लावकद्वालिवदावो...मृत्सङ्गश्च...दामाभङ्गार्या... ४ वालिकस्साहिवश्चेव. ५ किप-स्तपिखतेतरोदिश्व. ६ भूयसाजलिधिविश्व भिन्दुर्दाशः कुसीदिनिः. ७ ऊर्ध्वास्ति...जिवस्ससिविस्था. ८ सालिश्वकललाः ९ श्वड्या...सावास्यायिन. १० हरितकौत्सः पैङ्गलश्च त. ११ हस्तिदासो वत्समा-लिगीण्डिमालिः.

क्षीमवेगः शाखद्भिरंसर्वे त्रिप्रवरा मताः। अंगिराश्चाम्बरीषश्च युवनाश्वस्तथैव च ॥ परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकातिताः। बृहदुक्थो वामदेवस्तथा त्रिप्रवरा मताः ॥ आंगरा बृहदुक्थश्च वामदेवस्तथेव च। परस्परमवेवाह्या गोत्रे ते परिकार्तिताः ॥ कुम्भगोत्रोद्भवश्चेव तथा त्रिप्रवरा मताः। ओंगेरास्त्रसद्स्युश्च पुरुकुत्सस्तथेव च ॥ कुत्साः कुत्सरवैवाह्या एवमाद्यः पुराविदः। रथीतराणां प्रवरस्ट्यापयः परिकातितः ॥ आंगेराश्च विरूपश्च तथेव च रथीतरः। रथीतरा अवैवाह्या नित्यमेव रथीतरैः ॥ विष्णुवृद्धिरसतोमद्रिर्जनृणः कतृणस्तथां। अत्रिवश्च महातेजास्तथा चैषो परायणाः ॥ ज्यार्षेयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवर्द्शुभः। अंगिराश्च विरूपश्च पृषदश्वस्तर्थेव च ॥ परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः। सत्यमुत्रिर्महातेजा हिरण्यस्तिम्बमुद्रली ॥ ज्यार्षयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरो नृप। आंगराश्चेव भाम्याश्वो मुद्रलश्च महातपाः॥ परस्परमवैवाह्या इत्येते परिकार्तिताः।

१ क्षिमेवैगक्शासदार्भः. २ ऋषयः परिकीर्तिताः. ३ विष्णुवृद्धक्शठो...जतृष्पः...अत्रिपश्च...तथातैवा.

इंसजिह्वो देवजिह्वा आलवालविडादयः॥ आयाय्रेयास्सुययश्च पाराण्यांतिनमोद्गलोः । ज्यापयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरक्कुभः ॥ अंगिराश्चेव ताविश्व मोद्रलश्च महांस्तर्थो । पररूपरमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ आषोद्यश्चतुरायः तृतीयइश्वकटायनः। ततः प्रागाद्सीनारी मर्कटो रमणस्मणः ॥ कण्वामकेटयश्चेव तथा गादायनो राथः। इयामायनिस्तथैवेषां ज्यार्षेयः प्रवरो मतः ॥ अंगिराश्चानमीदश्च कण्वश्चेव महातपाः। परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ तित्तिरिः किपभूश्चेव गार्ग्यश्चेव महानृषिः। ज्यार्षेयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरक्कुभः॥ अंगिरास्तित्तिरिश्चेव कपिभूश्च महाऋषिः। परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ अश्वरिष्कभरद्वांजो क्रथिश्वान्मानवस्तथा। ऋषिर्मन्त्रवरश्चेव पञ्चार्षयाः प्रकार्तिताः ॥ आंगराश्च भरद्वाजस्तथैव च बृहस्पतिः। ऋषिमैत्रवरश्चेव ऋषिरात्मभवस्तथा ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ।

१ पौराण्येतानि माद्रलाः. २ भार्म्यश्च मोद्रल्यश्च महातपाः. ३ पार्षदश्वस्तुरयः...शाकटायनः.

४ कमैण्वामर्कटयश्चेव...मादायनो. ५ अम्बरीषभरद्वाजो. ६ ऋषिर्मानवर:.

भारद्वाजो हुतइशोंगइशैशिरेयस्तथैव च ॥
इत्येते कथितास्सर्वे द्वचामुष्यायणगोत्रजाः ॥
पञ्चत्र्येयास्तथा ह्येषां प्रवराः परिकीर्तिताः ।
अंगिराश्च भरद्वाजस्तथैव च बृहस्पतिः ॥
मोद्रल्यइशोशिरश्चैव प्रवराः परिकीर्तिताः ।
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥
एते तशेकांगिरसिह्मधोका महानुभावा नृप गोत्रकाराः ।
येषां तु नाम्ना परिकीर्तनेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥
इति मत्स्यपुराणे प्रवरानुकीर्तने त्रिविधानामिक्षरसां प्रवराध्यायो द्वितीयः ।

इह मत्स्यपुराणोक्ते त्रिविधाङ्गिरसां प्रवरकाण्डे पिरकीर्तितानां गोत्राणां मध्ये येषां प्रवरेषु गीतमः सप्तर्षिर्वीयमाणतया सत्तया वाऽनुर्वतते तेषां परस्परमविवाहः, समानगोत्रत्वात्, ''गौतमानां सर्वपामेवाविवाहः इति बोधायनवचनाच्च । तथा येषां गोत्रगणानां प्रवरेषु भरद्वाजः सप्तर्पिर्वीयमाणतया सत्तया वाऽनुवर्तते तेषां परस्परमविवाहः; समानगोत्रत्वात्\*, ''भरद्वाजानां सर्वेषामविवाहः '' इति बोधायनवचनाच्च । इतरेषां सप्तर्षिवाह्यानां केवलाङ्गिरसां हरितकुत्सकण्वर्थीनरपृषदश्वमुद्गलविष्णुवृद्धादीनां परस्परं विवाहः, सगोत्रत्वाभावात्, स्वे स्वे गणे चाविवाहः, समानप्रवरत्वादिति समुदायार्थः॥

इति श्रीपुरुषोत्तमपण्डितविराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जर्या मत्स्यपुराणोक्तप्रवराध्याये त्रिविधाङ्गिरसां गोत्रप्र-वरकाण्डमुदाहत्य व्याख्यातम्

अथेमानि काण्डााने पिण्डीकृत्य व्याख्यास्यामः—

यदुक्तमधस्ताद्भृगुगोत्रकाण्डव्याख्यानारम्भे सति ''इहोदाहृतानाम् ''इत्या-रभ्य ''व्याख्यास्यामः '' +इत्येवमन्तेन यन्थेन तत्सर्वमिहापि स्मर्तव्यम् । अत्रोदा-

<sup>🗓</sup> अत्र कुण्डालितो प्रन्थः कलिकातामुद्रितमस्यपुराणे दृश्यते, न कन्निद्प्यस्मिन्प्रवरमञ्जरीकोशे.

<sup>\*</sup> इदं पद्यम्यन्तं शृं-कोशे नास्ति. † अत्र चकारः शृं-कोशे नास्ति. + ३३-पृष्टे.

हतेषु सूत्रकाण्डेषु सूत्रकाराणां पाठक्रमध्यत्यासो महानस्तिः विशेषतश्चाश्वलायन-सूत्रपाठे। कथं ?। बोधायनकात्यायनाधलायनादिभिः शुक्क शैशिरयोऽन्ते पठिताः। आपस्तम्बादिभिः भरद्वाजगणमध्ये पठिताः । ऋक्षाः पुनराश्वलायनेन गौतमका-ण्डमध्ये पिटताः इहोत्कृष्यन्ते । कपयस्त्विङ्गरोभ्यो वा ऋक्षेभ्यः परत उक्ता आपस्तम्बादिभिः । इतरेस्संबैरुत्तरत उक्ताः । तथा—सांकृत्यादयोऽपि बोधायना-दिभिरन्ते पठिताः । वसिष्ठगणान्तस्त्वापस्तम्बादिभिरुक्ताः । तथा—हरितमुद्रला-दीनामाप तत्रतत्र पाठक्रमेण भेदः । एवम्भेदे सिद्धे सत्यपि वोधायनापस्तम्बका-त्यायनादीनां बहुनां पाठक्रमानुसारेण विवाहाविवाही वक्ष्यामः—तत्र केवलभर-द्वाजानां प्रथमपिठतानां जुङ्गरोशिरीणां भरद्वाजयाथादीनां द्वामुष्यायणादीनां पर्स्परमविवाहः अकतः ? समानगोत्रत्वात् । समानगोत्रत्वं च सर्वेपामेपां भरद्वाज-स्य सप्तर्परयत्वात् वरणाञ्च । ' भरद्वाजानां सर्वेषामेवाविवाहः ' इति बोधायनव-चनाच्चाविवाहः । गर्गाणां भरद्वाजत्वं भरद्वाजवरणादिव सिद्धम् । ' च्यार्षयगर्गा-णां भरद्वाजक्षाणां चाविवाहः' इति गार्ग्यवचनाच्चाविवाहः । कपीनां भरद्वाजत्वं भरद्वाजवर णाभावादिसिद्धमिति चेत्—नासिद्धमः आपस्तम्बादिभिर्भरद्वाजगणम-ध्ये प्रसिद्धभरद्वाजानां ऋक्षाणां गर्गाणां च मध्ये पठितत्वात्, पराश्रायचनाञ्च। तथााह विष्णुपुराणे चतुर्थें इशे एकोनविशाध्याये पूरोर्वशानुकीर्तनप्रस्तावे 'दुष्यन्ताचक्रवर्ती भातो बभूव' ६ इत्यारभ्य यन्नामानो यत्त्रमका यावन्तश्च कपीनां प्रवर्षयोऽत्र श्रुताः तन्नामानः तत्क्रमकाः तावन्तश्च पराशरेणोपदिष्टाः वंशानुपूर्व्यात्. तत्र प्रथमोऽङ्गिराः, ततो बृहस्पतिः, ततो भरद्वाजः, ततो भरद्वाजादामहय्यः, तत उरु-क्षयः, ततः कपिरुत्पन्नः' इति । तत्र सत्स्वेव बहुपु भन्त्रहक्षु त्रवाणामेव वर्णा सूत्रकारैरुक्तं रथीतराणामिवत्यदोषः । तथाहि व्यासवचनम—

> इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपग्रंहयेत्। विभेत्यलपश्रुतादेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ इति॥

द्वामुष्यायणाः गुङ्गशेशिरय इति पुरातनद्विगोत्रकुलं दृष्टान्तत्वेनोदाहृतं इदा-नीन्तनानां द्विगोत्राणां द्वयोरापि गोत्रयोराविवाहं वसुम् । भरद्वाजाश्चुङ्गाः, भरद्वाजगणमध्य पठितत्वात् । तेषां चायं प्रवर उक्तः—आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वा-

र गांभादीनां च परस्परमित्रीहः. इति शृ. पा. वृं द्वाजगणत्वादेव. इति शृ. पा.

<sup>ुं</sup> भर्ज्ञजगणा, शृ. पा- 🖇 ४−१९-५०.

जिति । कताइदोशिरयो विश्वामित्राः; विश्वामित्रगणमध्ये पठितत्वात् । तेपां चायं प्रवरो वक्ष्यते—वेश्वामित्रकात्यात्कीलेति । तत्र च—

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः।

उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः 🕆 ॥

इति याज्ञवलक्यवचनात् द्वामुष्यायणानां उभयत्र प्रवरे कर्तव्ये सति पण्णां मन्त्रहशां चतुणां च ''न चतुरा वृणीते न पश्चाति वृणीते'' इति वर्णप्रतिपेधात् पञ्चार्पयस्यार्षयो वा भवरः कर्तव्यः। तत्र च द्विप्रवग्मन्त्रिपाते पूर्वप्रवग् उत्पाद-यितुरुत्तरः परियशीतुरिति कात्यायनले।गाक्योरुत्तरत्र वचनात् भारद्वाजस्य शुङ्गस्य बीजात् वैश्वाभित्रस्य कतस्य क्षेत्रोत्पन्नाः शुङ्गरौशिरय इत्युच्यन्ते । तत्मन्तिन जानां पञ्चापंयः प्रवरो द्रष्टव्यः — आङ्गिरसवाहस्पत्यभारद्वाजकात्यात्कीलेति। ज्यार्पयमपि प्रारमाहुरापस्तम्बादयः -- आङ्गिरसकात्यान्कीलेति । अयमेव दृष्टा-न्तो द्रष्टव्यः स्तर्विप बहुषु मन्त्रदृशु कतिपयानामेव च वरणमस्तित्यत्र । एवं पुत्रिकापुत्रदत्तकितपुत्रादीनामापि द्वयोरपि गोत्रयोरिववाहः प्रवरश्च द्रष्टव्यः, शुङ्ग-शैशिरीणां दृष्टान्तिवेनोक्तत्वात् । 'ऊर्ध्वं सप्तमात् पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च' \* इत्ये-तद्गीतमवचनं द्रवासुप्यायण।दन्यविषयं द्रष्टव्यम् । द्रवासुष्यायणानां तु पितृगोत्र-मेवोभयमपीत्युभयत्राविवाह एव। संकृत्यादीनामिहाङ्गिरसां गणेयूक्तानां उत्तरत्र आपस्तम्बादिभिः वसिष्ठगणान्ते वक्ष्यमाणत्वात् वासिष्ठस्यापि शक्तेरिङ्गरसां प्रवरेषूपदेशाच्च + किं विसिष्ठास्संकृतयः ? किं वाऽङ्गिरसः ? इत्यत्र सन्देहेऽन्यतर-पक्षनिश्चयहेतोरभावात् द्वामुष्यायणास्संकृतय इत्यवसातव्यमः, कात्यायनेनोत्तरत्र द्वामुष्यायणगणमध्ये प्रसिद्धद्वामुष्यायणैः शुङ्गरोशिरिभिस्सह वक्ष्यमाणत्वात द्वयामुष्यायंणत्वे च संकृतीनां स्वगणोक्तिरुपमन्युपराशर्कुण्डिनादिभिर्वासिष्ट्रस्यंवै-स्सह विवाहो नास्ति 🗓 । तस्मादिह भग्द्वाजकाण्डे केवलभरद्वाजानां, ऋक्षाणां कपीनां गर्गाणां द्विगोत्राणां च पश्चानां गणानां परस्परमिववाहः सगोत्रत्वात्, बोधायनवाक्याच इति व्याख्यातं भरद्वाजगोत्रकाण्डम् ॥

> इति पुरुषोत्तमपण्डितिषरिचतायां गोत्रप्रवरमञ्जयी भरहाज-गोत्रप्रवरकाण्डं समाप्तम्.

<sup>†</sup> २-५२७. \* गौतमधर्मसू-४-३-४. + वरणोपदेशाच इति पाठान्तरम्, ः विवाहोऽस्ति, इति पा

उक्तमंगिरसां मध्ये सप्तर्पगौतमस्य च।

भरद्वाजस्य चाखण्डं गोत्रकाण्डमतः परम्॥

सप्तर्थपत्यबाह्यानां केवलांगिरसामपि।

अधुना वक्ष्यते काण्डं विवाहमवरैस्सह॥

हारतानथ कुत्सांश्च कण्वानपि रथीतरान्॥

मुझलान विष्णुबृद्धांश्च सप्तपिभ्यो वहिष्कृतान्।

क्रमेणानेन वक्ष्यामः केवलांगिरसां गणान ॥

अत्र बोधायनोक्तं केवलांगिरसां काण्डमुदाहरिष्याम—

हिरतास्ताङ्क् चोद्रभ्यः सेशागा भरवा ममनायुर्जावादरो महोद्रो नेमिश्रया मिश्रोद्रराः कोतपाः कारीपयः कोलयः पोलयः पोडलोमाधूयो-मान्धातुमिण्डकारयः हिरते हिरताः । तेषां ज्यापयः प्रवरो भवति । आंगिरसाम्बरीपयीवनाश्चेति होता । युवनाश्ववत् अम्बरीपवत् आंगिरोव-दित्यध्वयुः । कण्वा औपमर्कटचायकाः कलाः पोलहिलनो माश्चिमाजयो मोश्चिगन्धाविजवाजयावाजश्रवसः इत्येते कण्वाः । तेषां ज्यापयः प्रवरो भवति । आंगिरसाजमीहकाण्वेति होता कण्ववद्जमीहवदंगिरोवदित्वध्व-युः । रथीतरा हिस्तदासिः काह्वायवाः नेतिरक्षयः शैलालयोभिलेभिलीभायनसावह्वाः भरवाहाः हेमगवाः महत्येते रथीतराः तेषां ज्यापयः प्रवरो भवति । आंगिरसवैद्धपराथीतरेति होता आंगिरसविद्धपपार्वश्वेति वा। रथीतरविद्धित्ववदंगिरोवदित्यध्वयुः । प्रवद्श्वविद्धित्वपदंगिरोवदिति वा। स्रह्तला हिरण्याक्षा ऋषभामिता गयोविश्वायना दीर्घजंषा जंघास्तरणवि-

<sup>\*</sup> हरिताः कात्यसांख्या दाभ्यों भैजो भैमगवो गममनायुर्लावो माहोदरो नेमिश्रवो मिश्रोदरः कीलपाः कौ-ललः पौललः पाण्डरलो माध्रपो...माद्रकारः.

<sup>ां</sup> मर्कठायनाः वात्कारोशेला...मोजिमोजियोमोमोजिगन्धावाजिवाजयो वाजिश्रवगः,

<sup>+</sup> दासिः कामधेयनाः...कशालपेलिलेभिलेभायनाः...भेरमगवाः.

न्दव इत्येते मुद्गलास्तेषां त्र्यापेयः प्रवरो भवति । आंगिरसभार्म्यश्वमोद्गल्येति होता । मुद्गलवद्भम्यश्ववदंगिरोविद्तयध्वयुः । विष्णुवृद्धाः शठ-मर्पणाः भद्रणामद्रणा वादरायणामत्तप्रायणास्तात्यिकः सत्यङ्कायनः नैतुद्यास्तुत्याभरण्या वैमाडादेवस्थातयः इत्येते विष्णुवृद्धाः । तेषां त्र्यापेयः प्रवरः आंगिरसपोस्कुत्सत्रासदस्यवेति होता । त्रसद्स्युवत् पुरुकुत्सवत् अंगिरोविद्त्यध्वयुः । संकृतयः मलकाः पौलस्तिण्डशम्बु-शम्भवयः परिभावास्तारकाद्याहारित्रीवाः पेणायाः श्रीतायना आत्रायणा आत्रापयः पूतिभाषाः कि इत्येते संकृतयः । तेषां त्र्यापेयः प्रवरो भवति आंगिरससांकृत्यगोस्वीतेति होता । गुरुवीतवत् संकृतिवदिङ्गरोविद्गयध्वयुः । कपयः वैतलानामिति शायननां पतञ्जलानां तरस्विनां ताडिनां भोजिसनां कासवराणां करसिखण्डानां अभौवितिकसागसखन्पोष्पयः इत्येते कपयः । तेषां त्र्यापेयः प्रवरो भवति । आंगिरसामहय्यो-स्थिते होता । जरुक्षयवत् अमहय्यवत् अंगिरोविद्तयध्वर्यः ॥ इति वोधायनोकं केवलाङ्गिरसां प्रवरकाण्डमुदाहतम् ।

अथ आपस्तम्बोक्तं केवलाङ्गिरसां प्रवरकाण्डमुदाहारिण्यामः—
अथ हरितानां त्र्यार्षेयः आंगिरसाम्बरीषयौवनाश्वित युवनाश्ववदंबरीषवदंगिरोवदिति मान्धातारमु हैकेंगिरसस्थाने मान्धात्राम्बरीषयौवनाश्वेति युवनाश्ववदम्बरीषवत् मान्धातृवदिति । अथ कुत्सानां त्र्यार्षेयः
आंगिरसमान्धात्रकौत्सेति कुत्सवन्मान्धातृवदंगिरोवदिति । अथाजमी-

<sup>्</sup>री शठामठा भद्रणाः...शाबरायणावात्मप्रायणवादरायणा...सात्यकायनः नेतुन्द्यास्तुन्द्यावारुण्या व पोष्ठा देवस्थानयः. \* लमकाः पौस्त्यस्तिण्डि शम्भुशेभवः परिभवस्तारकाद्या हारिद्राः चैतितयाश्रश्रीतायनाश्चारा यणा आन्त्यायना आर्षभयश्चान्द्रायणा अवद्यापयः प्रतिभाष्याः † वैतालायनामै...ताण्डिनां बोजसीनां शार्श्वरवाणां तरिमखण्डीनां सौषीतिकः सांशयः पौषाः

ढाः कण्वाः तेषां ज्यांभयः आंगिरसाजमीढकाण्वाति । कण्ववद्जमीढवदं-गिरोवदिति । अथ विक्ष्पा रथीतराः तेषां ज्यांभयः । आंगिरसर्वेक्षपपार्ष-दश्वेति । पृषद्श्ववद्विक्षपवदिक्षरोवदिति । अष्टादृष्ट्रमु हैकंगिरसस्थाने ज्ञव-ते—आष्टादृष्ट्वेक्षपपार्षद्श्वेति । पृषद्श्ववद्विक्षपवद्ष्टादृष्ट्वदिति । अथ मुद्रलानां ज्यार्थयः आंगिरसभाम्यश्वमोद्गल्येति मुद्रलवद्भम्यश्ववदंगिरो-वदिति । तृक्षमुहैकंगिरसस्थाने । तार्क्षभाम्यश्वमोद्गल्येति । तृक्षवद्भम्यं-श्ववनमुद्गलवदिति । अथ विष्णुवृद्धानां ज्याप्यः आंगिरसपौरकुत्सत्रास-दस्यवेति । त्रसद्मयुवत् पुरुकुत्सवदंगिरोवदिति । एष एवाविक्रतः श्ववन्द्रणभद्रणमन्द्र \* बाद्रायणापामित्यौपगाविसात्यिकसात्यकाम्यारु-णिनितुन्दादीनामिति ॥

इत्यापस्तम्बोक्तं केवलाङ्गिरसां गोत्रप्रवरकाण्डम्।

लोगाक्षिकात्यायनाश्वलायनानिरुक्तानि केवलाङ्गरसां प्रवरकाण्डान्यधस्तादे-वोदाहृतानि †

अथमानि काण्डानि व्याख्यास्यामः—यदुक्तमधस्तात् भृगुगोत्रकाण्डव्याख्यानारम्भे 'इहोदाहृतानाम्' इत्यारभ्य 'व्याख्यास्यामः' इत्येवमन्तेन भाष्येण
तत्सर्विमहापि स्मर्तव्यम्, प्रयोजनगौरवादिति । अत्रोदाहृतानां मध्ये हरितकुत्सकण्वरथीत्रमुद्गलिष्णुवृद्धव्यतिरिक्तानां द्व्यामुष्यायणकण्वादीनां ॥भरद्वाजगणेनत्मांवात् भरद्वाजस्सह् अविवाह उक्तः । वृहदुक्था रथीतरा एवेत्येके ‡मन्यन्ते ।
अपरे—बृहदुक्थानां रथीतराणां च भेदेन गणमुपाद्श्य मत्स्यपुराणे एकप्रवरोपदेशात् रथीतरभ्योऽन्ये पृषदश्या इति मन्यन्ते । तिस्मन्निप पक्षे रथीतराणां पृषदश्वानां परस्परमिववाहः, न्यापेयाणां द्व्यापेयसिन्निपातात् । संकृतीनां तु द्व्यामुष्यायणत्वाद्वसिष्ठगणोक्तैः स्वगणोक्तिश्चाविवाद उक्तः ॥

अथेदानीं हरितानां विवाहं+ वक्ष्यामः-हरितानां कुत्सानां च परस्परमवि-

शृं—शठमधैणमरणमद्रण. † ४३-४६ पुटेषु द्रष्टव्यम्

<sup>]</sup> शृं—द्वामुष्यायणजल्णानाम्. 🙏 उक्तः । रथीतरा एवं चेखेके. + हरितादीनां.

वाहः त्र्यार्षयाणां द्र्यार्थयसिन्नपातात्, आपस्तम्बपाठे आश्वलायनपाठे च हरि-तक्कत्सापिङ्गशङ्खेत्यादिना समानप्रवरोपदेशात् । इतरेपां कण्वरथीतरमुद्गलविष्णुवृ-द्धानां परस्परं च पूर्वोक्तैः वक्ष्यमाणिश्चात्र्याभिस्सह विवाहोऽस्ति, सगोत्रसमानप्र-वरत्वयोरभावात् । इति व्याख्यातं केवलाङ्गिरसां प्रवरकाण्डम् ॥

इति पुरुषोत्तमपण्डितविरिचितायां गोत्रप्रवरमज्जयां केवळाङ्गिरसां प्रवरकाण्डानि समाप्तानि.

अथात्रीणां गोत्रप्रवरकाण्डान्युदाहारेष्यामः—
वाधायनादिम्ननिवृन्दपदागविन्दप्रादुर्भवत्प्रवर्गोत्रविवाहभेदम्†
तत्पादपङ्कजदलस्मरणप्रसादादत्रेश्च गोत्रगणकाण्डमहं प्रवक्ष्ये ॥
यथोक्का भृग्विङ्गग्नां गोत्रप्रवर्मञ्जरी ।
कल्पसूत्रपुराणोक्ता तथात्रीणां च वक्ष्यते ॥
अत्रादो बोधायनोक्तमत्रिकाण्डमुदाहरिष्यामः—

अत्रीत् व्याख्यास्याम अत्रयो भूरयस्थादिस्थांदोगि पौष्टिका मौद्धलयः सैपास्थपालाइलागलाः तृणविद्धभागपथोमालस्वो व्यालयः सांवच्यानयोकार्मर्यायनयोदाक्षिस्तेदेहाः गाणिपटयऔदालिकः द्रोणभावा
गौरित्रीवयो गाविष्ठिराहिश्रश्चपालाः कृष्णात्रेयाः गौरात्रेयाः रक्तात्रेयाः
नीलात्रेयाः श्रि श्वेतात्रेयाः इयामात्रेयाः महात्रेयो गात्रेया वैलेयास्सौश्रेया वामरथीना वैतभावाइशोद्देयाः कौण्डेया गोपवनाः कालापचया
अनीलायनाः आनिङ्गमीनिङ्गगौरिङ्गिष्योरिङ्गसौरिङ्गपुष्पयः सैष्पयः
साकेतायनाः भारद्वाजनय इन्द्रातिथिरित्येतेऽत्रयः तेषां त्र्यार्षयः प्रवरो
भवति । आत्रेयार्चनानसङ्यावाश्वेति होता । इयावाश्ववद्र्चनानसवद्त्रिवदित्यध्वर्युः । वाग्भूतकानां त्र्यार्षयः प्रवरो भवति आत्रेयार्चनानसवा-

<sup>†</sup> प्रादुर्भवात्. \* शृ-' अत्रयो भूरययदशान्तिदछान्देशिगेषिषः कामांदुारयः शैवाच्छगलाश्छागलां... भागंतकयोमातवकुचयो व्यालयस्सांभाव्यायणः कार्मार्यायणावेदाक्षिस्तैदेहा मणिः शान्तय औद्दालिकः... कृष्णात्रयो ' इत्यादि.

ग्भूतकेति होता । वाग्भूतवद्चर्यनानसवद्त्रिवदित्यध्वर्धः । गावि-ष्ठिराणां त्र्यार्षयप्रवरः आत्रेयार्चनानसगःविष्ठिरेति होता।गविष्ठिरवद्चे-नानसवद्त्रिवदित्यध्वर्युः । मुद्गुलाः व्याधिसन्धिस्वर्णवाबोधाक्षगविष्ठि-रावेतवाहास्सिरीपयद्गालिमनोगौरित्रौ गौरकयो वायवना इत्येते मुद्गुलाः होता। द्रवापियप्रवरो भवति । आत्रेयार्चनानसपौर्वातिथेति होता। पूर्वातिथिवद्चनानसवद्त्रिदित्यध्वर्युः । अत्रीणां सर्वषामिववाहः॥ इति बोधायनोक्तं अत्रिगोत्रकाण्डमुदाहतम्।

अथापस्तम्बाद्यक्तमत्रिगोत्रकाण्डमुदाहारिष्यामः--

अथात्रीणां ज्यापेयः आत्रेयार्चनानसञ्यावाश्वेति । ज्यावाश्ववदर्चनानसवद्तिवदिति । अथ गविष्टिराणां ज्यापेयः आत्रेयार्चनानसगाविष्टिरति । गविष्टिरवर्द्चनानसवद्तिवदिति । अथातिथीनां ज्यापेयः आत्रे-यार्चनानसातिथेति । अतिथिवदर्चनानसवद्तिवदिति । एष एवाविकृतो वामरथ्यसुमङ्गळबीजवापानाम् ॥

इत्यापस्तम्बाद्यक्तं अत्रिगोत्रकाण्डमुदाहतम् ।

अथ कात्यायनलांगाक्युक्तमत्रिगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः---

कार्मर्यायनिशाखलयश्चार्षसाहरयश्च ये आहायनाः वामरथ्याः पय-नाइशाकिर्दिविकिमेदिलाकिः शौनकर्णिः अथो सौश्चतयश्च ये कौर्या-विकेरंजी अथो जैत्रायणा ये च विबाहुतन्त्रः वाहा मित्रश्वाजानिक-

<sup>\*</sup> महात्रेयो हालेया बालेयालया वामरिथना वीतभावनारशोंद्रेया स्तान्द्रेया...कारावयरशोभेया आनी-षायणाः...द्रारांगिसीरांगिपुष्पयरशाखयः.....भारद्राजायन इन्द्रा...वाद्भुतकानां...मुद्रलाः व्यानिसन्धिश्चूर्णबो-धवाजिकवैततवश्चेषयः शालिमता बाहांगारिवायो वा वायुपोशः.

<sup>‡</sup>कार्मयायिशाखलयोपवाहरयश्चय भाष्यायना वामरथ्या गौपवनास्तार्णाबिन्दव औद्दालनः किः शौनकार्णः... यश्चकौग्मीविकारंजिरधो...णाश्चथष्वानो चिद्वाहुतस्त्रि.

तौलेयबौलेयात्रेयपतञ्जनानां भागमाद्यनसौपुष्पयः छान्दोगिरित्येते । षामिववाहः तेषां त्र्यार्षयः प्रवरः आत्रेयार्चनानल्ध्यावाश्वेति आत्रिवद्वनानसवत् इयावाश्ववदिति । दक्षव्यालिखदार्णक्रद्भालवना अर्णनाभिवेवयेकेवातिश्विमश्वमीञ्जकेशो गाविष्ठिरा इत्येते दश गविष्ठिराः एतेषाम विवाहः । तेषां व्यार्षयः प्रवरो भवति आर्त्रेयगाविष्ठिरपौर्वातिश्वित आत्रिवद्गविष्ठिरवत्यूर्वातिश्वित् ॥ पुत्रिकापुत्रान्व्याख्यास्यामः—हादेव्यावयकौणेयवामरथ्यपुत्रिके अत्रिवद्गामिववाहः । तेषां व्यार्षयप्रवरो भवति । आत्रेयवामरथ्यपौत्रिकेति आत्रिवद्गामरथ्यवत्पुत्रिकवत् ।

इति कात्यायनलौगाक्युक्तमित्रगोत्रकाण्डमुदाहतम् ।

अथाश्वलायनोक्तमित्रगोत्रकाण्डमुदाहरिष्याम:--

आहाश्वलायनः--

अत्रीणामात्रेयार्चनानसगाविष्ठिरोति ॥ पूर्वातिथीनां आत्रेयार्चनानस-+पौर्वातिथोते ॥

इति आश्वलायनोक्तमात्रगोत्रकाण्डम्।

अथ मत्स्यपुराणोक्तपुदाहरिष्यामः-

मत्स्य उवाच--

अत्रिवंशसमुत्पन्नान् गोत्रकारान्निबोध मे । कर्मयीयनिसांख्येयस्तथा सारायणाश्च ये ॥ उद्दालकश्शोनकार्णरथो सौतवराश्च ये । गौरग्रीविश्च करांजिरथो जेत्रायणाश्च ये ॥

<sup>🗓</sup> बाहुतवेन्द्रालिसालिकामित्रश्चजातुकिडोलेयात्रेयतंजनानां भागान

<sup>†</sup> दक्षिन्यालिखराणकतद्भालन्दना और्णनाभिः सन्धिरवैजवापि संजिधमोजकेशोगाः

<sup>\*</sup> हालेयबालेयकौँदेयशौभेयरथ्यपुत्रिके. + अर्चनानसङ्यावाश्वेति । गविष्ठिराणामात्रेयगाविष्ठिरपौर्वाः

आर्घपथा वामरथ्यो गौर्यन्यस्तृणविन्द्वः। कानजिह्नो ह्युरुप्रीविवैंडालिइश्कलायानिः॥ तैलपश्च सर्वेलेय आत्रिगोणिपतस्तथा। प्रलगो भगपादश्च सौपुष्टिश्च महातपाः ॥ छन्दो अ गेयस्तथैतेषां ज्यापयः प्रवरो मतः । उयावाश्वश्च तथाऽत्रिश्च तथा चेवार्चनानमः ॥ परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकातिताः। दाक्षिर्वालेः पर्नलिश्व ऊर्णनाभि। इज्ञलादीनः ॥ बीजवपी शिरीषश्च मौञ्जकेशो गविष्टिरः भलन्दनस्तथेतेषां ज्यार्षेयः प्रवरा मताः ॥ आत्रेगीविष्टिरश्चेव तथा पूर्वातिथिस्स्मृतः। परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः ॥ अत्रेश्च पुत्रिकापुत्रानत ऊर्ध्व निबोध मे। कालेयश्च सवालेयो वामरश्वस्तथेव च ॥ सेत्रेयश्चेव सोधय+ रुज्यार्षयाः परिकार्तिताः ॥ अत्रिश्च वामरध्यश्च पौत्रिश्चेव महानृषिः। पररूपरमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ इत्यत्रिवंशप्रभवास्तवोक्ता महानुभावा नृप गोत्रकाराः। येषां तु नाम्नां परिकीर्तनेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥ इति मत्स्यपुराणोक्ते प्रवराध्याये अत्रिवंशानुवर्णनं नामाध्यायः।

<sup>\*</sup> कार्मयीयनिसांख्येया...शारायणाश्च...औद्दालाकेश्शैलकर्णि...करवाश्च...गोभिप्रावश्च...अयंपन्थावग्स-रध्यो...कावजिह्वो...बडालिश्शकटायनिः...तेलवश्च...रात्रिगोणिपथः...अलदो भगपालश्चसौपुष्टिश्च...छांदो... + सबालेयो वामद्य्यस्तयेव च । सोभ्रेयथ्य वसोभ्रेया.

एतेषामित्रगोत्राणां गणानां एपस्परमिववाहः। समानगोत्रत्वात्। समान-गोत्रत्वं च सप्तपंग्त्रेस्सर्वेषु त्रिप्रवरेषु प्रवरणात्। द्वचार्षेयसित्रपाताच्च। पुत्रिकाषु-त्राणामुभयोगोत्रयोरिववाहः, स्वस्वगणे च सुतगमिववाहः, समानप्रवरत्वाद्वचना-चेति। व्याख्यातान्यत्रिगोत्रकाण्डाने समाप्तानि॥ अत्र श्लोकः—

> समानमुनियाहल्यात्सगोत्रत्वाच्च नात्रयः। विवाहं कुर्वतेऽन्योन्यं नोभयोगिष पौत्रिकाः॥ इति पुरुषोत्तमपण्डितविराचितायां प्रवरमञ्जर्या अत्रिगोत्र-प्रवरकाण्डं व्याख्यातम्.

भृग्विङ्गरोत्रिगोत्राणां प्रोक्ता प्रवरमञ्जरी । विश्वामित्रगणानां च ब्रुवे प्रवरमञ्जरीम् ॥ अत्र बोधायनोक्तं विश्वामित्रगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः— आह बोधायनः—

विश्वामित्रान्व्याख्यास्यामः कुशिकाः पार्णजङ्गः पारक्या औदिछिन्माणिर्बृहद्ग्रिरालिर्विराध्यहिरापग्रैय्यकामन्तका बद्धकयिश्विकता लाभ-कायनाः शालङ्कायनाः साङ्कायनाः रोकागौरास्सौगन्तयो यमह्नता आन्तिन्नास्तारकायखाश्चोवला जाबालयो याज्ञवल्क्या विदृढानुवलयस्सौश्रय औपदृहनय उदंपिरभीष्टेयाश्श्यामयाश्चेत्रेयास्तालावता श्रम्यास्सौमित्याश्विवन्तवयस्स्येतन्तायना अन्तनतन्तवो ये चान्ये वश्वद्वाश्वश्यकालाया उत्सर्य इत्येते १क्कशिकाः तेषां ज्यार्षयः प्रवरो भवति । वश्वामित्रदेवरातौद्लेति होता । उदलबद्देवरातबद्विश्वामित्रविद्वर्युः । लोहितारण्डकयश्चात्रवर्णायना वञ्जायना वासय

<sup>्</sup>रं एतेषामत्रिगोत्रजानां. \* पारिणजंघाः वाळूक्या औदारे...रानर्चिराघष्टिरापद्यापाः कामस्तकार्बद्यकय-रिसिकिणलामनाः रागितायनाइशालंकायना लोकांगारा यमदूता आनित्रम्लातास्तारकायणाइश्वौबाला... वितण्ड्याभुवनयः सौश्रयः औपदहन औदुम्बारिश्राष्ट्रियाद्द्यामेयाश्चेत्रेयास्सारावता. † रास्सामर्त्याश्चित्रंताय-नादश्वेतुन्दायना मनुजयो मातंगयो ये चान्ये अन्तदाब्दा वाश्रव्यः कारवानमुख्य इत्येते.

अक्ष इत्येते लोलितास्तेषां ज्यार्षेयप्रवरो भवति । वैश्वामित्राष्ट्रकलौ-हितेति होता । लोहितवदृष्टकवद्भिशामित्रवदित्यध्वर्युः । स्सोहहला रेवणाश्च †तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्र-रोक्षरेवणोते होता। रेवणवदृक्षवाद्विश्वामित्रविद्रित्यध्वर्युः। वैश्वामित्रदै-वश्रवसद्वतरसमातिज्योतिज्यामकायनाः कालकायानिनस्तेषां ज्यापैयः प्रवरः । वैश्वामित्रदेवश्रवसदेवतरसेति । देवतरसवदेवश्रवसवद्विश्वामित्र-वदित्यध्वर्यः। कतास्सैरिधाः करभाया जायनारिशाशिराः कौकृत्यः पिण्डियीवा नारायणा राट्या इत्येते कतास्तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति। वैश्वामित्रकात्यात्कीलेति होता। अत्कीलवत्कतवद्भिश्वामित्रवदित्यध्वयुः। धनञ्जयाः कारिवातयः आश्वावतायनाः कौरव्यास्तिन्धवायनयः पुष्टाक्षा महाक्षा इत्येते धनञ्जयास्तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्रमाधु-च्छन्द्रमधानञ्जयात हाता । धनञ्जयवन्मधुच्छन्द्रावाद्वश्वाामञ्रवाद्तय-ध्वर्यः। अजायनानां ज्यार्षयः प्रवरः । वैश्वामित्रमाधुच्छन्द्साजेति। अजवन्मधुच्छन्दोवद्धिश्वामित्रवदिति । अघमर्षणाः कोशिकाः ज्यार्षेयः प्रवरः । वैश्वामित्राघमर्षणकोशिकाते । कुशिकवद्घमर्पणवद्धि-श्वामित्रवत् । पौरणाः परिधापयन्तस्तेषां द्वचार्षेयप्रवरः । वैश्वामित्रपौर-णोति । पूरणवद्धिश्वामित्रवादिति । इन्द्रकोिशकाः तेषां ऱ्यार्षेयप्रवरः । वैश्वामित्रेन्द्रकोशिकति । कुश्चिकवादेन्द्रवद्विश्वामित्रवदिति ।

इति बोधायनोक्तं विश्वामित्रगोत्रकाण्डमुदाहतम् ।

अथापस्तम्बाद्यक्तं विश्वामित्रगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः— अथ विश्वामित्राणां देवराताश्चिकितमनुतंत्वालंकिरारिकयाज्ञव-

<sup>\*</sup> रण्डकयश्वाकवर्मायणा वावायना वाश्वय:. † तीक्षकाश्चीदुहला मालाश्चेति.

लक्यों खुकबृहद्भिबभुशाल। वत्रालकायनकालभवाः तेषां ज्यार्षेयः। वैश्वामित्रदेवरातो दलेति डद्लबद्देवरातबद्धिश्वामित्रवत् । अथ श्रोत-स्कामक्रयनानां ज्यार्षेयः वैश्वामित्रदेवश्रवसदेवतरसोते । देवतरसव-देवश्रवोबद्धिश्वामित्रवत् । अथ कात्यायनानां ज्यार्षेयः । वैश्वामित्रकात्याक्षालेति । अश्वालवत्कतबद्धिश्वामित्रवदिति । अथायमर्पणाः कुशिकास्तेषां ज्यार्षेयः—वैश्वामित्राघमर्पणकोशिकाते। कुशिकवद्घमर्पणवद्धिश्वामित्रवदिति ।।

इत्यापस्तम्बाद्यक्तं विश्वामित्रगोत्रकाण्डमुदाहतम्.

अथ कात्यायनलीगाक्षिप्रणीतं विश्वामित्रगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः— विश्वामित्रान्व्याख्यास्यामो विश्वामित्रदेवराताश्चिकितगालवतान्तकैः कुशिका वर्तण्डश्च शलंकुवाधो आश्वतायनाङ्ग्यामायना याज्ञवल्क्या जाबालास्सेन्धुवायना बाभ्रव्याः प्ययश्रकाषिसम्मत्याः अथ सौश्वताः आलोप्यापगहनय पापेदिरयः पाणेर्यः क्षरपापादोलीत्येषाः मेवाविवाहः । तेषां त्र्यापेयः प्रवरे। भवति । वैश्वामित्रदेवरातौदलेति । उदलवद्देवरात-वद्धिश्वामित्रवत् । देवरातदेवश्रसदेवतरसः सौमुककौमुहायनाः कुशि-कास्ते इत्येतेषामिववाहः । तेषां त्र्यार्षयः प्रवरो भवति वैश्वामित्रदेव-श्रवसदेवतरसेति । विश्वामित्रवदेवश्रवोवदेवतरोवदिति । अथाजा माधु-

<sup>\*</sup> अत्की ह्वत्. § "अय विश्वा…मनुतंत्वौरिकवारिकयाज्ञवत्त्रयोलूक…शालिशालावतशालंकायनकालववाः …अथ सीमतकामकायनानां…विश्वामित्रवत् । अथाज्यानां ज्यापेयो वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसाज्योते । अजवन्मधुच्छन्दोविद्वश्वामित्रविति । अथ माधुच्छन्दसा एव धना अयाः—तेषां ज्यापेयो विश्वामित्रमाधुच्छन्दसधान् अर्थाते । धना अयवन्मधुच्छन्दोविद्वश्वामित्रदिति । अथाष्टका लोहिताः—तेषां द्वर्यापेयो वैश्वामित्राष्टकेति । अष्टवकि द्विश्वामित्रविति । अथ पूरणाः परिधापयन्त्यः तेषां द्वर्यापेयो वैश्वामित्रपौरणेति । पूरणविद्वश्वामित्रविति " " अथ कात्यायनानां" इत्यत प्राक् पाठः श्वां—कोशे ॥

<sup>🗓</sup> व्ययश्च कािंगसंकृत्या...ओलोप्या ओपगहनयः पार्थोद्रयः पार्णायः भाः पाजाला इत्येतेषां.

च्छन्द्सो मार्गामित्ययः कुारीका इत्येतेषा मिववाहः। तेषां त्र्यार्षयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्रमाधुच्छन्दज्येति । विश्वामित्रवन्मधुच्छन्दो-वदजवदिति । अथ कमदकधनंजयपरिकूटपार्थिवपाणिनीकौशिकाः इत्येषामिववाहः। तेषां ज्यापयः प्रवरो भवति। वैश्वामित्रमाधुच्छन्द-सधानंजयिति । विश्वामित्रवन्मधुच्छन्दोवद्धनंजयवदिति । अथारमरथ्याः कामुकायानिनो बन्धुलाः कुशिका इत्येतेषामिववाहः। तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्रारमस्थ्यवाधुलेति । वधूलवः दरमस्थ्यव-द्विश्वामित्रवत् । अथाघमर्षणाः कीिहाकाः तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । वैश्वामित्राघमर्षणकोशिकति । विश्वामित्रवद्घमर्षणवत्कुशि-कवदिति । पूरणाः पारिधावन्त इत्येतेषामविवाहः । तेषां द्वचा-र्षयः प्रवरः वैश्वामित्रपौरणेति । पूरणवद्धिश्वामित्रवादिति । लोहिता अ-ष्टका इत्येतेषामिववाहरूतेषां ज्यार्षेयः प्रवरः । वैश्वामित्रलाहिताष्टकेति। अष्टकवछोहिवदिश्वामित्रवत् । अथोदुम्बरिशैशिरुदिकाकायानितयान स्रोकायनिताक्ष्यायणितारुष्यायणिकात्यायनिकारिलादिलावकीनां साल-ङ्कायनमौजहायनाः कता इत्येतेषामविवाहः । तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भव-ति । वैश्वामित्रकात्यात्कीलेति अत्कीलवत्कतवद्विश्वामित्रवत् ॥ रैवणकुलानि भवन्ति अथ कास्वैतरत्यनखोद्वहयश्चेत्ये पामविवाहः॥तेषां उयार्षेयप्रवरः । वैश्वामित्रगाधिनरैवणोते । रेवणवद्गाधिनवद्विश्वामित्रवत् ॥ इति लोगाक्षिप्रणीतं विश्वामित्रकाण्डमुदाहृतं, न कात्यायनप्रणीतं, तयोग्-ध्वर्यप्रवरेषु सर्वेषु विशेषज्ञापनार्थम् ।

<sup>†</sup> अथाज्यमाधुः...मित्रेय. १ वान्धूलेति । वन्धूलवतः । शैशिरि...स्तैकायनिस्तेकायनि... तार्घाषणि...कारीलादि...त्रीणि रर्वस्वणकलानि कुलानि भवन्ति अथ काश्वेतरेणवाश्वेतहर्यश्वेत्येते.

अथाश्वलायनोक्तं विश्वामित्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

चिकितगालवकालववमवतर्कुशिकानां वैश्वामित्रदेवरातौदलेति॥ श्रोमतं कामकायनानां वैश्वामित्रदेवश्रवसदेवतरसेति। धनञ्जयानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्द्साज्येति। स्त्रिमाधुच्छन्द्सधानञ्जयेति॥ अजानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्द्साज्येति। रोहिणानां वेश्वामित्रमाधुच्छन्द्सरौहिणेति॥ अष्टकानां वेश्वामित्रमाधु-च्छन्दसाष्टकेति। पूरणपरिधापयन्तानां वेश्वामित्रदेवरातपौरणेति। कतानां वेश्वामित्रकात्यात्कीलेति। अधमर्षणानां वेश्वामित्राघमर्षणकौशिन्केति। रेणूनां वेश्वामित्रगाधिनरेणवेति। शालंकायनशालाक्षलोहिताक्षन्लोहितजहुनां वेश्वामित्रशालंकायनकौशिकति॥

इत्याश्वलायनोक्तं विश्वामित्रप्रवरकाण्डमुदाहतम्.

अथ मत्स्यपुराणोक्तं विश्वामित्रगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहारिष्यामः— मत्स्य उवाच—

अत्रेरवापरं वंशं तव वक्ष्यामि पार्थिव । अत्रेरसोमस्सुत्रश्रीमान् तस्य वंशोद्धवो नृपः ॥ विश्वामित्रस्सुतपसा ब्राह्मण्यं समवाप्तवान् । तस्य वंशमहं वक्ष्ये तन्मे निगदत्तरशृणु ॥ विश्वामित्रो देवरातस्तथा वैक्वतिगालवः । वतण्डश्च शलङ्कश्च अथो आश्वा वृतायनः ॥ श्यामायना याज्ञवल्क्या जाबालास्सैन्धवायनाः । बाभ्रव्यायश्च कारीषी संसृत्या अथ संसृताः ॥ औलोप्या ओपगवयः पार्योद्रयपाष्यः ।

१ कालवमनुतन्तृ...संामत.

क्षरपापाभलीभावास्साधिता वास्तुकौशिकाः ॥ ज्यापेयप्रवरस्तेषां सर्वेषां परिकातितः । मिश्वामित्रो देवरात उदालश्च महातपाः ॥ परम्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीतिताः। विश्वामित्रस्तथाऽजाश्वो मधुच्छन्द्रस्तथेव च ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकातिताः। धनञ्जयः कर्मधयः परिकूटस्सपार्थिवः ॥ पाणिनिश्च ज्यार्षयास्मर्वे ते परिकार्तिताः। विश्वामित्रो मधुच्छन्दास्तथा चैवाघमर्षणः ॥ परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकातिताः । कामलायानिनश्चेव आइमरथ्यस्तथेव च ॥ माधुलाः कोशिकास्तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो मतः। विश्वामित्रश्चारमरथ्यो बन्धुलिश्च महातपाः ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीतिर्ताः । विश्वामित्रो लोहितश्व अष्टकः पूरणस्तथा ॥ विश्वामित्रः पूरणश्च तयोद्धी प्रवरो स्मृतौ । परस्परमवेवाह्याः पुराणाश्च परस्परम् ॥ लोहिता अष्टकाश्चेषां ज्यार्षेयः परिकीर्तितः। विश्वामित्रो लोहितश्च अष्टकश्च महातपाः ॥ अष्टका लोहितेर्नित्यमवैवाह्याः परस्परम्।

९ उथ कर्तांकथ...कारिषा संसृत्य ...अलिप्या आपदहनयः...हरपापा भलाभावा...उदलश्च महातपाः।

र एतिचिह्नमध्यपतितप्रनथस्थाने 'पारिधापयन्तो न वैवाह्याः पूरणाश्च परस्वरम् ' इसेव पट्यते श्वा-कोशे.

उद्वेणुः कथकश्च ऋषिश्चोद्दालिकस्तथा ॥
त्यापेयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवरद्द्युभः ।
ऋणवान्यंथिनश्चेवं विश्वामित्रस्तथेव च ॥
परस्परमवेषाद्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।
उदुम्बरिस्तेसविटः इषिस्ताक्ष्यायिणिस्तथा ॥
कात्यायिनः करीरामिशालङ्कायिनिलावकाः ।
मौजायिनश्च भगवान् त्र्यापेयः परिकीर्तितः ॥
सतिस्तथासुविद्वारिर्विश्वामित्रस्तथेव च ।
परस्परमवेषाद्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥

एते तवोक्ताः कुशिका नरेन्द्र महानुभावास्प्तततं द्विजेन्द्राः । येषां तु नाम्रां परिकीर्तनेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥

इति मत्स्यपुराणे विश्वामित्रगोत्रप्रवराध्यायः ।

एतानि सूत्रकाण्डानि यदर्थमृपयोऽ ब्रुवन् । विवाहगोत्रप्रवरान् तानर्थान्त्रुमहे वयम् ॥

अत्रोक्तेषु विश्वामित्रगणेषु ये देवरातादयः परिगणिताः तेषां सर्वेषां परस्परम-विवाहः; स्वेस्वे गणे तु सुतरामविवाहः, समानप्रवरत्वात् ॥ इति व्याख्यातानि विश्वामित्रप्रवरकाण्डानि ॥ अत्र श्लोकः।

> यावतां प्रवरेष्वेको विश्वामित्रोऽनुवर्तते । न तावतां सगोत्रत्वाद्विवाहोऽस्ति परस्परम् ॥

इति प्ररुषोत्तमपाण्डितविराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी विश्वाभित्रकाण्डं समाप्तम्,

१ रुगवा गाधिनश्चेत्र. २ उदुन्त्ररशैशिरश्च ऋषिः...लात्रिकः।...द्रासनिश्च सुविद्यारिः.

अथेदानीं कश्यपगे त्रिप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः—
अथ कश्यपगोत्राणामखण्डं काण्डमुच्यते ।
पिण्डितः पण्डितीर्वद्यामण्डितेश्रूयतामिदम् ॥
अत्रादो बोधायनोक्तं कश्यपगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

कर्यपान् व्याख्यास्यामः कर्यपाश्चागिरया मठरा ऐतिशायनाः आभूत्या वैशिप्रा धूम्रायणाः सोम्या आम्यायणास्त्रीवृद्धा राम्रायणाः पेन्धुकयः प्रावर्या हृद्द्रागार्श्यास्मयाः पाञ्चायनिकाः मेपांतिकस्तामः सयो मागसरा पयस्तीधवयस्तायस्या आधुरायणारुक्रगव्यास्त्रीनद्यस्यौठकेश्योवार्धकय औपव्या ठाक्षणाः क्रोष्टजीवनयस्त्रवाद्वायणा रोहितायना मितकुम्भाः पिगाक्षय औढठ्यः मारयणाः पञ्च च वैकर्णे-याः कोशितकयाः धूमठहाणयः सुरागौरीवायनाः महावक्रेयाः पैठीनस्याः पानस्याः विपागणाः दाक्षमाणयो भाठदंताः शाश्वामित्रैया हरित्या जारमात्स्योरमाणिसाविश्रवसोवशंपायनाः स्वैरंकिकासरुयः उच्छायनिमार्जञ्यनाः कांसर्ठायनाः देवोहोतसुचयः खरेभायस्थूणान्भागुरयः पाथिकाया गोमायावा हिरण्यवायाभिदेविस्तथासौर्यास्सुत्राः आविश्रेण्या उत्तरतोगण्डे माद्छामन्त्रिता वैकर्णयस्थूरुलिद्व अहत्येते निध्रवाः कर्यपास्त्रेषां त्र्यापेष्प्रवरः काञ्चपावत्सार्नेष्ठवेति होता ।

<sup>\*</sup> कार्यपार्छागठवादाता...आहृत्ता...बूमा पूतावकाः धाम्या दाम्यावणाः अधितराष्ट्रायणाः पेवक्यः प्रावायां हद्रोत्तयः कारिज्याताः पांपामि प्राः मोपीतिकिः सांरायो गापबरा स्वत्ये।परसौतवयः सामर्थ्यां आसुरान्यणार्छागव्यास्सौतव्या स्वीलकेर्यो वाधक्य औपध्या लाक्षाण्याः कोष्टाजीपनयः सार्दगायनाः गांगायनाः रोहितायनामितकुम्भाः पिंगछाक्षयः खोडलयः नारायणा एव च वेकर्णयाः कीषीतिकेयाः धूमलक्ष्मणयः सुरागीरिवायणाः विमन्यानाधिसर्मायणाः औकायनचः कां स्रोदयः देवताता वेदोत्ता वेलामहाचकेयाः पिटी नसाः पानध्याः वृपगणाः दीक्षमाणयो भालंदनयः सांकिमत्रेया हार्रभ्याः पांनाला राजमान्यो वार्पयाणिसावित्रवसो वैद्यायनाः स्तैरंकिकांसलयः औकायनिर्माजायनाः कांसायना देवोहोद्युचयः...पाथिकार्या गोगयाताहिरण्यपाण असिदेविन्तथा...मुराजा...तो।सण्डमाना महावता वरणयरश्लिभन्दवः

निध्ववद्वत्सार्वत्कर्यपवदित्यध्वर्यः । रेभाणां ज्यार्षेयप्रवरः-कार्यः पावत्साररैभेति होता । रेभवद्वत्सारवत्कर्यपवदिध्वयुः । शांडिलाः कौहलाः पायकाः पायिका औदमेघारसीदनवा सावचसः कारेयः कोकंठयः स्तेक्षिमहाकयो माहोदकयः कोषयः मोजायनाः जाणवंशाः खार्वमानया गंगयना वात्सभालयः गोभिलाः वेदायनाः वार्ययनाः बहुद्रयो भाष्ट्रारः खाद्तीमुखाह्रिण्यबाहुस्तेद्हाः गोमूत्रा श्राठाः 🗯 जानंधरिर्जालंधरिर्धन्वंतिरिरित्येते शण्डिलास्तेषां ज्यार्षेयः प्रवरः । कार्यपावत्सार्शाण्डिल्योति होता । कार्यपावत्सारदेवलोते वा। कार्यपः वत्सारासितिति वा शाणिडल्यासितदैवलेति वा। शणिड-लगद्वत्सारवत्कर्यपवदित्यध्वयुः । देवलवद्वत्सारवत्कर्यपवदिति वा। असितवद्वत्सारवत्कर्यपवादितिवा । देवलवद्सितवच्छण्डिलवदिति वा। छोगाक्षयो दार्भायणा मैत्रवादिवेहकालेयः कापुटिस्तथा कलयश्च कंसपात्रश्च भाउकायनिपरस्ताविरोदिककौनामिसौतयः सैतिकिष्टिभेरो-निष्टिष्टें सिकिसे (सिकिश्वेरि) निष्ठश्वेष्यणायोधकालिकको लोगाक्षयो वाच-या जया इत्येते लौगाक्षयः अहर्वाप्तेष्ठा नक्तंकरूयपाः । तेषां ऱ्यापयः प्रवरः । कार्यपावत्सारवासिष्ठोति होता । वसिष्ठवद्वत्सारवत्कर्यपव-दित्यध्वर्यः । वासिष्ठवत्सारकाञ्चपोति होता । कञ्चपवद्वत्सारवद्वास-ष्ठविद्वयध्वर्यः इति वा एतेषामिववाहः ॥

इति बोधायने किं कश्यपगोत्रकांडमुदाहतम्।

<sup>\*...</sup>पार्थंका औदमेघयः सौदालवत्यावयसः कालेयाः काकुण्डेयः छेषकयो महाकायो महोजकयः कोश्राच्यानः मार्जायनाः कामशयो दाणवत्साः खार्दमायणाः गांगायनाः मात्स्यबाल्याः गोविलाः.....वात्स्यायनयो बहुदरयो भागुरिर्गार्दभिः मखाहिरण्यवाहिस्तैदेहाः वाक्यशुण्ठाः. ‡ चामंत्रः बाहिर्वेधा कालेयः...तथा त्रयश्च कांसपत्राश्च वालुकायनिसमस्ताविभेदाकः सौनामिसैतयः रोलगिः साम्भरणिरारिष्ठेप गिसामुणिश्चेरण्डिशुब्रिश्चो लबण योजाकालीककलोकाक्षयो जाबालयः.

अथापस्तम्बाद्युक्तं कश्यपगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

अथ कर्यपानां ज्यार्षेयः कार्यपावत्सारनैध्ववेति । निधुववद्वत्सा-रवत्कर्यपवदिति । अथरभाणां ज्यार्षेयः । कार्यपावत्साररेभेति । रेभ-वद्वत्सारवत्कर्यपवदिति । अथ राण्डिलानां द्वचार्षेयो देवलासितेति असितवद्देवलवदिति । ज्यार्षेयमु हैके कार्यपदेवलासितेति । असितव-देवलत्कर्यपवदिति । द्वचार्षेयास्त्वेवं न्यायेनेति ॥

ं द्रचार्षयस्तेवं न्यायेन ं इत्येतत्स्त्रमेके व्याचक्षते—द्रचार्षया एव सर्वे शण्डिला भिवतुमहीन्त न त्र्यार्पया इति । तद्रुपपन्नम्, अत्र्यार्पयस्य हानं स्याद-धिकागत् ं \* इति जैमिनीयन्यायिवरोधात् । तस्माद्यमर्थः । द्रचार्पयास्तु एव-मनेन प्रकारेण त्र्यार्पया एव न्यायेन भिवतुमहीन्त, न शण्डिला एव । तस्माद-ष्टकानां लोहितानां द्रार्पयाणां त्र्यार्पयत्वमेव द्रष्टव्यमितिः ॥

इत्यापस्तम्बाद्युक्तं काश्यपगोत्रकाण्डमुदाहृतम्

अथ कात्यायनलौगाक्षिप्रणीतं काश्यपगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

कर्यपान्व्याख्यास्यामः—आत्रायणा विषगणा मोषकरतिकायना ओषप्रतिमासरा गोजावीरधरा वृपिसारा हरेयाः कैरंजाशवेतेता आसु-रायणा मातृत्या वैवकयः प्रेकयो भोवनाः पैठीनसास्सधवाश्च प्रगाधा-ह्वगायका देवपातास्सोमयागा अथोपश्वायाश्येदुद्गव्यायनाश्श्रशृहयो ह्वोगाः काचायनाश्चक्रधर्मी महाचक्रधर्मी श्रेययणा हार्करथो दक्षपाणयो हास्तिदात्स्यपाणिहास्तलायनान्यकृतवोम्नलधूम्रायणा स्वबभृस्वाथो आश्ववातापनाः कोसीदकाः खगादा अथो आग्निश्मीः

<sup>\*</sup> मी. सू. ६-**१-**४३.

<sup>§</sup> इदं व्याख्यानं क्रपर्दिभाष्यगतम् । '...लोहितानां वैश्वामित्रलोहिताहकेति स्मृत्यन्तरस्य विद्यमानत्वात् व्यार्षेयत्वमेव स्यात् । पूरणानां पारिधापयन्तीनां वैश्वामित्रदैवरातपौराणेति स्मृतेष्ठयार्षेयत्वमेव... । तत्र सर्वेषां शिष्डलानां ऋषिवाहुल्यादिववाहः । विश्वामित्रपक्षेऽिष आज्यानां धनज्ञयानां चाविवाहः । अनुकानां सह विवाहः । '' इत्यधिकं दश्यते कपर्दिभाष्यकोशे.

यणाश्च ये मोहुज्याः केकशयः काश्वहायनो द्विवायनो हरत्यकश्यपसा-नुश्रुतहारतायनमाङ्गसामभूवा इत्ये अतेषामिववाहः । तेषां ज्याषेयप्र-वरो भवति।काञ्यपावत्सारनेध्रवोत।कञ्यपवद्वत्सारविश्रध्ववदिति॥ शाश्वामत्रयो रेभा इत्येषामविवाहः ॥ तेषां ज्यापयप्रवरो काइयपावत्साररभेति। कइयपवदवत्सारवद्रभवदिति॥ संप ।चलुभि-श्रोभे उपलोधनलम्बबहुभिडोहेर्युरः पर्या मौजीमो गर्दबीमुखो हिरण्य-बाहुश्रेरनाभः केशीलकोकिलौ कुहलो वृकखण्डश्रेत्येते देवजातपाः। उदमेघतृणबिंदुसुदानुकौवलयश्चोत्तरश्च सुकेतुश्चेत्येते कीरडजाः श्विकला वैदानवसौदानवपिलयलायपरिवारीत्येतषामविवाहः । प्रवरः । कार्यपासितदेवलेति शांडिलासितदेवलेति वा । कर्यपवद्सित-वद्वलवदिति । शण्डलवद्सितवद्वलवदिति वा ॥ आनष्टायोप्यकुलय-इशाकलयो रावपालजरमकीराजवाहिश्वसौरिन्धराजसैविकसासाचिकापुट-पिंगाक्षिलोगाक्षिसरतब इत्ये+ते प्रातर्वाप्तेष्ठा नक्तं कर्यपा इत्येतेषाम-विवाहरूतेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । कार्यपावत्सारवासिष्ठति । वसि-ष्ठवद्वत्सार्वत्कर्यपर्वदिति ॥

इति कात्यायनलौगाक्षिप्रणीतं कश्यपगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहतम्.

<sup>\*</sup> आग्रायणा वृषगणा सप्किकायना ओपप्रतिमासस्य गोजारिटिर्वारध्वरावणिशालावनेयाः कारजाश्वेकेता असुरायणा माद्रव्या वैधुलकयः स्वेकयो...सेंधवास्स्वैधका आह्रगायका देवयाता सामयाता अथोपश्वायावणश्चे-दगव्या...काचकायनाः...त्रेषायणा हाकिरयो दाक्षपाणयो... फलमूलधूश्वायणादश्वतश्वायो आख्वलायनाः कौषी-तकाः खगदा आख्वो वाग्मिशर्मायणाश्च ये माण्डव्याः केकयशः काष्ठकायनो जहीयनो हस्त्य...सौगभुवा इत्ये.

<sup>+</sup> जलम्ब वहिमद्योहैः पुरुपयो माचमम्मो गर्दभामुखो हिरण्यवाहुश्चेरभानुः जाके उकोकिलाकहनावृकख-ण्डश्चेत्येते देवरातयः उदमेघतृणिविन्दुमुदानुकैवलश्चो...कौरद्वाजाः शम्बिला...पेप्युलायूपरीवरीत्ये...आनष्ट-योफाकुलयद्शाक्तयो रावफालयः मेकीराजवाहश्च सैरन्ध्रिराजस्तवाकि...सरभव इत्ये.

अथाश्वलायनोक्तं कश्यपगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

आहाश्वलायनः--

कार्यपानां कार्यपावत्सारासितेति ॥ नैधुवाणां कार्यपावत्सारनै-धुवेति । रेभाणां कार्यपावत्साररेभेति । शण्डिलानां शाण्डिलासितदै-वलेति । कार्यपासितदेवलेति वा ॥

इत्याश्वलायनोक्तं कश्यपगोत्रकाण्डमुदाहृतम्.

अथ मत्स्यपुराणोक्तं कश्यपगोत्रकाण्डमुदाहारेष्यामः— मत्स्य उवाच—

> मरीचेः कर्यपः पुत्रः कर्यपस्य महाकुरु। गोत्रकारानृषीन्वक्ये तेषां नामानि मे शुणु ॥ आयायणा विषगणा मेषाविशिटकायनाः । भवनन्दी महाचकी दाक्षपायण एव च ॥ याष्ट्रेयना ह्याकिरयो हस्तिद्स्तु तथैव च। वात्स्यायनानि कृतजा ह्याश्वलायांनेनस्तथा ॥ प्रायायणः पैलमेलिराश्ववातायनस्तथा। कौषीतकार्स्वावतका आग्नेशर्मायणिश्व ये॥ मेषपाः कैकरसपास्तथा चैव सुचभ्रयः। योलयो ज्ञानराधश्च अज्ञावस्सर्व एव तु ॥ इयामोद्रा वैवश्रापास्तथा वैलत्वलायनः कष्टायनाश्च मारीचा आजिहायनहास्तिकाः॥ वैकर्णयाः कर्यपाश्च सासिसाहारितायनाः । मतंससावभृगवरूचार्षयाः परिकातिताः ॥ वत्सरः कुरुयपश्चेव निद्भवश्च महातपाः ॥ परस्परमववाद्या ऋषयः परिकार्ति 🐪

नेहास्यसांख्यामित्राश्च त्र्यापयाः परिकार्तिताः। वत्सरः कर्यपश्चेव निध्ववश्च महातपाः। परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः। अतः परं प्रवक्ष्यामि द्वामुष्यायणगोत्रजान् ॥ अनुष्ठेयाभिकुरयास्तानयो राजवन्नयः। सैरुषी रोदबर्हिश्च सैर्न्श्री रूपवत्सिकः॥ साम्राकिस्साद्दिगाक्षिरसचातम्बस्तयेव च। दिवा विसष्ठा इत्येते नक्तं ज्ञेयाश्च कर्यपाः ॥ त्र्यार्षेयश्च तथैतेषां प्रवरः परिकार्तितः । कर्यपो वत्सरश्चेव विसष्टश्च महातपाः ॥ परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीतिताः। संपातिश्व बलिश्वीभी पिप्पलोऽथ जलन्धरः ॥ सुंजीतमानः पर्वश्च कर्दमो गर्दभीमुखः। हिरण्यबाहुकैरातावुभौ कर्यप्राभना ॥ कुलहो वृषषण्डश्च मृगकेतुस्तथोत्तरः। तद्पासस्ववसवामहाकैरलयाश्व ये॥ शण्डला वैदानवसोदनवो वेदपातयः। पिप्पछादिस्तोवरिव ऋषिवी परिकार्तिताः ॥ ज्यार्षयोऽभिमतश्चेषां सर्वेषां प्रवरद्शुभः।

१ आप्रायणा दृषगणा मेपिकिरिटि...दाक्षमाणयः...श्रेष्टेयवाह्यिकरयो हस्तिदासिस्त्येव च । वात्सतात्म. लिक्टद्वत्सश्वलायानिस्तथा ।...राश्ववाणायनिस्तथा । कोशान्तका आश्ववीता...। मौपीरिप कैिकपया...श्चिन् भ्रयः । पैलयो...अप्रावस्सर्वः...। रयामाताशिशियश्चेव तथा थे शाद्वलायनः । कष्टायनाच नारी वा...विकर्णयाः...शासिसा...गतंससाव...अवत्सारः कर्यपश्च...आनुष्टयो भाकुरयः तातकोपाजवत्रयः । सौपत्रिरोद वाहिश्च...रोधसाविकः । साम्राक्षिस्साट...कार्यपावत्सारश्च...

अप्तितो देवल्श्वेव कर्यपश्च महातपाः ॥
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ।
ऋषिप्रधानस्य तु कर्यपस्य दाक्षायणीभिस्सकंलं प्रस्तिम् ।
जगत्समयं मनुप्तिहमुख्य कि ते प्रवक्ष्याम्यहमुत्तरं नृप ॥
इति मत्स्यपुगणे प्रवरानुकीर्तने कश्यपगोत्रप्रवराध्यायः.

एतेषु काण्डेपूक्तानां निध्वरेभशण्डिळळोगाक्षिगणानां परस्परमविवाहः सगोन्त्रत्वात्। गोत्रत्वं च. सर्वेषु प्रवरेषु व्रीयमाणतया सत्तया च कश्यपानुवृतेः। त्र्यापेय प्रवरेषु द्र्यापेयसित्रपाताच्च। ळागाक्षीणां तु द्विगोत्रत्वात्कश्यपेसवेर्वसिष्ठैश्चाविवाहः। इह शण्डिळानां चत्वारः प्रवरा विकल्पेन वोधायनोक्ताः। काश्यपावत्सारशाण्डिल्येति प्रथमः। काश्यपावत्सारत्वळेति द्वितीयः। काश्यपावत्साराभितेति तृतीयः। शाण्डिळासितद्वतेति चतुर्थः तथाऽऽपस्तप्रवाभिरुक्ताः विकल्पेन द्वा प्रवरा। देवळा-सितोति प्रथमः। काश्यपवत्सारशण्डिळदेवळासिताः। ततः शण्डिळानां पश्चापेयः प्रवरो वक्तव्यः काश्यपावत्सारशण्डिळदेवळासिताः। ततः शण्डिळानां पश्चापेयः प्रवरो वक्तव्यः काश्यपावत्सारशण्डिळदेवळासिताः। ततः शण्डिळानां पश्चापेयः प्रवरो वक्तव्यः काश्यपावत्सारशण्डिळदेवळासिताः। ततः शण्डिळानां पश्चापेयः प्रवरो वक्तव्यः काश्यपावत्सारशण्डिळतेवळासितोत्, 'यथपि मन्त्रकृतो वृणीतेः 'यावन्तो वा मन्त्रहृशो वृणीतेः इति श्रुतिभ्याम तथा यजमानापेयाण्याह परस्ताद्वांश्चित्रीणि, इत्युक्तवाः यावन्तो वा मन्त्रकृतस्तावन्तो वृणीते' इति कात्यायनवचनाच्च। तथाऽपि पश्चापेयप्रवरः केनापि स्त्रकारेण नोपदिष्टः। तस्मात्समानायामपि शण्डिळसमाख्यायां वंशभेदिकल्पनया व्यवस्थिता एते विकल्पा द्रष्टव्याः। वंशक्ये सित पश्चापेयवरणं प्रसज्यत इत्युक्तम्। तस्माद्यथोक्त एवार्थः॥

शुंगराशितित्येको द्विगोत्रः प्रोच्यते मुनिः। तद्वाप्रभवाः प्रोक्तारशंगराशिग्यो यथा ॥ तथकोहर्वसिष्ठत्वं नक्तंकश्यपतां गतः। मुनिद्विगोत्रस्तद्वंश्या लोगाक्ष्याद्या द्विगोत्रजाः॥

<sup>#</sup> संपातिश्च विश्वाथ...मुजोघपूर्वः पूर्वश्च गर्दभिर्गर्दभामुतः । कुलिजो वृपगण्डश्च मृगेतुश्च तथोत्तरम् । तदपोश्चस्वत्सोममहः कोरणयाश्च ये...वेद्यातवः । पेप्पलादिश्चोदुम्बरीषतृपिर्वा...ऋषिप्रधानं त्वथ क्र्य-प्रय...प्रमृते ।

द्वयोरपत्यसामान्यादग्नेर्वरणमेतयोः।
विकल्पेनाहुराचार्या विकल्पो नान्यथा भवेत्॥
प्रथमः प्रवरः प्रोक्तः पितुरुत्पादकस्य यः।
प्रतिग्रहीतुः पाश्चात्यदशुंगर्रोशिरि [री] णां यथा॥
इति पुरुषोत्तमपण्डितिवरिचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी
कश्यपगोत्रप्रवरकाण्डानि व्याख्यातानि.

अथ वसिष्ठगोत्रप्रवरकाण्डं व्याख्यास्यामः— अतः परं वसिष्ठानां गोत्रप्रवर्गिस्तरम्। विवाहगोत्रप्रवर्व्यकत्यर्थमधुनोत्त्यते॥ तत्र प्रथमं वेश्वायनोक्तं उदाहरिष्यामः—

विष्ठानेकार्षयान् व्याख्यास्यामः वैतल्लिक्वांठरिकसाश्वलागोरिश्व-वस आश्वलायना विषस्वान् सोविवृक्षाः व्याप्रपादो वाह्यकायिन गायिनः नयाताः जातूकर्ण्या औधोमेकोभोजिकोलायनाः सुन्दहरिताः काण्डे वृद्धिः सोपवत्साज आलम्भायना लोमन्याः स्वस्त्याः कर्षिताः पार्ण-कायनाः पार्णवल्कोदेवनगोरव्याश्च विश्वावनाः वाह्कथय आविकतयो वस्वपाजयाः पूतिमापाः सप्तवेला विसष्ठा इत्येते विसष्ठाः । तेषामेका-पयः प्रवरो भवति । वासिष्ठति होता विसष्ठविद्तयध्वर्युः ॥ कुण्डिना लोहायना गुग्गुलिरश्वत्थो वैकर्णय आविश्ववद्राह्मस्थ्यः वाहवः क्रोंकोल्यसांगिलिनः कापटवः पेठका नवप्रामा हिरण्याक्षयाः पेष्पलाद्यो भाज्यिकमीध्यन्दिनिह्ह्यान्तिस्सोपक्षीरित्येते कुण्डिनाः । तेषां इयार्षयः प्रवरो भवति । वासिष्ठमेत्रावरूणकोण्डिन्यति होता । कुण्डिनवन्मित्रावरूणद्रसिष्ठवदित्यध्वर्युः ॥ उपमन्यवः औपगवा मण्डलेखयः कर्षिजला जालागतः जयो लोकास्त्रवर्णाश्चे वपास्तागि-रिसाराक्षरा मोलायो महाकर्णायनाः वालिह्या औदाह्मानयो बला- यना भागुरिस्थायनाः कुण्डोद्रायणाः लक्ष्मणेयाः कावान्धयो वार्कश्यय आमक्षरय आलवयः कपिकेश्र इत्येते उपमन्यवः। तेषां ऱ्यार्षयः प्रवरो भवति। वासिष्ठन्द्रप्रमदाभरद्रसव्योति होता। आभरद्रसुवदिन्द्रप्रम-दबद्वसिवष्ठदित्यध्वयुः॥ पराज्ञराः कुहुंज्ञयो वाजयो वाजिमन्तयो वैमता यनयावाविरेषां पश्चम एते कृष्णाः पराज्ञराः परोकथौ वैकरयः खादायः प्रामुदात्तयो हर्यश्व एषां पश्चमः गौरा पराज्ञराः तुल्योयनयो गोपयः स्यातयो वारुणिरेषां पश्चमः एतेऽरुणाः पराश्चराः भाखक्या वाजरि-श्रीव क्राह्मयनाः क्रोकुलयः क्रोमतिरेषां पश्चमः एते नीलाः पराश्चराः कृष्णांजनाः कतिमुखा स्वास्यापनयः श्वेतयूपयः पौष्करसादिरेषां पश्चम एते श्वेताः पराश्चराः । गाग्यायनयो वार्ण्ययः इयामया श्लोनुहि-स्सहवौद्धि+रेषां पश्चमः एते इयामाः पराज्ञराः । कृष्णा गौरा नीलाः श्वेताः इयामाःपराज्ञराः । तेषां ज्याषयः प्रवरा भवाते । वासिष्ठ-शाक्त्यपाराशर्याते होता। पराशरवच्छिक्तिवद्विसिष्ठविद्त्यध्वर्युः। विसि-ष्ठानां सर्वेषामिववाहः॥

इति बोधायनोक्तं विसष्ठगोत्रकाण्डमुदाहतम्.

<sup>\*</sup> वैकिलिर्वाशासिकशाकलायना...किपछलाइशोचिवृक्षा...वाहाकायानिः नाहव्या जतुकर्णा आंतुललोमिः पौलायनाः मुन्दहारताः काण्डवृद्धिः साधुसायना जालम्भायना लोमन्या...कारुक्षिताः योलकायनाश्चोलपान्णवालिः देवनकोनुत्र्यावहापयः आक्षिपयो वद्यपटपयो पृतिमाप्या...कुण्डिना ताजायना गृल्मुःलितापश्चथ्यौ वैकर्णय आविलवदरो...हिरण्याक्षाः पेप्पलादोभाः किष्माद्यन्दिनादशान्तिस्सावदिशिरत्येते...जालागवहयो लोकास्त्रेवणाश्चाहा वहयाङ्गारास्त्वराक्षरादशैलाहिलनोमुहाकर्णयो दाबाखा भौदाहमानयो...भागवित्तायनाः... लाक्ष्मणेयाः वित्थायनाः कासावयोवकाश्विकयंः अनुक्षरवा आरववाः तिषकेशः.

<sup>+</sup> पराश्तराः कद्वशयो वाजिजियो मैमतायानिर्गोपायनिरेषां...खलपयनो गोपायनयः स्यातय आतय आहिण...। वाल्यया वादारिश्चैव काह्वायनाः कानुशातयः क्षीमतिरेषां...श्यामायनयश्वेतरूपयः वात्स्यायनयो वर्ष्णियः स्यामेयाश्शोगिलिस्सहचोलि.

## अथापस्तम्बाद्युक्तं विसष्ठगोत्रमुदाहरिष्यामः—

एकार्षया विसष्ठा अन्यत्र पराश्ररेभ्यः वासिष्ठेति होता । विसष्ठव-दिति । त्र्यार्षयमु हेके वासिष्ठेन्द्रप्रमदावरद्वसव्येति आभरद्वसुविदन्द्रप्रमद्वद्वसिष्ठविदिति ॥ अथ पराश्रराणां त्र्यार्षयो वासिष्ठशात्त्रयपा-राश्येति । पराश्ररवच्छित्तिवद्वसिष्ठविदिति ॥ अथ कुण्डिनानां त्र्यार्षयो वासिष्ठमेत्रावरुणकौण्डिन्येति । कुण्डिनविन्मित्रावरुणवद्वसिष्ठविदिति ॥ अथ संकृतिप्रतिमाषाणां त्र्यार्षयः शात्त्र्यसांकृत्यगौरिवीतेति । ग्रारिवीतवत्संकृतिवच्छित्तिविति ॥

इत्यापरतम्बाद्यक्तं विसष्ठगोत्रकाण्डमुदाहृतम्.

अथ कात्यायनलेगाक्षिप्रणीतं वसिष्ठगोत्रमुदाहरिष्यामः—

विषष्टान्याख्यास्यामा विषष्टानामेकार्षयः प्रवरः येऽन्यत्रोपमन्यु-पराज्ञारकुण्डिनजातूकर्णेभ्यः । व्याघ्रपदा औपवना औपगवा वेगलाः सात्वलायनाः किपष्टलाः औदलोमाः आश्वलायनाः वटीकराः गोपायनाः वौवयश्च वाकव्यः अथ सत्वबाह्यकृत्कीलीव्ययः पलाज्ञयो हरितयो वाकुरयश्च ये आयस्थूलाः ज्ञितिवृक्षाः लोमायन्या ब्रह्मपुरेयाः स्वस्ति-कराः काण्डेविद्धिमाण्डुलिगोधिलिवौविविमालोहिधसो मनसायनब्रह्मव-लि चौ पौरिअवसयाज्ञवल्क्याः पार्णवल्क्या इत्येतेषामिववाहः तेषां

<sup>†</sup> एकार्पयास्तर्वे वासिष्ठा अन्यत्रोपमन्युक्जिष्डनपराश्चरेभ्य इति हिरण्यकेशमतिः । उपमन्यून् कुण्डिनान्य-राशरान्वर्जियित्वेत्यर्थः । किमर्थमुपमन्युप्रमृतीनां प्रतिषेधः कियते त्यार्पयविसद्धमनेकार्षयत्वम् । सत्यं सिद्धं । नियमार्थं एतेभ्योऽन्येपां तद्वेकिष्यकमिति । तेन जातुकर्णिकानां वैकिष्पिकत्यार्पयसंबन्धो न तु सर्वेषामेव त्यार्षे-यमु हेके इत्यत्रं प्रवर उक्तो नोपमन्यूनां पराशराणां कुण्डिनानां च प्रवरान्तरमेव वासिष्ठेन्द्रप्रमदाभरद्वसव्यति । इति कपर्दिभाष्यमः

र्रं...नेगला आश्वलायनाः...आडुलोमा...वटीकराः मोपायना बोधयश्च शकटव्याजवशत्यवाह्यकृत्कारा-वयवपाराशयो हरितकयो वांकुरयश्च य जयमालाः शिनिवृक्षाः तामायन्याः...काण्डविद्धिमाण्डुलिवेडलिगौ-धिलिगैविलिगालोहदि...ब्रह्मवलिगोरिश्रवस...पार्णवत्क्याः पौर्णवत्क्याः...

एकार्षयः प्रवरो भवाते । वासिष्ठति वसिष्ठवत् । शैलालयो महाकर्णि-कौरव्यावत्रेवणाः कपिञ्जलाः दावालसेविभागवित्तायनाश्चेकोमारायणा लागहयः कौरकृत् भागुरायणाः ज्ञार्कयाः सावेषाः अथो औलपयश्चाथ सङ्ख्यायनास्तदुहितरथोमापसरावयो दानकायना बाह्यवाक्यो गौरथ-श्रीण्डावरय आखवायनाः प्राखवायनाः औपमन्यवाः नद्यायन्योदसेरकाः पादकायनाः ओद्राहमतय ओपलेखयो ब्राह्मवलयः पार्णगारिः इत्ये ते-पामविवाहः तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति । वासिष्ठाभरद्रस्विन्द्रप्रमदेति इन्द्रप्रमद्वदाभरद्वसुवद्विसष्ठवादिति । औपस्वस्थाः स्वस्थयः स्वलोका लोहयश्र अक्षतयः पैप्पलादिविधङ्कापित्रैशृङ्का मोद्रललुलायमित्रावरुणाः ‡ कुण्डिना इत्येतेषामविवाहः। तेषां ज्याषयः प्रवरो भवति। वासिष्ठमेत्रावरु-णकौण्डिन्यति। कुण्डिनवन्मित्रावरूणवद्वंसिष्ठवदिति। जातूकण्यो बोधा-यनाःपाटलय इत्येतेषामविवाहः तेषां ऱ्यार्षेयः प्रवरो भवति । वासिष्ठात्रि-जातूकण्यति। जातुकण्यवद्वसिष्ठवद्तिवत्। काण्डूश्यो वाह्रमा जमयो-भैमयनागोपाणिरेषां अध्यम एतेऽरुणाः पराज्ञराः आविष्ठायना वा-र्शिज्यामेया श्लोकयाश्च इषीकहरतः एतेषां पश्चम एते कृष्णाः पराज्ञाराः। प्रारोहयो वाह्यः प्रायः कोर्कचाद्यः पोष्करसादिरेषां पश्चम एते गौराः पराज्ञराः पाठिका बाद्रश्चेव स्कामिबन्याः कोकवाद्यः क्षोमिरेषां पश्चम एते श्वेताः पराश्राराः । कृष्णाजिनाः कपियोथाः आकयः शातपाः हय-

<sup>†</sup> कौरव्याश्चेणवाः किपंजलोदावालिसाचिः भाग...गालप्रहयः गौरकृत् भागुरायणाः...शामेयाः अथो...स्वदुहितरथो माषशरावया शशकायना व्याह्यकायना वाक्योगौरथश्चान्द्रोदय आलवायनाः पालवायना
औजाहमानय औपलेखयो ब्राह्मबलयः पाणिगालिः इत्ये.

<sup>‡</sup> औस्वसाः स्वस्तयश्च लोहालेह्यश्च ये माध्यन्दिना अक्षितयः पेप्पलादिवाचक्षपिशुङ्गामुद्रमौद्गुलकुण्डिना मित्रावरणाः.

<sup>\*</sup> काण्डूषयो बाहयो तयो जेमयो भैमकायनारोगायानिरेषां.

श्रीरेषां पश्चम एते नीलाः पराश्चाराः । व्याप्यायनिवैरिणेया बैल्वयूपय-स्तरिणरेषां † पश्चम एते धूम्राः पराश्चाराः । त्रिंशत्पराश्चरा इत्येतेषाम-विवाहः तेषां त्र्यापेयः प्रवरो भवति । वासिष्ठशात्त्रयपाराश्चरिति । विसष्ठवच्छित्तिवत्पराश्चरवत् ॥

> इति लीगाक्षिपाठानुसारेण विसष्ठगोत्रकाण्डमुदाहतम्। अध्वर्युक्रमविशेषज्ञापनार्थम्.।

अथाश्वलायनोक्तं वसिष्ठगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः--

वासिष्ठेति विसिष्ठानां येऽन्य उपमन्युपराह्मरकुण्डिनेभ्यः । उपमन्युनां वासिष्ठाभरद्वस्विनद्रप्रमदेति । पराह्मराणां वासिष्ठह्माक्त्यपाराह्म-याति । कुण्डिनानां वासिष्ठमेत्रावरूणकौण्डिन्येति ॥

इति आश्वलायनोक्तं विसष्ठगोत्रकाण्डमुदाहतम्.

अथ मत्स्यपुराणोक्तं वसिष्ठगोत्रप्रवराध्यायमुद्राहरिष्यामः— मत्स्य उवाच-

विश्ववंश्वान् विप्रान् निबोध गदतो मम । एकार्षेयस्तु प्रवरो विस्रष्ठानां प्रकार्तितः ॥ विस्रष्ठा एव वासिष्ठा अवैवाह्या विस्रष्ठाः । व्याप्रपादा औपगवा वैष्णवास्सातुलायनाः ॥ किपष्ठला औमलोमा अध्वला वनटाः कराः । गोपायनाथोवयश्च दासव्या अथ वाह्यकृत् ॥ तालीनयः पालिनयाः ततो वायथयश्च ये। आयस्थूणास्सितिवृक्षाः तथा ब्रह्मपुरेयकाः ॥

<sup>†</sup> वार्ष्णिश्योमयशोकयाश्च...पाक्षयःकोमुदायः पाक्करसादि...कृष्णाजिनाः कापिप्रीवाः आर्कर्यः शालशा-हयः...काल्यायनिः कोख्यायनिः त्रेर्णयो बैल्बियूपस्तरणिरेषां.

लोमायनस्म्वास्तकाश्च चाण्डालिगोण्डलिस्तथा। व्यलोइपिस्तु सुनाश्वरसुयाविविद्धिरेव च॥ थोलिजाली ब्रह्मबलः पोलिश्रवस एव च। पौडुवो यज्ञवल्क्यश्च एकार्षया महर्षयः॥ विसष्ठ एपां प्रवरस्त्ववैवाह्याः परस्परम् । सेलालयो महाकण्वः कौरव्यः क्रोकिनस्तथा॥ किपिअलो वालिशिखा भागविनीयकाश्च ये। कौमारो रावणात्काललकाः कृष्णास्तराजणाः॥ शाकाह्य । शाकाह्य शाका विषय । शाकायनास्तुहागाश्च अथ माषशरावयः ॥ दाकायना बालवयो बाकयो गौरथास्तथा। लम्बायनाञ्यामवया य च काडाद्रायणाः॥ प्रलम्बनाश्च ऋषय औपमन्यव एव च। सांख्यायनाश्च ऋषयो तथा ये च दसरकाः॥ पालकायन उद्गीहा ऋषयश्च बलेखलाः। मातेया ब्रह्मबलयः पर्णागारिस्तथेव च ॥ ज्यार्षयोऽभिमतश्चेषां सर्वेषां प्रवरद्शुभः भरद्रस्रवसिष्ठश्च इन्द्रप्रमद एव च॥ परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकार्तिताः। औपस्वस्था स्वस्थलयो यालोहा लोहयश्र ये॥

१...वबाह्या सालुलायनाः ।...औललामा अध्वरावलटीकराः...धीवयश्च दासह्या अथ...नतो वा प्रथय-यश्चये । तथा ब्रह्मपुरशायाः...चण्डालिगीडिलिस्तथा । व्यालोहारनतु सूनाश्वस्सु श्राबिश्चिद्धिरव च । यौकिबौली शौललयो...कोधिनस्तथा.

माध्यिनधको माक्षितयाः पैप्पछादिर्विचत्कषी।
त्रेतिक्षायनसौग्रछिस्त्रवाग्रिहेनसातमाः॥
त्र्यापेयोऽभिमतश्चेषां सर्वेषां प्रवरद्रशुभः।
विसष्टिमित्रावरुणौ कुण्डिनश्च महातपाः॥
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः।
जातुकण्यां विसष्टश्च जादयाश्च तथेव च॥
त्र्यापेयोऽभिमतश्चेषां सर्वेषां प्रवरद्रशुभः।
जातूकण्यां विसष्टश्च तथेवात्रिश्च पार्थिव॥
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः॥
विसष्टवंद्रोऽभिहिता मयेते ऋषिप्रधाना नृप गोत्रकाराः।
येषां तु नाम्नां परिकीर्तनेन पापं समयं पुरुषो जहाति॥
इति मत्स्यपुराणे प्रवरानुकीर्तने विसष्टगोत्रप्रवराध्यायः.

मत्स्य उवाच-

वसिष्ठस्तु महातेजा निमेः पूर्वपुरोहितः । बभूव पार्थिवश्रेष्ठ यज्ञस्तस्य समन्ततः ॥ शान्तात्मा पार्थिवश्रेष्ठ विशश्राम हृदा गुरुः । तं गत्वा पार्थिवश्रेष्ठो निर्मिर्वचनमत्रवीत् ॥ भगवन्यष्टुमिच्छामि तन्मां याजय मा चिरम् । तमुवाच महातेजा वसिष्टः पार्थिवोत्तमम् ॥ कंचित्कालं प्रतीक्षस्व तव यज्ञैर्भृशं नृप । श्रान्तोऽस्मि राजन् विश्रम्य याजयिष्याभि ते नृप॥

१ रावणात्कीरो लाकौः कृष्णा...शाकायनाक्ष्तुह्यकाश्व...आभरद्वसुर्विशिष्टश्च...माध्यन्दिनो माक्षितयाः... त्रैस्तिगायन-सौगुल्लुर्वागुर्विशांमतः. २ विशश्राम तदा पुरा.

एवमुक्तः प्रत्युवाच वसिष्ठं नृपसत्तमः। पारलेकिककार्ये तु कः प्रतीक्षितुमुत्सहेत् ॥ न च मे सौहदं ब्रह्मन्कृतान्तेन बलीयसा। धर्मकार्यं त्वरा कार्या चलं यस्माद्धि जीवितम्॥ धर्मपथ्याञ्चानो जन्तुर्मृतोऽपि सुखमञ्जुते। श्वःकार्यमद्य कुरुते पूर्वाहे चापराहिकम् ॥ न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वाऽपि न वाऽकृतम्। क्षेत्रापणगृहासक्तमन्यत्र गतमानसम् ॥ वकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति। नैकान्तेन प्रियः कश्चिद्वेष्यश्चार्य न विद्यते ॥ आयुष्ये कर्माण क्षीणे प्रसद्य हरते कुलम्। प्राणो वायुश्रलत्वं च वायोविदितमेव ते ॥ यदत्र जीव्यते ब्रह्मन् क्षणमात्रं तदद्धतम् । श्रीरं शाश्वतं मन्ये विद्याभ्यासे धनार्जने॥ अशाश्वतं धर्मकार्ये ऋणवानस्मि सङ्कटे। सोऽहं सम्भृतसम्भारो भवन्यूलमुपागतः॥ न चेद्याजयसे मां त्वमन्यं यास्यामि याजकम्। एवमुक्तस्तदा तेन निमिना ब्राह्मणोत्तमः ॥ शशाप तं निर्मि कोधाद् विदेहरूत्वं भविष्यसि । श्रान्तं मां त्वं समुत्मृज्य यस्माद्न्यं द्विजोत्तमम् ॥ धर्मज्ञस्तु नरेन्द्र त्वं याजकं कर्तुमिच्छास । निमिस्तं प्रत्युवाचाथ धर्मकार्यरतस्य मे ॥

विघ्नं करोषि नान्येन यजनं च तथेच्छिसि। शापं दुदासि यस्मात्त्वं विदेहोऽद्य भविष्यसि ॥ एवमुक्ते तु तो जातो विदेही द्विजपार्थिवी। देहहीनौ तयोजींवौ ब्रह्माणमुपजग्मतुः॥ तावागतौ समीक्ष्याथ ब्रह्मा वचनमब्रवीत्। अद्य प्रभृति ते स्थानं निमेर्जीव ददाम्यहम् ॥ नेत्रपक्ष्मसु सर्वेषां त्वं वासिष्यास पार्थिव। त्वत्सम्बन्धात्तथा तेषां निमेषस्सम्भविष्यति ॥ चालियप्यन्ति तु तदा नेत्रपक्ष्माणि मानवाः। एवमुक्ते मनुष्याणां नेत्रपक्ष्मसु सर्वशः ॥ जगाम निमिजीवस्तु वरदानात्स्वयम्भुवः। वसिष्ठजीवं भगवान् ब्रह्मा वचनमब्रवीत् ॥ मित्रावरुणयोः पुत्रो विसष्टरत्वं भविष्यसि । विसष्ठिति च ते नाम तत्रापि च भविष्यति ॥ जन्मद्रयमतीतं च तत्रापि त्वं स्मरिष्यपि। एतस्मिन्नेव काले तु मित्रश्च वरुणस्तथा ॥ बद्याश्रममासाद्य तपस्तेपतुरव्ययो । तपस्यतोस्तयोरेव कदाचिन्माधवे ऋतौ ॥ पुष्पितद्वमसंस्थाने शुभे दियतमारुते । ऊर्वशी तु वरारोहा कुर्वती कुसुमोच्चयम् ॥ सुसूक्ष्मरक्तवसना तयोर्देष्टिपथं गता। तां दृष्ट्वा सुमुखीं सुभ्रं नीलनीरजलोचनाम् ॥

उभो चुक्षुभतुधैर्यात्तद्रपपरिमोहितो। स्कन्नं रतस्ततो हङ्घा ग्रापभीतौ परस्परम् ॥ चकतुः कलशे शुक्रं तोयपूर्णं मनोरमे। तस्माद्दिषवरौ जातौ तेजसाऽप्रतिमौ भुवि।। विसष्टश्चाप्यगरत्यश्च मित्रावरुणयोद्धयोः। विसष्टस्तूपयेमेऽथ भगिनीं नारदस्य तु ॥ अरुन्धतीं वरारोहां तस्यां शक्तिमजीजनत्। शक्तः पराश्ररः पुत्रस्तस्य वंशं निबोध मे ॥ यस्य द्वैपायनः पुत्रस्स्वयं विष्णुरजायत । प्रकाशो जानितो येन छोके भारतचन्द्रमाः ॥ पराज्ञरस्य तस्य त्वं शृणु वंज्ञमनुत्तमम्। काण्डर्षयो वाहनपो जैह्मपो भौमतापनः ॥ गोपालिरेषां पश्चम एते गौराः पराज्ञराः। प्रागेह्या बाह्यतयाः पाययाः कोतुजातयः ॥ हर्यश्व एषां पश्चमो नीला ज्ञेयाः पराज्ञराः। काष्णीयनाः कापिश्रेष्ठाः कार्केयस्यानयातयाः ॥ पुष्करः पश्चमश्रेषां कृष्णा ज्ञेयाः पराज्ञराः। आविष्ठायनवालेयस्वायस्वाश्चीषयश्च ये॥ इषीकहरतः पश्चम एते श्वेताः पराज्ञराः। पठिका बाद्रिश्चेव स्तम्भत्याः कौञ्चका बकाः ॥ क्षीमिरेषां पश्चम एते रयामा पराश्राराः। खल्वायना वाष्णीयनास्तै हेयाः खळु यूधनाः ॥

भार्छिरेषां पश्चम एते धूम्राः पराज्ञरोः ।
पराज्ञराणां सर्वेषां त्र्यार्षयः प्रवरो मतः ॥
पराज्ञरश्च ज्ञाक्तश्च वसिष्ठश्च महातपाः ।
परस्परमवैवाह्मास्सर्व एव पराज्ञराः ॥
उक्तास्तवैते नृप वंज्ञमुख्याः पराज्ञरास्सूर्यसमप्रभावाः ।
येषां तु नाम्नां परिकीर्तनेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥
इति मत्स्यपुराणे प्रवरानुकीर्तने वसिष्ठगोत्रप्रवराध्यायो दितीयः.

व्याचक्ष्महे वसिष्ठानां गोत्रकाण्डान्यम्नि च। विवाहगोत्रप्रवर्ष्यप्रतिपत्तये ॥

उक्तानामिह पश्चानां विसष्ठगणानां परस्परमाविवाहः, समानगोत्रत्वात्। समानगोत्रत्वं च पश्च गुः वरेषु विसष्ठस्य सर्वे स्सत्त्रया व्रीयमाणतया चानुवृत्तेः। संकृत्यादीनां तु वसि हे सर्वेः स्वगणोक्तश्च सहाविवाहः इति पूर्वभेवोक्तमाङ्गिरसकांडे। कुण्डिनानां तु प्रा वासिष्ठमैत्रावरुणकाण्डिन्येत्यत्र मित्रावरुणसंज्ञकावृपी मन्तिन्द्रशो द्रष्टव्यौ । न देवताविशेषो प्रसिद्धो प्राह्माः। कुतः १ '' न देवने मनुष्येरापेयं वृणीते । ऋषिभिरेशवेयं वृणीते '' इति श्रुतेः। तयोश्च मित्रावरुणयोरत्र संहतम्-पित्वं द्रष्टव्यम्। न प्रत्येकम्। कुतः। ' न चतुरो वृणीते ' इति चतुर्णां वरणप्रातिष्यात्। मत्स्यपुराणे च मित्रावरुणयोः वद्यांश्रमे तपस्यते। रागतां उर्वशीं दृष्टवतोः शुकं स्कन्नं किचत्ते। दृष्टिं कठशे गृहीतमः, तते। वसिष्ठो जातो वसिष्ठात् कुण्डिन इति दृष्टत्वात् तये। ऋषित्वं तयो पितृत्वं संदतं सिद्धमिति॥

अत्र श्लोकः--

विसिष्ठानां न सर्वेषां विवाहोऽस्ति परस्परम् । प्रात्विसिष्ठसंकृत्योर्न द्वयोरिप गोत्रयोः ॥ इति श्रीपुरुषोत्तमपण्डितविरचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी वसिष्ठगोत्रप्रवरकाण्डानि समाप्तानि.

१ स्तंलेयाः श्वेतरूपयः । आरुणिरेषां पद्ममः,

अथागस्तिगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः—

सप्तर्ष्यपत्यकुलसन्तिगोत्रजानां काण्डानि सप्त विवृतानि गतान्यमूनि ।

व्यक्तीकृतप्रवरगोत्रविवाहतत्त्वं प्रस्तृयते स्मृतिपदेस्तदगस्तिकाण्डम् ॥

अत्राद्रा बोधायनोक्तमगस्तिगोत्रकाण्डमुदाहरिष्यामः—

अगस्तीन्व्याख्यास्यामः । अगस्तयो विश्वाद्यास्कालायनाः अगप्त्ह्यनः कुल्माषद्णिडः लावणाः लाप्यः बवदयो वेरणयो बुधो-दयः सेवपथयः शैशाल्वातपाः मौजकयः पाथोहृताः द्वारिश्रीवाः रोहिष्या मौशलय अह्वद्वयेते अगस्तयः। तेषां त्र्यापयः प्रवरो भवति। आगस्त्यदार्वच्युत्तप्मवाहोति होता। इध्मवाह्वहृद्वच्युत्वद्गस्तिवादित्य-ध्वयुः। सम्भवाह्नां त्र्यापयः प्रवरो भवति। आगस्त्यदार्वच्युत्तसाम्भवाहोति होता। सम्भवाह्वहृदृद्वयुत्तवद्गस्तिवदित्यध्वयुः। सोमवाहानां त्र्यार्षयः प्रवरो भवति। आगस्त्यदार्वच्युत्तवद्गस्तिवदित्यध्वयुः। यज्ञवाहानां त्र्याप्यः प्रवरो भवति। आगस्त्यदार्वच्युत्तवद्गस्तिवदित्यध्वयुः। यज्ञवाहानां त्र्याप्यः प्रवरो भवति। आगस्त्यदार्वच्युत्तवद्गस्तिवदित्यध्वयुः। अग्वत्वद्वद्वयुत्तवद्गस्तिवदित्यध्वयुः। यज्ञवाह्वहृद्वच्युत्ववद्गस्तिवदिन्वदित्यध्वयुः।।

इति बोधायनोक्तमगस्तिकाण्डमुदाहतम्.

अथापस्तम्बाद्यक्तमगस्तिगोत्रप्रवरकाण्डमदाहरिष्यामः— अगस्तीनामकार्षयप्रवरो भवति । आगस्त्येति होता अगस्तिवदि-त्यध्वर्युः । त्र्यार्षयमु हेके आगस्त्यदार्ढच्युतेध्ववाहोति होता इध्मवाहव-हढच्युतवदगस्तिवदित्यध्वर्युः ॥

इत्यापस्तम्बाद्यक्तमगस्तिगोत्रकाण्डभुदाहृतम्।

<sup>9</sup> शृ—स्मितिमदेतदगिस्तिकांडम् । \* कल्मापदिण्डः धाविणः लाविणः लघ्याबुधो वैरणः सैवपथथः कारिण्याताः माञ्जिकिः पाथिकार्याः प्राचार्याः हयोगयः कांडहता हारिप्रीवा रेत्रिध्या मौपसलयः.

अथ लीगाक्षिकात्यायनोक्तमगस्तिगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः—

अथागस्त्यान्व्याख्यास्यामोऽथोपकुळसुकछापकारिणिधारिणिमो-क्षतिवैरिणिकल्माषदाकृतापायनास्तौरिभागगोव्यवहैभवहार्मुदानामिद्-नीपञ्चपादावतानामगद्द्यहारिश्रीवाणां सौरिक्ष्यावत्तमयोरवतानामित्येते-षामविवाहः । तेषां त्र्यापयः प्रवरो भवति । आगस्त्यदार्ढच्युतध्मवाहोति होता । इध्मवाहवहढच्युतवद्गस्तिवदित्यध्वर्धः । अगस्तयः करम्भयः कुनांडाः कौशाल्याः खमेवसो अभ्योभुवो गान्धारायणाः पौळस्तयः पुछहः कतुरित्येतेषामविवाहः । तेषां त्र्यापयः प्रवरो भवति । आगस्त्य-माहाः पौरणा इत्येतेषामविवाहः । तेषां त्र्यापयः प्रवरो भवति । आग-स्त्यपौर्णमासपौरणोति होता पूरणवत्पूर्णमासवदगस्तिवदित्यध्वर्युः ॥ इति लौगाक्ष्युक्तमगिस्तगोत्रकाण्डमदाहतम्, अध्वर्युक्रमिवशेषज्ञापनायेव ।

अथाश्वलायनोक्तमगस्तिगोत्रप्रवरकाण्डमुद्राहरिष्यामः--

अगरतीनामागरत्यदार्ढच्युतैध्मवाहोते । सोमवाहो वोत्तमः । आग-रत्यदार्ढच्युतसोमवाहोते ॥

इत्याश्वलायनोक्तमगस्तिगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहतम्.

अथ मत्स्यपुराणोक्तमगस्तिगोत्रप्रवरकाण्डमुदाहरिष्यामः— मत्स्य उवाच—

> अतः परमगरत्यस्य वक्ष्ये वंशोद्धवान् द्विजान् । अगस्तयः करमभयः कोशाल्याः करटास्तथ । समेधसो मयोभुवस्तथा गान्धारकायणाः ।

<sup>\*</sup> अथोपंकुलसुकलापकारिणि धारिणि माजिकिवैरिणि...मेहिन्यनिष्पश्चपरांडावातानामगद्ध्य...सौरिण्या-वत्तयोरवतानां...कुनाढाः कांश्वत्यश्वमेधसो. १ करयस्तथा.

पोळस्त्याः पोळहाश्चेव ऋत्वंशभवास्तथा।।

इयार्षेयोऽभिमतश्चेषां सर्वेषां प्रवरश्शुभः।
अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चेव मयोभुवः॥
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः।
पोर्णमासाः पोरणाश्च ज्यार्षेयाः परिकीर्तिताः॥
अगस्त्यः पौर्णमासश्च पौरणश्च महातपाः।
परस्परमवेवाह्याः पौर्णमासास्तु पौरणेः॥
एवमुक्त ऋषीणां तु वंश उत्तमपूरुषः।
अतः परं प्रवक्ष्यामि कि भवानद्य कथ्यताम्॥
मनुरुवाच-

पुलहरूय पुलरूत्यस्य कर्ताश्चिव महात्मनः। अगस्त्यस्य तथा चैव कथं वंशस्तदुच्यताम्॥ मत्स्य उवाच-

ऋतुः खल्वनपत्योऽस्मिन् राजन्वैवस्वतेऽन्तरे ।
इध्मवाहं स पुत्रत्वे जत्राह ऋषिसत्तमः ॥
अगस्त्यपुत्रं धर्मज्ञं आगस्त्याः ऋतवस्ततः ।
पुछहस्य तथा पुत्रास्त्रयश्च पृथिवीपते ॥
तेषां ते जन्म वक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि ।
पुछहस्तां प्रजां दृष्ट्वा नातिप्रीतमनास्स्वकाम् ॥
अगस्त्यजं दृढच्युतं पुत्रत्वे वृतवांस्ततः ।
पौछहाश्च तथा राजन्नागस्त्याः परिकीर्तिताः ॥
पुछस्त्यान्वयसंभूतान् दृष्ट्वा रक्षस्समुद्भवान् ।

अगत्स्यस्य सुतं धीमान् पुत्रत्वे वृतवांस्तथा ॥ पे लस्त्याश्च तथा राजन्नागरत्याः परिकार्तिताः। एते तवोक्ताः प्रवरा द्विजानां महानुभःवा नृप वंशकाराः ॥ येपां तु नाम्नां परिकार्तनेन पापं समयं पुरुषो जहाति ॥ इति पुरुषात्तमपण्डिनविराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी मत्स्यपुराणोक्तो भूगव-

ङ्गिरसामगस्त्याष्टमसप्तर्षीणां प्रवराध्यायः समाप्तः।

एतेष्वगस्तिगोत्रकाण्डेषु उदाहृतानामगस्तिगोत्रगणानां सर्वेषां परस्परं विवाहो नास्ति, सगोत्रत्वात् । समानगोत्रत्वं चाष्टमस्यागस्तेः सर्वेषु प्रवरेष्वनुवृत्तेः, ज्यार्षेयाणां द्वार्षेयसन्निपाताच ॥

> इति व्याख्यातमगस्तिगोत्रकाण्डम् । अत्र श्लोकः--न विवाहोऽस्त्यगस्तीनां सर्वेपामितरेतरम् । समानमुनिबाहुल्यात्सगोत्रत्वाच कारणात् ॥ इति ॥ इति पुरुषातमपण्डिनविरचिनायां गात्रप्रवरमञ्जयामगस्ति-गोत्रपवरकाण्डं समाप्तम्.

इह जमदाग्रेगौतमभरद्वाजविश्वामित्रात्रिकश्यपविसष्ठागस्तीनामष्टानां गोत्रका-राणां ऋषीणामपत्यवर्गेषु अष्टसु समानगोत्रत्वात् परस्परमविवाहमुक्तवा तदनन्त-रमापस्तम्बसूत्रभाष्यकारेण कपर्दिस्वामिनापरं किश्चिद्वक्तम्; किं तदिति चेत् ? तदीयभाष्यं पठामः—इह भृग्विङ्गरसो भिन्नविवाहं कुर्वते । न चेत्समानार्पेया बह्वस्स्युरिति मतं बोधायनस्येत्येतत्सर्वेषां प्रवराचार्याणां मतम्, न केवलं बोधा-यनस्यैव । वसिष्ठानां कश्यपानां विश्वामित्राणां भृगविङ्गरसामिव भिन्नविवाहं गर्ग इच्छति । कठानां प्रवरे चैवम् । अन्ये तेषां भिन्नविवाहं नेच्छन्ति । तत्रैवं तेषां ऋषिपक्षाणां स्वेस्वे पक्षे न विवाहः । कुतः ? द्वयोर्बहुनां च मतिवरोधे सति भूयसां मतमनुश्रेयम्, विप्रतिषिद्धधर्मसमवाये भूयसां स्यात्सधर्मतेति न्यायात् । ये तु पश्चानां ऋषिपक्षाणां भिन्नविवाहमिच्छन्ति तेषां वसिष्ठपक्षेऽप्यसमानप्रवैरः सह स्यात् । कश्यपपक्षेऽपि निध्वासितरेभलक्ष्मणाहर्वसिष्ठनक्तंकश्यपानां परस्परतो देवलासितशण्डिलानां च न विवाहः। विश्वामित्रपक्षेप्यजानां चाविवाह इति एतत्परीक्ष्यं विद्वद्विरिति ॥

अतः परं क्षित्रयंवश्ययोश्च क्रमेण वक्ष्ये प्रवराविवाही। पुरोहितानां प्रवराश्रयित्वं पुरोहितापत्यतया च वक्ष्य ॥

अत्राह बोधायनः—

क्षत्रियाणां त्र्यार्षयो भवति । मानवैल्पोक्तरवसेति होता । पुक्तरवो-विदलवन्मनुविदत्यध्वर्युः । वैश्यानां त्र्याषयः प्रवरो भवति । भालन्द-नवात्सिप्रमांकीलेति होता । मंकीलवद्गत्सिप्रवद्गलन्दनविदत्यध्वर्युः ॥

अत्राहुरापस्तम्बाद्यः--

अथ क्षत्रियाणां यद्यहः स्वान्प्रवृणीते एक एवैषां प्रवरो मानवैल-पारू रवसोते । पुरू रवोवदिलवन्म नुवदित्य ध्वर्युः । येषामुहः मन्त्रकृतो-न स्युः सपुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरन् । अथ येषां स्युरपुरोहितप्रवरास्ते सपुरोहितप्रवरास्त्वेवं न्यायेन । एकार्षया विशो वात्सप्रीति होता । वत्सप्रिवदित्य ध्वर्युः ॥

आहतुः कात्यायनलागाक्षी—

पुरोहितप्रवरो राज्ञामेतेनेव वेरवप्रवरो व्याख्यातो यदि स ऋषीन् प्रवर्णायात् मानवेलपौक्ररवसेति ब्र्यादिति ॥

आहाश्वलायनः--

पुरोहितप्रवरो राज्ञामथ यदि सार्ष प्रवृणीरन्मानवेलपौरूरवसेति॥
सार्प सहार्पयमित्यर्थः॥

इत्युक्तानि क्षत्रियंवश्यविषयाणि प्रवरसूत्रकाण्डानि.

तत्र द्विधाः क्षित्रयाः केषांचिन्मन्त्रकृतो न सन्ति । केषांचित्सन्ति । येषां सन्ति आत्मीयमेव ते प्रवृणीरन् । येषां तु न सन्ति ते पुरोहितप्रवरान्प्रवृणीरित्रिति पक्ष-द्वयमुपन्यस्य पुरोहितप्रवरानेव सर्वे क्षित्रयाः प्रवृणीरित्रिति सिद्धान्तमाह—सपुरोहितप्रवरास्त्वेवं न्यायेनेति ॥ कः पुनः न्यायोऽभिप्रेतः १ सोऽयमुच्यते—सर्वेषां पुरोहितस्य विद्यमानत्वात् तेन च विना कर्मानिधकारात् पुर एनं हितमेव सर्वे

नयतीति पुरोहितशब्दव्युत्पत्तेः आत्मीयप्रवरपक्षे सर्वेषां समानप्रवरत्वाद्विवाहः प्रसज्यत इति न्यायः । अयमेव न्यायो वेश्यानामिष द्रष्टव्यःः तेषां च पुरोहितस्य प्राड्विवाकस्य दार्विहोमिकस्य विद्यमानत्वात्, आत्मीयप्रवरपक्षे समानप्रवरत्वाद-विवाहप्रसक्तेश्च । राजशब्दस्याभिषिक्तमात्रवचनत्वात् ब्राह्मणाश्च राज्यं प्राप्ताः पुरोहितप्रवरेणेव प्रवृणीरित्रत्येके मन्यन्ते तथामिष पुरोहितस्य विद्यमानत्वात् । एतस्मिनपक्षे पुरोहितसमानगोत्रैश्च सहाविवाहश्च ॥

इात व्याख्यातिमदं क्षत्रियवैश्यकाण्डद्वयमापि ।

अत्र श्लोकः—

राज्ञां विवाहप्रवरस्तु कार्यः पुरोहितेर्यः क्रियते स एव । येषां न कार्या प्रवराः कथंचित्कुतस्समानप्रवरत्वदोषात् ॥ इति पुरुषे।त्तमपण्डितविरचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी क्षत्रियवैश्यप्रवरकाण्डद्वयं समाप्तम् ।

> अथ स्वगोत्रप्रवरानभिज्ञद्विजोत्तमानामधुना प्रवक्ष्ये। स्वाचार्यगोत्रप्रवराविवाहानाचार्यपुत्रत्वबलेन लभ्यान्॥ स्वगोत्रं प्रवरं वा स्वं ये विप्रा नेव जानते। तेषां विवाहप्रवराः कथं स्युरिति संश्ये॥ आपस्तम्बादयः प्राहुः सर्वज्ञाः संश्याच्छिदः॥

अथासंप्रज्ञातबन्धुराचार्यामुष्यायणमनुप्रव्रवीताचार्यप्रवरं वृणीत ।

इति । अस्यायमर्थः—बन्धुर्गात्रं प्रवरो वा सम्यगप्रज्ञातो येन सोसंप्रज्ञातबन्धुः सत्यकामादिः । यथा सत्यकामो जाबालो गोतमाचार्यः
' उपयां भगवन्तं ' इत्युक्त्वा शरणं प्रपन्नो गोतमेन च ' किं गोत्रो नु
सोम्यासि ' इति च गोत्रं पृष्टस्सन्नाह—' नाहमेतद्देद भो यहोत्रोऽहमिस्म '
इति । एवमसंप्रज्ञातबन्धुराचार्यामुष्यायणमाचार्यगोत्रं प्रवरं वाऽनुव्रवीत आनुपूर्व्याद्व्यात् । ' आचार्यप्रवरं वृणीते ' इत्यनेनािष तथाऽर्थमाह ॥ ननु ' यो
वा अन्यस्सन्नन्यस्यार्पेयं प्रवृणीते स वा अस्य तहिषिरिष्टं वीतं प्रह' इत्याद्या दोषश्रुतयो बाध्येरन् । नेत्याहु:—औरसपुत्रादिष शिष्यस्य श्रेष्ठपुत्रत्वात् । यथाऽऽहापस्तम्बः—'एवमस्मै धर्मानािचनोाते स आचार्यस्तस्मे न द्वह्येत कदाचन स हि
विद्यातस्तं जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म शरीरमेव मातािषत्री जनयतः ' इति ॥ बोधाय-

नोऽप्याह—'यानुत्पादयते यानुपनयते यानध्यापयते यान्याजयते ते तस्य पुत्रा भवन्ति' इति ॥ साति चैवमाचार्यगोत्रैः शिष्याणां न विवाहः समानगोत्रत्वात्स-मानप्रवरत्वाच्च ॥

इति व्याख्यातं एतदसंप्रज्ञातबन्धूनां गोत्रप्रवरकाण्डम्.

अत्राहु:---

असंप्रज्ञातबन्धूनामाचार्यप्रवरास्स्मृताः । पक्षे चास्मिन्विवाहोऽपि तहे। त्रेस्सह नेष्यते ॥

इति श्रीपुरुषोत्तमपण्डितावरि चतायां गोत्रप्रवरमञ्जर्थामसंप्रज्ञातबन्धूनां गोत्रप्रवर्षाण्डस्समाप्तः.

उत्तेषु गोत्रप्रवरेषु सत्सु सर्भेषु तेपां विनियोगमाहुः। बोधायनाद्यादश्चितितुल्यवाचः किचित्कचित्कर्मणि तं प्रवक्ष्ये॥ अत्राह बोधायनः—

नाराशंसान्व्याख्यास्यामः — आत्रेयवाद्ध्रचश्ववाधूळवासष्ठकण्वशुनकयस्कराजन्य-वैश्या इत्येते नाराशंसाः कीर्तिताः । तनूनपादितरेषां गोत्राणां उभयेषां क्षत्रिय-वैश्यानां पुरोहितप्रवरो भवतीति विज्ञायत इति ॥

आहुरापस्तम्बादय:--

नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजो विसिष्ठशुनकानाम् । तनूनपादितरेषां गोत्राणामिति । तथा— 'विसिष्ठे। ब्रह्मा ज्योतिष्टोमे यो वा कश्चित्' इति । तथा— 'आत्रेयाय प्रथमाय हिरण्यं ददाति द्वितीयाय तृतीयाय च' इति । तथा— 'न भीतो कण्वकश्यपेभ्यो दाक्षणां दद्यात्' इति । तथा— 'शक्त्या पद्तिशारतंवत्सरं भरतः प्ररोडाशं कार्याध्वर्यव अगस्त्यगृहपतिकमेव' इत्येवमादीनि कल्पसूत्रवाक्यानि सन्ति । तथा स्मृतिवाक्यान्यिष, यथाऽऽहापस्तम्बः— 'सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत्' इति आह गौतमः— असमानप्रवराविवाह इति । तथा— 'सिक्सयोनिसगोत्रासु स्नुषायां गवि च गुरुतलपसमं गमनम्' इति । आह बोधायनः— 'सगोत्रां गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्' इति ।

१ क्वित्कचित्. २ कण्वसंकृतियस्कशुनकराजन्य.

#### आह यमः

आरूढपतितापत्यं ब्राह्मण्यां यस्तु शूद्रजः।
सगोत्रोढासुतश्चेव चाण्डालास्रय ईरिताः॥

अथाह याज्ञवल्क्यः— अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम् । उद्वहेदिति ॥

एवमादीनां गोत्रप्रवरसंबद्धानां श्रुतिस्मृत्युदितानामुदाहरणानामानन्त्यात् प्रदर्शनार्थमेतावन्मात्रमुदाहत्य यन्थगौरवभयादुपसंहतम् । एतावता यद्रितंतन सर्व-कर्मानुष्ठानात्प्रत्यवायपरिहारफलावाप्तिश्चेत्यादिकं गोत्रप्रवरतत्वज्ञानायत्तं सिध्यती-त्याचार्याणामभिप्रायः ।

## अत्राहु:---

गोत्रप्रवरिवज्ञानं स्वधर्मफललिप्साभीः । आपाद्यमाहुर्धर्मज्ञाः प्रत्यवायिज्ञिधांसुभिः ॥ इति पुरुषोत्तमपाण्डतिवराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी गोत्रप्रवर-तत्त्वज्ञानमाहातम्यप्रातिपादनपरं सूत्रकाण्डं समाप्तम् ।

गोत्रिप्रवराविज्ञानं प्रोक्तं सर्वफलप्रदम् । किं तन्मातुः पितुर्वेति द्वयोरित्यत्र संशयः ॥ सश्यऽस्मिन्मनुः प्राहं सर्वज्ञश्रुतितुल्यवाक् । तद्धि भेषजमित्याहुश्रुतयोऽपि मनोर्वचः ॥

## आह मनु:--

असिषण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा दिजानां प्रशस्ता स्त्री दारकर्मणि मैथुने॥

अत्र हि मातृपक्षे सिपण्डमात्रेः विवाहप्रतिषेधात् मातृगोत्रे विवाहाभ्यनुज्ञाऽव-गम्यते । यदि च मातृगात्रे विवाहाभ्यनुज्ञा न स्यात्पितृगोत्रवत् 'असगोत्रा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः' इत्यवक्ष्यत् । न चैवं वदति। तस्मादिस्त मातृगोत्रे विवाह इत्येकः पक्षः ॥

**१** यद्रोत्रप्रवरज्ञानम्.

पक्षान्तरमाहुः परे स्मृतिकाराः—
मातुलस्य सुतामुद्धा मातृगोत्रां तथैव च।
समानप्रवरां चैव त्यक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥

इदं स्मृत्यन्तरवचनं स्मृतिभाष्यकारैरुदाहृतं व्याख्यातं च । पुत्रिकापुत्रविषय-मिदं वचनमित्येके व्याचक्षते । तस्य द्विगोत्रत्वादुभयत्रापि विवाहासंभवादिति तदपेशलं व्याख्यानम्। यतस्तस्य पुत्रिकापुत्रस्योभयमपि पितृगोत्रमेवेति वचनान-र्थक्यं स्थात् । 'असगोत्रा च या पितुः' इत्यनेनैव अविवाहसिद्धेः। ननु च मा-तृगोत्रविवाहप्रतिषेधेनैव मातुलसुताविवाहप्रतिषेधिसिद्धेर्वचनानर्थक्यमत्रापि स्यात् उच्यते—मातुलग्रहणं मातृगोत्रदोपाद्गि दोषगौरवख्यापनार्थं मन्निकृष्टतर्खा-दित्यदोपः। अपि च—' अगस्त्याष्टमसप्तऋषीणामपत्यं गोत्रम् वक्ष्यते । तच्चापत्यं मातापित्रोर्द्वयोरप्यविशिष्टं, जन्यजनकसंबन्धस्योभयोरविशे-पात्। अतो माहगोत्रमपि स्वगोत्रमेवेत्युभयत्राप्यविवाह एव युक्तः। ननु चोभ-यगोत्रत्वे साति पुत्रस्य द्वचामुष्यायणानामिवोभयत्र प्रवराः प्रसज्यन्ते, विवाहप्रति-पेधवत् । अत्र बूमः — अत्र हि सर्वे प्रवराचार्यास्सर्वगोत्राणां मध्ये शुङ्गराशिरिप्र-भृतीन्येव कानिचिद्गोत्राणि द्वामुष्यायणान्यदाहृत्य तेषामेव द्योगोत्रयोः प्रव-रानाहुः। नान्येषाम्। पितृगोत्रप्रवरानेवान्येषामाहुः। अतस्यत्यपि मातृगो-त्राभिप्रायेण द्विगोत्रत्वे प्रवराः पितृगोत्रविषया एवत्यवगच्छामः। यद्यपि मनु-स्मृतेस्स्मृत्यन्तरस्य च तुल्यबलत्वात्सान्दिग्धो मातृगोत्राविवाहः तथाऽपि न कर्तव्यः, दोषप्रायश्चित्तयोर्ग्रहत्वात् । पाक्षिकोऽपि दोषः परिहर्तव्य इति न्यायविदः ॥

तदाहु:--

सन्दिग्धेऽपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं नरेः । इति ।

ननु शिष्टाः केचिदाचरित । सत्यमाचरित मातुलसुताविवाहमप्याचरित, केचिच्छिष्टास्स्मृतिद्वयं पठन्तो व्याचक्षाणाश्च । किंच—सर्वज्ञस्य मनोर्वाक्यं मातृ-गोत्रविवाहसूचकं पठतामस्माकं स्मृत्यन्तरं च मातृगोत्रविवाहप्रतिषेधकं दृष्ट्वाऽपि संशयवतामाचारमात्राद्वचामोहमूलतया सम्भाव्यमानात्कथिमव संश्यापनोदः । तस्मात् पितृगोत्रवन्मातृगोत्रेऽप्यविवाह एवेति ॥

व्याख्यातमिद्मापे काण्डम्.

# अत्र श्लोको भवतः—

पित्रोईयोस्समानत्वादपत्यानां द्वयोरिष । गोत्रयोनं विवाहोऽस्ति प्रतिषेधस्मृतेरिष ॥ दूषितो बहुभिहिश्षष्टेशिंडन्येः केश्चिदेव सः । संभाव्यमानदोपत्वाद्वर्जनीयो द्वयोरिष ॥

इति पुरुषोत्तमपण्डितविराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी मातृगोत्रविवाहप्रतिषेधकाण्डं समाप्तम्.

एकेकवर्णप्रवरोपदेशात्परं त्रिवर्णप्रवरं प्रवक्ष्ये । विवाहमेषां प्रवरे समानेऽप्यवर्जनीयत्वकृतं च वक्ष्ये ॥

अत्राह बोधायनः—

मनुविदिति सर्वेषां गोत्राणाम् । भानव्यो हि प्रजा इति च विज्ञा-यते 'इति ।

आहुरापस्तम्बाद्यः--

अथ ताण्डिन एकार्षेयं सार्ववर्णिकं समामनित । मानविति होता मनुविदत्यध्वर्युः । मानव्यो हि प्रजा इति हि ब्राह्मणमिति॥ हि ब्राह्मणमिति॥

हि यस्मादेवं तैत्तिरीयाणां ब्राह्मणं प्रत्यक्षमेव पठचते "मानव्यो हि प्रजाः " इति । जातः सामर्थ्यमर्थित्वं शास्त्रापर्युदासश्चयेषां ते त्रैवर्णिकाः प्रजाशब्देनो-च्यन्ते । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्तिद्योतनार्थं मङ्गलार्थं वा ॥

आहतुः कात्यायनलौगाक्षी-

अपि हैंके मानवेति मनुवदित्येकैकमार्षयं सार्ववर्णिकं प्रवृणीते। कस्य हेतोरिति। मानव्यो हि प्रजा इति। तदेतन्नोपपद्यते। न देवैर्न मनुष्येरार्षयं प्रवृणीते। तदेतदन्यत्र ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामितरासां प्रजानामुक्तं भवतीति॥

व्याख्यातमेतदेव सूत्रमादौ परिभाषाकाण्डे ॥ तथा—दर्शपूर्णमासप्रकरणे चापस्तम्बः--प्रतिवर्णं प्रवरिवशेषान् प्रवरदोषं चोक्त्वा पश्चादिदमाह---'अपि वा नार्षेयं वृणीते मनुवदित्येवं ब्रूयात् ' इति ॥ अत्र हि मानवे प्रवरकाण्डे सूत्रका-राणामभिप्रायाः पूर्वापरिवरोधात्परस्पविरोधाच्चात्यन्तदुरवबोधा इवावभान्ति। कथमिति चेत्—बोधायनेन ताबदिमं सार्वविणकं प्रवरमुक्त्वा न प्रतिषद्धो बैशिकः प्रवरः । कात्यायनादिभिस्सार्वविणिकं प्रवरं दूषियत्वा वैश्यविषयत्वेनोक्तस्सः । आपस्तम्बाद्येस्तु द्र्शपूर्णमासयोरिह वैशेषिकप्रवरानुक्त्वांऽते सार्वविणिकं प्रवरमुक्त्वा न प्रतिषिद्ध इति । पूर्वापरिवरोधाच्च भवति बहुविदां व्यामोहः । अतो दुरवबोधो गोत्रसूत्रकाराणामभिप्राय इति। अपि च सार्वविणिके प्रवरेऽभ्युपगम्यमाने सति सर्वेषां वर्णानां समानप्रवरत्वाद्विवाहासंभवाद्वर्णसङ्करप्रसङ्गानमूलोच्छेदः प्रसज्यते ॥ अत्र सूत्रकाराणामभित्रायविदः परिहर्नित—यदेतदापस्तम्बाद्युक्तं प्रवरप्रतिषेधपरं न भवति । किं परं तर्हि ? वक्ष्यमाणसार्वविणकप्रवरस्तुतिपर्म् । कथम् ? प्रतिवर्णमुक्ताः प्रवरा दुर्ज्ञेयाः बहुप्रयासलभ्याश्च, तस्तान्न अयं तु वक्ष्यमाणो लघुतरप्रयत्नलभ्यत्वात्कर्तव्य इति स्तुतिः । कथं पुनरयम-भिप्रायोऽवगम्यत इति चेत्—अन्यथा प्रवराध्यायानारम्भप्रसङ्गात् । आरब्धश्च यत्तु कात्यायनोक्तं एकार्षेयप्रवरप्रतिषेधनं तत्प्रतिषेधनपरं न भवति । किं तार्हे ? वर्णद्वयव्युदासेन सार्ववर्णिकप्रवरस्य वैश्यविषयत्वोपदेशपरम्, 'तदेतदन्यत्र ब्राह्मण-क्षत्रियाभ्यामितरासां प्रजानामुक्तं भवति' इति वाक्यशेषात् । यत्पुनरेतदुक्तं सार्ब-वर्णिकप्रवरपक्षे समानगोत्रत्वाद्विवाहाद्यनुपपत्तिरिति । तत्रापि ब्रूमः --याऽयं समा-नप्रवरेस्सह प्रतिषेधः सोऽसो बैश्यप्रवर्गविषयत्वेन व्याख्येयः । सार्ववाणक्रप्रवरपक्षे तस्यावर्जनीयत्वादेकदेशक्षामवत् । वैश्यविषय एवायमेकार्षयो मानवः प्रवरश्चोक्तः। अत्र श्लोकः—

> त्रैवणिकानां प्रवरे समानेऽप्यस्मिन्नमीषां भविता विवाहः । एकेकवर्णप्रगरस्य सत्त्वात्तत्राविवाहः प्रतिषेधवाचा ॥

इि पुरुषोत्तमपाण्डतिवरिचतायां गोत्रप्रवरमञ्जयी सार्ववर्णि रप्रवर-

वैशेषिकप्रवरगोत्रविदां च मुक्तिं तेभ्यो बहिस्स्थितवतामधमां गतिं च । गोत्रस्वरूपमपि गोत्रवतां च संख्यां गोत्रस्वरूपविदुषामितशायनं च ॥ ईशप्रणामग्रुरुभक्तिग्रुरुप्रणामन्यायं च गोत्रगणपाठफलं च मुक्तिम् । श्रिष्ठचं च सर्वगृहिणामितराश्रमिभ्यः फालं विशिष्टमिष शिष्यहितार्थमुकत्वा ॥ बोधायनादिमुनयदश्रुतितुल्यवाचस्सर्वे निजप्रवरशास्त्रसमाप्तिमादुः ॥ अत्राह बोधायनः—

सगोत्रां गत्वा चान्द्रायणं कुर्याद्वते परिनिष्ठिते ब्राह्मणीं न त्यजेत् मातृवद्गगिनीवत् । गभीं न दुष्यति कश्यप इति विज्ञायते । अथ सन्निपाते विवाहं तद्ध्यायैर्वर्जयत् । बोधायनस्य तत्प्रमाणं हि कर्त-व्यम् मानव्यो हि प्रजा इति विज्ञायते——

> गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च। ऊनपञ्चारादेवेषां प्रवरा ऋषिदर्शनात् ॥ विश्वामित्रो जमदाग्रभरद्वाजोऽथ गोतमः। अत्रिवीसिष्ठः कर्यप इत्येते सप्त ऋषयः॥

सप्तानां सप्तऋषीणां अगरूत्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रिमित्युच्यते। न भवत्ययाजनीयो यः परप्रवरान् स्वांश्च जानाति मन्त्रब्राह्मणं वेद इत्या-चक्षते। तस्मात्प्रवरज्ञाने यत्नो महान् द्विजेः कार्यः। श्राद्धविवाहवृ-द्वयो देवास्स्तोत्रंगोत्रमुळानि च महाप्रवरे सन्तिष्ठन्ते। नित्यं पर्वणि स्वाध्याये ब्रह्मळोके महीयत इति॥

इति बोधायनोक्तो महाप्रवराध्यायः।

समानगोत्रिमित्यत्र समानप्रवरां चेति द्रष्टव्यम्, उभयोः प्रतिषेधाविशेषात् । चान्द्रायणमित्यत्रगपिप्रतिगमनं चान्द्रायणमिति द्रष्टव्यम्, पुष्कलिनिमत्तसद्भावात् । ब्राह्मणीं न त्यजोदित्यनेन दोषदुष्टतया प्राप्तत्यागप्रतिषेधः । मातृवद्भगिनीवदित्य-

१ मतियोग्यतां च. २ विवाहाद्दिजो देवात् स्तोत्रम्.

त्रापि सहश्यनमेथुनादिभावे च मातृभगिनीगमनतुल्यदोपप्रायश्चित्तादिभावत्वं विविक्षितम् । गर्भा न दुष्यतीत्यत्र अबुद्धिपूर्वकृतगर्भा विविक्षितः । बुद्धिपूर्वगमन-जनितस्य गर्भस्य चाण्डालत्वस्मृतेः—

आरू हपतिताप्त्यं बाह्मण्यां यश्च शूद्रजः। सगोत्रोहासुतश्चेव चाण्डालास्रय ईरिताः॥ इति॥

कश्यप इति विज्ञायते इति॥ अस्यायमर्थः —स गर्भस्सगोत्रायामुत्पन्नोऽपि तद-न्यगोत्रेऽपि गोत्रतः करयपो भवतीति विज्ञायते श्रूयते शाखान्तरे । ततरश्रुतिप्रामा-ण्यादन्यगोत्रस्यापत्यमन्यगोत्रं भवतीत्यवगन्तव्यमित्यभित्रायः । सन्निपाते विवाहं तद्ध्यायैर्वर्जयेत् बोधायनस्य तत्प्रमाणं हि कर्तव्यं मानव्यो हि प्रजा इति विज्ञायते इत्यनेन सूत्रेण समानगोत्राणाभिव समानप्रवगणामिप अविवाहानामुक्तत्वाद-वक्तव्यत्वाद्वक्तव्यस्यायमर्थः-वत्सादीनां यज्ञवाहान्तानां एकोनपश्चाशदध्याय-सूत्रेषु प्रत्यध्यायं च उक्तेषु गोत्रगणेषु प्रवरेषु मत्सु यावतां गोत्रगणाना-मेकस्मिन्नध्याये सन्निपातस्पहपाठः तावतां गोत्राणामन्यतमगोत्रविशेषः पुरुषः तदध्यायैर्विवाहं तद्ध्यायपिठतेस्मह विवाहं वर्जयेत् समानप्रवर्त्वादित्यर्थः । बोधा-यनस्य मतिमिति चेदं पूर्विक्तमतिमहापि स्मार्यति । यदुक्तं पूर्व भगविक्तरसो भिन्नविवाहं कुर्वते न चेत्समानार्पयाः बहवस्स्युरिति भतं वोधायनस्य इति तदि-हापि स्मारयति । सप्तर्ष्यपत्यवाह्यानां केवलभूग्विङ्गरसामेव समानभवरतया विवा-हप्रतिषेधः, न सप्तर्ष्यपत्यानाम्, तेषां समानगोत्रत्वादेवाविवाहसिद्धः प्रतिषेधान-र्थक्यप्रसङ्गादिति । बोधायनप्रहणमुक्तप्रयोजनम् । यत्तु बोधायनमतं तन्मानुपी-भिस्सर्वाभिः प्रजाभिः प्रमाणमेव कर्तव्यम् । कुत इति चेत्—मनुतुल्यत्वाद्धोधा-यनस्य । मनुमतं च मानवीभिः प्रजाभिरनुष्ठेयम् । कुत इत्यत्र हेतुमाह—मानव्यो हि प्रजा इति च विज्ञायत इति एवं विज्ञायते श्रूयते तैतिरीयश्रुतो अग्निप्रकरणे ''शिवो भव प्रजाभ्य इत्याह प्रजाभ्य एवैनं शमयति मानुपीभ्यस्त्वमाङ्गिर इत्याह भानव्यो हि प्रजा मा द्यावापृथिवी अभि शूशुचो माउन्तरिक्षं मा वनस्पतीनित्या-हैभ्य एवैनं लोकेभ्यश्शमयति'' \* इति । गोत्राणां तु सहस्राणीत्यनेन गोत्रसङ्ख्या-माह तेषामतिदुर्ज्ञेयतां तारकाणां भूपांस्नामिव दर्शायतुम्। कीदृशी पुनरियं सङ्ख्या ? उच्यते—सहस्राणीत्यत्र बहुबचनात् उयुत्तराणि सहस्राणि प्रतीमः।

<sup>\*</sup> तै. सं. ५-१-५.

तत्र सहस्रं दशगुणितं अयुतं, अयुतं दशगुणितं नियुतं, नियुतं दशगुणितं प्रयुतं, प्रयुतं दशगुणितमर्बुद्मित्युच्यते । तत्र सहस्रप्रयुतार्बुदेषु त्रिष्वपि त्रिगुणितेषु कृतेषु गे।त्राणां तिस्रः कोटिसङ्ख्यास्मंपद्यन्ते, यदि तु बहुवचनानि त्रीणि त्रिय- द्ख्यायामेव पर्यवसितानि । यदा पुनराधिकान्यपि गोत्राणि विपयीकुर्वन्ति तदा कियन्त्यः कोटिसङ्ख्या गोत्राणाभिति न विद्यः । तत्र कथमेतावतां गोत्राणां परस्परं विवेकइशक्योऽवगन्तुभित्यभित्रायः ॥

### अत्राह—

श्लोकोक्तर्यगोत्राणां कोटिसङ्ख्यात्रयं श्रुतम् । षिटतानां त्वसंपूर्णं सहस्रत्रयमञ्जसा ॥ ऊनपञ्चाद्यवेति प्रवराश्चावधारिताः । अविकाश्चापि पठचन्ते केचित्कात्यायनादिभिः ॥ व्यामोहयन्ति नस्सर्वे गुरवङ्गरणं गतान् । आचार्यवचनं सिद्धं प्रमाणं वेदवाक्यवत् ॥ तस्मात्तदर्थसिद्धवर्थं गोत्रसङ्ख्या निरूप्यताम् ॥

अत्र बूमः—इह सर्वे प्रवराचार्याः सर्वेषु गोत्रगणेषु गोत्रगणाननुक्रक्ष्येतिराव्य-मन्ते प्रयुक्षते इत्येते वत्साः 'इत्येते आर्धियेणाः 'इत्येतेषामविवाहः इति च । तत्रेतिराब्दस्य इत्यंशब्दपर्यायत्वाद्धिकशब्दान्नायमर्था गम्यते—एवमाद्यो वत्साः, एवमादयः आर्धियेणाः, एवमादीनामविवाह इति, अन्ययेतिशब्दानर्थ-क्यात् । भरद्वाजगणे कतिचिद्धोत्रभेदाननुक्रम्य वे चान्ये स्तम्वस्तम्भशब्दाः इति ब्रुवत् बोधायनोऽनुक्तानिष गोत्रभेदाच् दर्शयत्रात्मीयस्त्रोकोक्तां गोत्रसङ्ख्यां पूर्यति । तथाऽपस्तम्बोऽपि तस्मिन्नेव भरद्वाजगणे कानिचिद्धोत्राण्यनुक्रम्य प्रवरं च तेपामुक्ता सर्वेषां स्तम्बशब्दानां एप प्रवरः इति ब्रुवत् तामेव संख्यां पृरयिति । तथा कात्यायनोऽपि कतिचिद्धोत्राण्यनुक्रम्य वे चान्ये तच्छब्दाः इति ब्रुवत् अकथितान्यपि गोत्राण्यपि दर्शयति । तस्मात्पूर्वेष्वेव गोत्रगणेषु स्त्रोक्तिक्रगोत्रा-ण्यपि कोटित्रयसंख्यानेनान्तर्भूतानि पश्यत् तेपां दर्शयताविवक्षया 'गोत्राणां तु सहस्राणि इति गोत्रसंख्यानुपदिष्टवानाचार्थः। उनपञ्चाद्देवित स्वपाटाभिप्रायेण व्याख्येयम् । ऋषिदर्शनादित्युभयत्रापि हेतुः । पूर्वत्रानुक्तानां एतावत्संख्याकानां ऋषीणां मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणादिषु दर्शनादिति पूर्वत्र । एतावन्त एव प्रवरा इति पूर्वाचार्यदर्शनादित्युक्तरत्र । तस्मात्साधूक्तम्—गोत्राणां तु सहस्राणीति ॥ अत्र श्लोकाः—

पुप्रियिषवस्त्वोक्तं गोत्रकोटित्रयं बुधाः ।
तत्रतत्र प्रतिगणमितिश्वदं प्रयुक्षते ॥
एवमादीनि गोत्राणीत्येवमर्थमिह स्थितम् ।
ग्राहयन्नितिश्वदोऽयमर्थवानेव नान्यथा ॥
इति ज्ञात्वाऽधिकशतिमितिश्वदं प्रयुक्षते ।
ऊनपश्चाशदेवेति खोक्तप्रवरसंख्यया ॥
तस्मात्साधूक्तमेवैतत्सूत्रकारीरिति स्थितम् ।
'विश्वामित्रो जमद्ग्निः' इत्यादिना गोत्रलक्षणमाह ।

न ह्यविज्ञाते गोत्रस्वरूपे समानगोत्रतासिद्धिः । यद्पत्यिमत्यत्रापत्यग्रहणमप्त्यसामान्याभिष्रायम् । एतदुक्तं भवति—अगस्त्याष्टमसप्तर्पाणां मध्ये यस्ययस्य सप्तर्पर्यत्यापत्यसन्ततिपरम्पराशाखोपशाखाप्रभवं यद्यद्पत्यमृपित्वं प्राप्तं तत्तस्य गोत्रमित्युच्यत इति । यथा—विश्वामित्रगोत्राणि देवरातादीनि कतान्तान्यपत्यानि । जमद्ग्निगोत्राणि मार्कण्डेयादीनामपत्यानि । भरद्वाजस्य क्षम्यायणादीन्यपत्यानि द्रष्टव्यानि । अपरे तु विपरीतं गोत्रलक्षणमाद्धः—अगस्त्याष्टमानां यद्पत्यं तहोत्रमित्युच्यत इति । यथा—देवरातादीनां गोत्रं विश्वामित्रः । मार्कण्डेयादीनां जमद्गन्यादीनि गोत्राणीति एतदुक्तं भवति—अगस्त्यष्टमसप्तर्पाणामष्टौ ऋष्योऽष्टौ गोत्राणि सर्वपामन्येषामिति । महाजनव्यवहारश्चेतदेव गोत्रलक्षणं स्चयाति, विश्वामित्रगोत्रावयं अत्रिगोत्रा वयं भरद्वाजगोत्रा वयमित्येवमादि । पूर्वव्याख्याने च विश्वामित्रगोत्राणि वयं वसिष्ठगोत्राणि वयं इत्येव व्यवहारस्स्यात् । श्वतिलिङ्कमप्येवमेव हश्यते—गीतमस्सत्यकामं पृच्छितं 'किंगोत्रोऽसि सौम्यं इति । उत्तरमपि 'नाहमेतदेद तात यहोत्रोऽहमस्मि' इति । पूर्वव्याख्याने तु कस्य गोत्रं त्वमसीति प्रश्नस्त्यात् । उत्तरमपि—नाहमेतदेद तात यस्य गोत्रमहमस्मिति स्यात् । तस्मा-दिद्मेव गोत्रलक्षणं शोभनम् । तथाऽभियुक्तव्यवहारोऽपि हश्यते—'गोत्रं च तेजसां

भानुस्सिन्धुवत्सकलानां लवणानाम् 'इति अत्र ब्रूमः—बोधायनमतानाभज्ञस्येदं चोद्यम् । कथम् ? 'गोत्राणां तु सहस्राणि ' इत्यधस्तने श्लोके गोत्राणि कोटित्र-यसंख्यायुक्तान्युक्तवा कानितानि गोत्राणीत्यपेक्षायां विश्वामित्रो जमदाग्नेरित्या-दिना विश्वामित्रादीन्यगस्त्यान्तान्यष्टौ गोत्राणीत्युक्ते पूर्वापरावरोधादसंगतं स्यात् । अस्मदीये पुनः पक्षे नास्ति कश्चिद्दोपः । लोकव्यवहारकश्चितिलिङ्गं चोभयमाप गोत्रशब्दस्योभयछिङ्गत्वाद्विरुद्धं पुत्रशब्दवत्। यथा च वसिष्ठस्य पुत्रः कुण्डिनः, तथा विसष्ठस्य गोत्रः कुण्डिन इति । यदेतत्पाणिनीयं गोत्रलक्षणं ' अपत्यं पेत्र-प्रभृति गोत्रम्" इति तद्प्यग्रस्त्याष्टमसप्तर्ष्यप्यविषयमेवेति द्रष्टव्यम् । तस्य सामान्यत्वाद्धोधायनीयगोत्रलक्षणस्य विशेषत्वात्सामान्यविशेषयोश्च गोबलीवर्द-न्यायेन एकगोत्रीय पंहारो न्याय्यः । इतरथा चाण्डालाद्यपत्यमपि गोत्रं असज्यत इत्यतिव्याप्तिदोषस्यात् । उपमंहारे च न दोपः । तस्माद्धोधायनीयभेव गोत्रलक्षणं अगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रं 'इति॥ अत्रापीदं चिन्त्यं—िकिभिदं गोत्रलक्षणं अगस्त्याष्ट्रमसप्तर्श्वस्यमात्रविषयम् ? उत स्विद्यपिविषयमेव त्राह्यं अगस्त्याष्ट-मसप्तर्शिणां यदपत्य हिषित्वं प्राप्तं तद्रोत्रिमिति। तत्रापत्यमात्रविषयत्वे सति तद्पत्य-सन्ततिज्ञातानामृ िणामनृषीणां च भूतभाविष्यद्वर्तमानानां च संख्यातीतत्वात् गोत्राणां तु सङ्घाणि ' इति श्लोकोक्तगोत्रमंख्या वाध्येत, महाजनव्यवहारश्च न हि देवदत्तस्यापत्यं देवदत्तस्य गोत्रं यज्ञदत्तस्यापत्यं यज्ञदत्तस्य गोत्रं इत्यादि व्यवहरन्ति । नापि यज्ञदत्तस्य पुत्री यज्ञदत्तस्य पुत्रं भिन्नगोत्रं मत्वा विवाहयन्ति । सप्तर्थपत्यमात्रे गोत्रे सति तथा व्यवहरेयुः, तथा विवाहयेयुः। तस्मादगस्त्याष्टमस-प्तर्थवत्यवातमहासमुद्रान्तर्गतानामृथीणामेव मन्त्रहशां अमन्त्रहशां चं गोत्रत्वमत्र लक्षयितव्यमिति द्रष्टव्यं, अव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावात्, लेकव्यवहारानुगुण्याच तथाहि लोकव्यवहार:--मार्कण्डेयगोत्रा वयं याज्ञवल्क्यगोत्रा वयं शालंकायनगोत्रा वयं आपस्तम्बगोत्रा वयं आश्वलायनगोत्रा वयमित्यादि । यात्रयवल्क्यो येपां गोत्रं मूलकारणं ते याज्ञवल्क्यगोत्रा इति बहुव्रीहित्वात्पुँ लिङ्गेन निर्देशाश्च । 'सर्वे समा-नगोत्रास्स्युरिति गाणिगारिरापि नानागोत्रास्स्युरिति शीनकः ' इत्याद्या अनुपपन्नां एव भवेयुरिति साधूक्तमगरत्याष्टमानां सप्तानां सप्तर्पाणां यद्पत्यं तद्दोत्रमिति ॥ अत्राहु:--कस्येयमृपिसंज्ञा, किं तद्दिपत्वं नामेति वक्तव्यिमिति । अत्र बूमः--

१ सकलानां वरणां [ वार्णा ? ] २ शुं-कोशे ' अमन्त्रहशां ' इति न हस्यते. ३ उपपन्नाः.

गर्भादानादिभिश्चत्वारिशता संस्कारेस्संस्कृतानां अष्टभिरात्मगुणश्चालंकृतानां अग-स्त्याष्टमापत्यानां मध्ये यस्तपिस सान्तत्येन कियमाणे जगत्प्रसिद्धः स ऋषिरित्यु-च्यते। तथा हि वाजिनां अग्निरहस्ये श्रुतिः— असद्वा इदमय आसीत् तदाहुः कि तद्सद्रासीदिति ऋपयो वाव तेऽये सद्रासीत् तद्राहुः के ते ऋषय इति प्राणा वा ऋषयः ते यदास्मा मर्वस्मादिद्मिच्छन्तैः श्रमेण तपसा चर्पत तस्माद्दपयः' इति । अत्र ऋपयः जगत्प्रसिद्धिं गतवन्त इत्यर्थः । इत्थंलक्षणकानामृपीणां मध्ये ये महत्त्वेन जगति प्रसिद्धास्त महर्षय इत्युच्यन्ते, 'महर्षीणां भृगुरहम्' इति दर्शनात्। इत्थंलक्षणकानां ऋपीणां मध्ये येपामनेकजन्मान्तरेषु वेदाभ्यासतदर्थज्ञानतदर्थानु उनसंस्काराकणी-कृतचत्रमां संप्रदाय मन्तरेण सुप्तोत्थितानामिव जनमान्तराभ्यस्ता मनत्रा ब्राह्मणानि च प्रतिभान्ति ते मन्त्रदृश इत्युच्यन्ते। तथाच तित्तरीयाणां स्वाध्यायब्राह्मणे ब्रह्म-यज्ञविधरर्थवादश्वितः—' अजान् ह्व पृश्लीस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भवभ्यानर्पत्त ऋषयोऽभवन् तद्दपीणामृपित्वम् इति। ब्रह्मस्वयम्भवभ्यानपदित्यस्यायमर्थः—वेद्रो नित्योऽप्याविर्वभूवेति । तेपामेवेकद्वित्रिपञ्चसंख्याकानां प्रवरणं तद्पत्यानाभधस्ता-द्वोचाम । इत्थं लक्षणकानां मन्त्रदृशां मध्ये येपामतीतानागतवर्तमानसमस्तवस्तु-विज्ञप्तिर्स्ति ते मुनय इत्युच्यन्ते, 'वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याऽथ सुनिर्भवेत् ' इति श्रुतः, 'मननान्मुनिः इति निर्वचनात् 'वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः ' मुनी-नामप्यहं व्यासः इति दर्शनादित्यलमातेष्रसङ्गेन । तस्मादगरूत्याष्ट्रमानां सप्त-ऋषीणो पुत्रपात्रप्रभृति यदपत्यं ऋषित्वं प्राप्तं मन्त्रहगमन्त्रहग्वा तत्तस्य गोत्रं मतम्, यथा जमदम्रेमार्कण्डेयादि । यथा विश्वामित्रस्य देवरातादि । एवमप्टानां ऋषीणां यथायथं पुत्रपीत्राद्यपत्यं ऋषित्वं प्राप्तं तत्तस्य गोत्रमिति द्रष्टव्यम् । गांत्रऋषीणां यदपत्यं पुत्रपात्रादिकं ऋषित्वं प्राप्तं तस्यापि तदेव गोत्रम्। एतदुक्तं भवति-अगस्त्याष्टमसप्तर्ष्यपत्यानां ऋषीणां गोत्रत्वसुभयथाऽभिमतम्, गोत्रशब्दस्य संबन्धिवचनत्वात् पुत्रशब्दवत्, पित्रादीनासृपीणां पुत्रादीनासृपीणां तदेव गोत्र-मिति। एवं च सति मार्कण्डेयगोत्रा वयं विश्वामित्रगोत्रा वयं इत्यादिलोकव्यवहारः सब्दिसमानगोत्रां इति गाणगारिरिप नानागोत्रास्स्युरिति शौनकः इत्याद्याः सूत्रकारव्यवहाराः ' किंगोत्रो नु संस्य े इत्यादीनि श्रुतिलिङ्गानि चोपपन्नानि भवन्ति पुत्रादीन्प्रति गोत्रत्वे । तथा पित्रान्प्रति गोत्रत्वे "अपत्यं पोत्रप्रभृति १ ते यत्पूर्वस्मा गगहमिच्छन्तः. २ ते. आ. २-९. ३ वस्तुविपयविज्ञानप्रकर्षे। ऽस्ति,

गोत्रम '' इति पाणिनीयसूत्रमगरूत्याष्टमानां यद्पत्यं तद्गोत्रामिति च बोधायनीयं सूत्रमुपपन्नार्थं भवतीति । स्थितमेतदगरूत्याष्टमानां सप्तर्पाणामपत्यमृषिसंज्ञं पित्रा-दीनां पुत्रादीनां च गोत्रमिति ।

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रमित्याह पाणिनिः। सप्तर्ष्यगरत्यापत्यं तु गोत्रं बोधायनोऽब्रवीत् ॥ पाणिनीयं तु सामान्यं विशेषे पयवस्यात। बोधायनिये तदापि सामान्यमृषिसांज्ञिकम् ॥ सप्तष्यगस्त्यापत्यं यद्दिपसंज्ञं तदुच्यते । गोत्रमित्येप पिण्डार्थों गोत्रलक्षणयोर्द्धयोः ॥ ऋपीणां प्रवरानुकत्वा पूर्व बोधायनः पुनः । गोत्राणां त्वित्यतरक्षोकाद्गोत्राणां वरणं बुवन् ॥ ऋषीणामेव गोत्रत्वं पूर्वोक्तस्यार्थमबेवीत् । आर्पयवरणं चोकत्वा गोत्राणां वरणं ब्रुवन् ॥ ऋषीणामेव गोत्रत्वं पूर्वोक्तमवदृत्स्फुटम्। सप्तर्ष्यगस्त्यापत्यानां गोत्रत्वं द्विविधं मतम् ॥ पित्रादीनां च तद्रोत्रं पुत्रादीनां च तन्मतम् । उभयान्प्रति गोत्रत्वं गोत्रिणामिति यृह्यताम् ॥ अगस्त्याष्टमसप्तानां बहुशो गोत्रकारताम् । वदन्मत्स्यो हरिस्तेषां सगोत्रत्वं व्रवीति नः ॥

न भवत्यायाजनीय इत्यनेन गोत्रप्रवर्शवज्ञानं सर्वपापनाञ्चकं द्र्यायित । कथम् ? अयाज्यमानं नाम महापातकाद्गि गुरुत्रपापं गोतमवाक्याद्वगम्यते । यथा प्रायश्चित्तनिमित्ताने वदन् 'अथैतद्याज्ययाजनमनृतवचनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमं इत्यन्न विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवनयोरन्तर्भृतमप्ययाज्ययाजनं पृथगेव प्रथममेव वद्ति दोषगारवं पश्यन् । तद्गि पापं गोत्रप्रवर्गवदां नास्तीत्यर्थः । मन्त्रबाह्मणमित्यादिना प्रवर्गणां मन्त्रबाह्मणयोरन्तर्भावात् प्रवर्शास्त्रेषु तात्पर्यं

५ पूर्वोक्तार्थ. २ त्रिविधं.

कर्तव्यमित्याह । श्राद्धविवाहादीनि गोत्रान्तानि महाप्रवरे सन्तिष्ठन्ते इति वदन्म-हाप्रवराध्यायं स्तीति । तथा हि—

> महतोत्साहनीयत्वा अन्महद्भिश्च परियहात्। महाफलप्रदत्त्वाच्च महाप्रवर उच्यते॥

नित्यं पर्वणीत्यनेन स्वाध्यायाविरुद्धेषु पर्वसु प्रवराध्यायान्पठतो ब्रह्मछोका-वाप्तिछक्षणफळं दर्शयति । नतु ब्रह्मज्ञानादृते ब्रह्मछोकप्रापकं नास्ति 'नान्यः पन्था विद्यते ' इति श्रुतेः । मेवं वोचः । पश्चाप्तिविज्ञानस्य दर्शनात् । केवछकर्मणां च दर्शनात् । यथाऽह गौतमः— 'यस्यतच्चत्वारिंशत्संस्काग अष्टौ चात्मगुणाः स ब्रह्मणस्सायुज्यं गच्छति' इति । अथवा नित्यकर्मणामङ्गत्वात्प्रवराणां नित्यकर्मणां च मुक्तिहेतुत्वात्तद्वारेण मुक्तिसाधनिमत्यदेषः । अथवा वसिष्ठप्रभृतिनां ब्रह्मविदां ब्रह्मकल्पानां संकीर्तनजनितात्पुण्योपचयादेव ब्रह्मज्ञानफळत्वेन ब्रह्मछोकप्राप्तिरिति सर्वमनवद्यम् ॥

इति पुरुषोत्तमपण्डितविराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी महाप्रवराध्याय-समाप्तिसूत्रकाण्डव्याख्यानम्.

अथ लोगाक्षिकात्यायनोक्तप्रवराध्यायसमाप्तिसूत्रकाण्डमुदाहिण्यामः—आ-इतः कात्यायनलोगाक्षी—

व्याख्याताः प्रवराः उत्पत्तीः प्रतिपत्तीश्च व्याख्यास्यामोऽथो त्रिविधा त्राह्मणानां समुत्पत्तयो भवन्ति । उत्पत्तिकुर्छानाः संहतकुर्छानाः द्रचामुष्यायणकुर्छानाश्च । येषां पुरुषतः प्रजोत्पत्तिरविच्छित्रा भवति ते उत्पत्तिकुर्छीनाः ये सप्त भूयः [ पुरुषं ] पञ्चपुरुषं वा योनिश्चत्रज्ञीः उवृत्तसंपन्नारुश्चतवन्तः पितृमातृसन्तत्या ऋषय आर्षयास्ते संहतकुर्छीनाः आर्त्वीजीना भवन्ति । अथ दत्तककीतककृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परपरित्रहेणानार्षया जाता ते द्रचामुष्यायणा भवन्ति । यथैतच्छोङ्ग- शैशिरीणां भरद्वाजौदमेघानां छोगाक्षीणां यानि च अन्यान्येवं समुत्प-

<sup>\*</sup> मत्सहनीयत्वा.

त्तीनि भवन्ति तेषां तथैव प्रवरारस्यः। द्विप्रवरसन्निपाते पूर्वः प्रवर उत्पाद्यितुरुत्तरः परियहीतुः । अपि वा त्रयोऽन्ये त्रयोऽन्ये तत्र तथा कुर्यात्न पञ्चातिप्रवृणीत इति ह्याह त्रीनेव पञ्चवा प्रवृणीयात् । अथ यदि पितृव्येण ज्ञातिनैकार्षेयेण जातास्ते संहतकुळीनाः परियहीतुरेव भव-न्ति। अथ यदि तेषां स्वासु भायास्वपत्यं स्यात् [नस्यात् ] रिक्थं हरेयुः पिण्डं चैभ्यः त्रिपुरुषं दद्यः। यदि न स्यात् [ उभयोर्न स्यात् ] उभा-भ्यामेवदद्युरित्याचार्यवचनं द्वे कुर्याद्वेद्वे वा पृथगनु [गु] दिइयैकापेण्डे द्रावनुकार्तयेत् परिगृहातारं चोत्पाद्यितारं च आतृतीयात्पुरुषात् आर्षेयज्ञानादेतेषामेव प्रवराणामाद्यं प्रवरं प्रवृणीते प्रतिप्रश्नेन यस्योपपन्नं मन्येत तस्य कुर्यात् । तथा पुरोहितप्रवरो वा स्यादेकार्षय-प्रवरो राजन्यः। एतेनैव वैश्यस्य प्रवरो व्याख्यातः यदि साषे श्यात् मानवैलपौक्ररवसेति होता ब्रयात्। पुरूरवोवदिलवन्मनुवदित्यध्वयुः यदि पित्रीयमश्रीयुः न विवहेयुः । पुरोहितप्रवरावेव राजन्यवैरूयौ स्या-तामिति ह विज्ञायते । दिव्यं वर्षसहस्रं स्वर्गे मोदते वंशाध्यायी यस्यै-वाश्राति वंशाध्यायी गृहे दिव्यं वर्षसहस्रमेकेकस्य ऋषेरतिथिर्भवति। नान्यवरणे दद्यात्रापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय। सर्वेषां पङ्कि-पावनानामुपरिष्टाद्भवति यः प्रवराध्यायमधीते यः प्रवराध्यायमधीते ॥

> इति श्रीपुरुषोत्तमपाण्डतिवराचितायां गोत्रप्रवरमञ्जयी गोत्रप्रवरसमाप्तिकाण्डं समाप्तम् !

> > इति प्रवरमजरी समाप्ता ।

१ श्रातिमन्तः पितृमन्तः पैतृमत्यः,

श्रीगणेशाय नमः।

# प्रवरदर्पणम् ।

**\*\*\*** 

श्रीरामं सपरीवारं गणेशं मारुतिं शिवाम्। श्रीरामकृष्णापितरं नत्वोमाख्यां च मात्रम्॥ १॥ श्रीमदिनकरभ्रातृचरणाविभनम्य च। नारायणात्मजश्रीमद्रामकृष्णस्य स्नुना॥ २॥ कमलाकरसंज्ञेन गोत्रप्रवरिनण्यः। कियते विदुपां प्रीत्यं यन्थानालोच्य सर्वशः॥ ३॥

तत्र 'सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत् । असमानप्रवरैर्विवाहः' इत्यापस्तस्वगात-माद्यः सगोत्रा सप्रवरा च निषिद्धा । तत्र गोत्रस्वरूपमाह—प्रवरमञ्जयां बोधायनः—

विश्वाभित्रो जमदाग्नेभरद्वाजोथ गौतमः। अत्रिवीसष्ठः कश्यप इत्येते सप्तर्पयः॥

सप्तानामृपीणामगस्त्याष्टमानां यद्पत्यं तहोत्रम्, इति । एपां यत्पुत्रपोत्राद्यपत्यमृपिभृतं तत्पृवंभाविनां अनन्तरभाविनां च गोत्रामित्यर्थः । तदाह
पाणिनिः—' अपत्यं पोत्रप्रभृति गोत्रम् ं इति । ऋपित्वं च मन्त्रद्रष्टृत्वम्,
'दर्शनात् ं इति यास्कोक्तः । तनास्मदादीनां तद्पत्यत्वेऽपि न गोत्रत्विमिति ।
ननु भृगुगणान्तर्गतजमद्रप्रेरङ्गिरोगणान्तर्गतयोगौतमभरद्वाजयोश्च युक्तं गोत्रत्वं
तेपामुक्तेष्वन्तर्भावात्, उक्तभिन्नेषु तु केवलभार्गवेष्वाष्टिपेणादिषु केवलाङ्गिरसेषु हरितादिषु च कथं गोत्रत्वं भृग्वङ्गिरसाविधकृत्यतेषां पाठात् । तयोश्च सप्तष्याद्यनन्तगीतेरिति चेन्न । तथाऽप्यत्रेष्टापित्तिरिति केचित् । अत एव स्मृत्यर्थसारादिभिः
प्रवरेक्यादेवात्राविवाह उक्तः । सगोत्रत्वेनव निषेधात् 'असमानाष्गोत्रजाम् 'इत्यादी
समानप्रवर्त्वं पुनरुक्तं स्यात् । अतो गोत्रत्वेन परिज्ञातानां मध्ये यमुपक्रम्य प्रवराम्नानं स तेषां गोत्रं यथा ं अथ ह जामद्गन्यानाम् ं इत्यादि । बोधायनोक्तिस्तु अनुवादत्वादुपलक्षणं तेन भृग्वङ्गिरोगणेषु सप्तऋषिभिन्नत्वेऽप्यधिकाराद्दोत्रत्वम् ।
अत एवाह विज्ञानेश्वरः ' गोत्रं वंशपरंपराप्रसिद्धम् ं इति। भष्टाचार्या अप्याद्वः—

'यथा समाने कुलीने त्रिरिति स्मरणलक्षणं गोत्रम् ं इति । न च भृगोरावृत्त्या वत्सार्ष्टिपेणयोरिप सगोत्रत्वापत्तिः, तत्र पर्युदासात् । तदाह बोधायनः—

एक एव ऋषिर्यावत्प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्र भृग्विङ्गरोग्रणात् ॥

इति । भृग्विङ्गिभिनेकऋष्यनुवृत्तेः सगोत्रत्वम्, नान्यथेत्यर्थः । अत्र अनुवृ-त्तिशब्दार्थमाहं स्मृत्यर्थसारे—

व्रीयमाणतया वाऽपि सत्तया वाऽनुवर्तनम् । एकस्य दृश्यते यत्र तद्गोत्रं तस्य कथ्यते ॥

इति । अत्यार्थः -- त्रीयमाणतया प्रवरान्तर्भावेन यथा आद्यानां भृगूणां द्वित्रि-प्रवरसाम्ये । यत्तया अधिकारेणोत्पादकत्वेन वा यत्र गोत्रान्तरे एकस्य ऋषेरनु वर्तनं दृश्यतं तद्दोत्रान्तरं तस्यानुवर्तमानस्य गोत्रमपत्यम् । तयोस्सगोत्रतेत्यर्थः यथा कपीनां भग्द्वाजगात्रान्वयेन । आङ्गिरसामहय्योरुक्षयसेति हि कपिप्रवराः, आङ्गि-रसबाहरूपन्यभारद्वाजेति भारद्वाजस्य । अत्र आङ्गरोगणस्थत्वात् द्विपवरसाम्याभावे-नासमानप्रवरत्वेऽपि सप्तऋष्यन्तर्भृतभगद्वाजापत्यत्वेन सन्देशाद्भगद्वाजानुवृत्त्या कपेः सगोत्रत्वाद्विवाहः । वस्तुतस्तु-गोत्रस्य व्रीयमाणतयांऽनुवृत्तिर्दुर्घटेव । न ह्यघ-मर्पणकोशिकविश्वामित्रति गोत्रभृतविश्वामित्रो निर्दिश्यते। एवं हि द्विप्रवरत्वा-पत्त्या विश्वामित्राणां ज्याप्य इत्यादिनिर्देशानुपपत्तः। न चेकस्येव गोत्रत्वं प्रव-रत्वं. अभेदे षष्ठचापत्तेः । कथं च सप्तऋषिरूपस्य विश्वामित्रस्य गोत्रत्वं, तदपत्य-त्वाभावात् । तेन ऋष्यपत्यभूता एव तुल्यनामानो गोतमाद्यः ऋपयः गोत्रत्वेन प्रवरत्वेन चोच्यन्ते । अत एव वातिककारेभृग्वादीनां पूर्वभृग्वादिवरणसम्भवाद-स्त्येवाधिकारस्तेन ऋष्युदाहरणमतन्त्रामित्युक्तम् । अत एव नामैकत्वेऽपि गण-भेदे प्रवरभेदे च ऋपीणां भेदाद्भवत्येव विवाहः, लोक एकनाम्नामप्यनेकपां पुंसां दर्शनादित्युक्तं प्रवरमञ्जयम्। तेन गात्रभूतऋषेभेदात् ब्रीयमाणत्वेन प्रवरेष्वनु-वृत्तिरिति त्रिप्रवरभूतस्यवान्यप्रवरेष्वनुवृत्तिर्ज्ञया । सत्तयाऽनुवृत्तिश्च गात्र एव न तु प्रवरेषु साक्षात्पिठतानामेव प्रवरत्वादिति दिक् ॥

प्रवरशब्दार्थस्तु प्रवरणानि प्रवरा इति 'अग्निर्देवो होता' इति मन्त्रे हव्य-वाहसंज्ञकाः ऋषिप्रकाशने विशेषणत्वेनोपात्ता ऋषय इति प्रवरमञ्जरी । गोत्रभू-तस्य ऋषेः पितृपितामहप्रपितामहादयः एव प्रवराः । तेषां च पितृपुत्रपोत्रक्रमेण

वर्णं होतुः। तथा च शतपथश्रुनौ प्रवराननुक्रम्योक्तं—'पितैवाग्रेऽथ पुत्रोऽथ पीत्रः' इति । 'परंपरं प्रथमम्' इत्यत्र वृत्तिकृताऽप्येवमुक्तम् । अत एवाङ्गिरसबाहस्प-त्यभारद्वाजेत्यादौँ तथैव दृश्यते । आङ्किरसेत्यादिताद्धितस्तु यजमानस्य ऋषि-सम्बन्धबोधनार्थः। पित्रादीनामपि मन्त्रकृतामेव प्रवरत्वम् । 'यथि मन्त्रकृतो वृणीते' इति सूत्रकाग्वचनात् । कातीयभिन्नशाखीयाध्वर्यूणां तु होतृपातिलोम्येन वरणं, 'इत ऊर्ध्वानध्वर्युर्र्रणितेऽमुत्रोर्वाचो होता' इत्यापस्तम्बबोधायनोक्तः इतः यजमानादूध्वान् प्रातिलोमयेनाध्वर्युर्वणीते । अधुतो यजमानविप्रकृष्टाद्भुगवादे-रारभ्यानुलोम्येन होतत्यर्थः। होता तिद्धतान्तं संबुद्धचन्तं वदेत्, 'होता तिद्धतव-दामन्ववच्चे इति कातीयसूत्रात्। अध्वर्धस्त्वतत्तिद्धितान्तं वत्यन्तं च, 'भृगुविद्-त्यध्वर्यः' इति सूत्रकाराणां सर्वत्र पाठदर्शनात् । कातीयाध्वयोरापि पाठकमोऽनु-लोम एव, 'परस्ताद्वाश्चि त्रीणि' इति तत्सूत्रात्। तत्र भृग्वङ्गिरोगणयोस्तु पश्च-प्रवरे त्रिप्रवरसाम्यात्, त्रिप्रवरे द्विप्रवरसाम्याच्चाविवाहः। एकप्रवरसाम्ये तु अस-मानगोत्रत्वाद्भवत्येव विवाहः। यथाऽऽह मञ्जर्या बोधायनः—'भृग्वाङ्गरसो भिन्न-विवाहं कुर्वते न चेत्समानार्पया वहवस्स्युः । द्वार्षेयसन्निपातेऽविवाहस्च्यार्पयाणां ज्यापंयसान्निपाते अविवाहः पञ्चार्षेयाणाम्' इति । अस्यार्थः—केवलभृग्विङ्गरसश्च भिन्नगणैविंवाहं कुर्वते कुर्युः। लकारव्यत्ययः छान्दमः तेषां सप्तर्ष्यपत्यत्वाभावेन गोत्रत्वाभावात् । यद्यसमानापेक्षया प्रवरा वहवस्समाना न स्युः किं त्वलेप समानाः सर्वे वाऽप्यसमानाः बहवा वा तदा विवाहं कुर्युरित्यर्थः॥

अविवाहविषयमाह—यत्र त्वसमापेक्षया समा अधिकाः यथा ज्यापेयेष्वेका-पेक्षया द्वावधिकौ समी पञ्चापेयेषु च द्वावपेक्ष्य त्रयोऽधिकासमास्तदा विवाहो नेति। माधवीये स्मृत्यन्तरेऽपि—

पश्चानां त्रिषु सामान्याद्विवाहिस्त्रिषु द्वयोः । भगविद्गरोगणेष्वेवं शेषेष्वेकोऽपि वारयेत् ॥

इति । एकोऽपि प्रवरो विवाहं वारयेदित्यर्थः । इदं तु केवलभृग्विङ्गरोगणविषय-मेव । भृग्विङ्गरोगणान्तर्गतजमद्ग्निगौतमभरद्वाजेषु तु एकप्रवरसाम्ये सर्वेषामप्य-साम्ये वा सगोत्रत्वादेव न विवाहः, सत्तया गोत्रानुवृत्तेरुक्तत्त्वात् । भृग्वादिषु पाठः 'भृगूणां त्वेति भृग्विङ्गरसामादध्यात्' इत्याधानविधानार्थ एव । एतेन भृग्विङ्गरोभिन्नेषु एकप्रवरे साम्ये सप्रवरत्वं सिद्धम् । एवं मातृगोत्राऽपि वर्ज्या । मातुलस्य सूतामुङ्गा मातृगोत्रां तथेव च। समानप्रवरां चैव गत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥

इति शातातपोक्तः। इत्थं केचिदेव।

सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्युद्वाहकर्मणि। जन्मनास्रोरविज्ञानेऽप्युद्वहेदविशङ्कितः॥

इति मदनपारिजाते व्यासस्मृतेः, 'मातृगोत्रं माध्यन्दिनीयानाम् ' इति सत्याषाढोक्तेश्चेति कश्चित् । वस्तुतस्तु—इदं वचनं सत्याषाढसूत्रेऽदर्शनात्प्रवरम-अरीकारेणालेखनाच निर्मूलमेव । प्रत्युत मातृगोत्रनिषेधस्य पाक्षिकत्वेऽपि चण्डालत्वादिदोषस्य अतिग्रुरुत्वात्पाक्षिकदोषस्यापि परिहार्यत्वात्सर्वेषां मातृगोन्त्रवर्जनमिति प्रवरमञ्जर्यामुक्तम् । प्रत्रिकापुत्रेरासुरादिविवाहजेश्च सर्वेर्मातृगोत्रा वर्ज्या, दानस्यानिष्पत्तेः । अत एव तत्र—

पितृगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकिया ।

इति श्राद्धे पितृगोत्रं दृश्यते । शिष्टास्त्वदं मातृगोत्रवर्जनं गान्धर्वादिविवाहो-दमातृपरं, तत्र पितृगोत्रानिवृत्तेः । ब्राह्मादिविवाहचतुष्टये मातामहगोत्रनिवृत्तेर्भ-वत्यव विवाहः । अत एव मार्कण्डेयपुराणे—

गान्धर्वादिविवाहेषु पितृगोत्रेण धर्मवित् ।

इति ब्राह्मादिषु भर्तुगोत्रं गान्धर्वादिषु च पितृगोत्रमुक्तम् । यदपि—

एकस्मिन्पवरे तुल्ये मातृगोत्रे वरस्य च। तमुद्राहं न कुवीत सा कन्या भगिनी भवेत्॥

इति मञ्जयां वचने मातृकुलप्रवरिचन्तनमुक्तं, तद्िष पुत्रिकाविषयमेव, अन्यथा—

प्रवरं पितृगोत्रेषु मातृगोत्रे न चिन्तयेत्। गोत्रमेव त्यजेन्मातृरिति कात्यायनोऽब्रवीत्॥

इति मञ्जर्या वचनविरोधस्स्यात् । तत्रैव काठकगृह्येऽपि ' प्रवरान्पितृगोत्रेषु चिन्तयेत् ' इति । येषामियं मातृगोत्रा प्राप्ता तेषामपि कली तन्निषेध एव ॥

गोत्रान्मातुरसपिण्डाच्च विवाहो गोवधरतथा।

इति हेमाद्रिमाधवीयादित्यपुराणे कलिवजर्येषूक्तेः ॥

अथ गोत्राणि प्रवराश्चोच्यन्ते । तत्र यद्यपि— गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च । जनपश्चाशदेवेषां प्रवरा ऋषिदर्शनात् ॥

इति बोधायनेन प्रवरगणे मंख्योक्ता । अत्र सहस्राणीत्यादी वहुत्वश्रवणा-तिस्नः कोटची भवन्तीति मञ्जर्यामुक्तम् । तथाऽपि प्रवेर कात्यायनापस्तम्बादि-सूत्रमात्स्याद्यालोचनेन न्यूनाधिकभावात् गोत्राणां प्रवराणां च गणसंज्ञास्वरूप-संख्याक्रमप्रवरिवकल्पादिभिविंसंवादाच्च सर्वसूत्रपुराणोपसंहारेण निर्णय उच्यते—

तत्रादो भृगोस्सप्त गणाः बोधायनोक्ताः । वस्ताः विदाः आष्टिपेणाः यस्काः मित्रयुवाः वैन्याः शुनका इति । तत्राद्यो जामदग्नयो वदो वात्मः अपीति किचित् । आष्टिपेणादयः पश्च केवलभृगवः । तत्र यद्यपि कल्पसृत्रकारस्तद्वर्गा- भित्रायेण बहुवचनान्तानि गोत्राण्युक्तानि । तथाऽन्यसन्देहार्थमेकवचनेनोच्यते ।

तत्र जामद्ग्न्या वत्साः—मार्कण्डेयो माण्ड्रकेयः माण्डव्यः कांसेयः आलेखनः दार्भायणः शार्कराक्षः देवतापनः शांनकायनः माधूकेयः पाण्णिकः मांकः प्रभान्यनः पेलः पेङ्गलायनः दाध्रेपिकः वाद्यािकः वेश्वानारः वेहीनिः विलोहितः वार्हः गोष्ठायनः सेपिः काशकृत्स्नः वाङ्गतकः कृतभागः एतिशायनः जानायनः पाणिनिः वाल्मीिकः स्थोलिपिण्डः मोपातवः जिहीतिः मावर्णः वाकायनः वलायनः सुकृतिः मण्डुः सुविष्ठिः हस्ताग्नः शोद्धिकः सोद्वािकः वेकण्यः द्रोणिजिद्धः औरसिः काम्बलोदिः कठोरकृतवेहिलः विरूपक्षः वृवाश्वः उच्चेर्मन्यः द्रोणिजिद्धः औरसिः काम्बलोदिः कठोरकृतवेहिलः विरूपक्षः वृवाश्वः उच्चेर्मन्यः द्रोपत्यः आर्यायणः मार्कायणः काद्वायणः वायवः द्वमत्यः आर्कायणः काङ्कायनः वायिनः करवचन्द्रमसः गाङ्गेयः नोपेयः याज्ञिकः पारिमण्डिलः जावािलः वाहुभित्रायणः आपिशािलः विष्ठपुरिः लोहितायनः उष्ट्राक्षः मालायनः शारद्वतायनः राजतवाहः वासः वत्सः वात्सायनः एते बोधायनोक्ताः । यद्यपि प्रवरमञ्जरिधृतबोधायनस्त्रे आकरे च सूत्रे भूयान्न्यूनाधिकभावः तथाऽप्युभयानुसारेण वदामः। एवमग्रेऽपि॥

कात्यायनलीगाक्षिस्त्रादौ तु अन्येऽपि जामदग्न्यवत्सा उक्ताः। तत्र केचि-त्यूवीक्तिष्वागता एवेति तद्भिन्ना उच्यन्त—दाभिः नालायनः वागायनः अनुसा-तिकः जैझिजिजीवन्तिः रेखायिनः पार्वतिः पार्णिनलिः रुचमानः साप्तकिणः वालािकः तौलकेशी आर्तभागः आजिहीतिथिः स्थौमाङ्गारिः स्थौलः सौखोवाहिः

गार्भायणः गेह्यायनः गोष्ठायनः वैशस्पायनः गालवः वाणूकेयः सांकृत्यः ऐतिका-यनः भ्राष्ट्रेयः वास्त्रेयः लाक्षेयः लापुः विलालाटिः अविः गौविः सौष्मिकिः सात्य-कायनः कोचिहस्तिः अनुलोभिः क्रौश्चः क्रोश्चाक्षिः सारध्वजिः वाघालेपः नैकऋपिः शाकल्यः पाकानुमतिः अजैकजिह्वः जैह्यायनिः आश्मक्रमः निराणिः वासिसा-दनः स्योषः स्पन्दतिः कण्ठेरणिः गवेरणिः सांगोलिः माध्योदः इति ॥

मास्ये त्वन्येऽप्युक्ताः—नाडायनः वैरायणः वितिहयः रोहित्यायनः कपाली विसावणिः विकस्वरः विष्णुः तौलिकेशिः जिहमोबीतिनः फेनपास्तिलनः शिखापतिः जलिधः सन्यजित् कृत्स्वपेगलायिनः दिवपीतिः ऋषभः सुतः सुवः कोपयज्ञः मित्रयज्ञः आमिलायनः हायिनः केलवर्णधिः भालकायिनः ललामः शाल्यायिनः मलपितः कौटलिः शौक्तिकोटरः माक्षिः सान्द्रमणिः नकजिहः जिह्मश्रून्यः केझलेटिः हिकश्मिरः सोरद्धतिः नैभिष्यः लोशिक्षः गवेरणिः पौर्णसौगन्धिः कान्तिकृत् इति । प्रयोगपारिजातसंग्रहे देवरातोऽपि जामद्रग्न्येषु गणितः । एतच्च हिरवंशे स्फुटम् । एतच्चाये वक्ष्यामः ॥

केचिस्वन्यानप्याहुः—विलम्हत् स्रोगदायनः स्वानुमितः मण्डचित्रःशोकायणः त्वाष्ट्रेयः कोचहुण्डः शौनायनः शाकपूणिः त्रीहमितः कोशनः मोहल्यः कारवचः शान्तपायनः गेह्नः भेलिकितुपः तत्वः ओपधिः वार्गागः गाणिः शेनपागितः शोद्ध-किणः इति । एते जामद्गन्याः वत्सास्तेपां पश्च प्रवगः—भार्गवच्यावनाप्नुवानो-र्वजामद्गन्येति भार्गवीर्वजामद्गन्योति त्रयो वेत्यापस्तम्बः । अत्र वत्सानां जामद्ग्यत्वं गणे पश्चावत्तप्राप्त्यर्थ पश्चावत्तं जमद्ग्रीनाम् इत्यापस्तम्बोक्तः । केचिद्जामदाप्त्यवत्सानां भार्गवच्यावनाप्नुवानेति त्रिप्रवरत्वमाहः । तत्त्वं तु कात्यायनोक्तवात्सा एव तैरुक्ताः । केवलजामद्गन्यगोत्रस्य तु भार्गवच्यावनाप्रवानेति त्रयः इत्याश्वलायनः । सावणिजीवन्तिजामाल्येतिशायनवेरोहित्याव-रमण्डुप्राचीनयोग्यानां भृगुवदित्येकप्रवरः इत्यापस्तम्बः । रेतवाहवाहादिना-मेषां भार्गवीर्वजामद्गन्योति वा दिति हिर्ण्यकेशिस्त्रे ॥

अथ जामद्ग्न्याः बिदाः—बोधायनः विदः शेळः अवटः प्राचीनयोग्यः अभ-यदाता काण्डरियः वेनभृतः पुलस्तिः आर्कायणः ताष्ट्रायणः क्रीयनः कामलः इति बोधायनोक्ताः । पोलस्त्यः वेदभृत् अभयजातः क्रौङ्कायनः भ्राज भ्रदत्यः ष्टेकायनः भञ्जायनः इति कात्यायनोक्ताः । जमद्गिः कटायानः आर्षेयः मरुतः इति मात्स्योक्ताः विदाः । तेषां पश्च भार्गवच्यावनाष्नुवानौर्ववेदेति । अत्र जामद्गन्य-िवदानां भार्गवीर्वजामद्गन्येति त्रयो वा इति कात्यायनः, पश्च वा कात्यायनेन वत्सानां त्रयः भार्गवच्यावनाष्नुवानेत्युक्तम् । विदानामप्येते इति मात्स्ये । भृग्वन्दी-पमार्गपथयोः पूर्वोक्ताः पश्चेवेति कात्यायनः । मात्स्ये त्वेतौ आर्ष्टिषेणेषूक्तौ । एते जामद्गन्या एव । पश्चप्रवरे यद्यपि जामद्गन्यो नास्ति, तथाऽप्योर्वस्य जामद्गन्ये-ष्वेव । वत्सिवदौ सगोत्रौ जमद्गेः सप्तर्षिमध्ये पाठात् ॥

अथ केवलभृगवः — आर्ष्टिषेणः नैर्थिः ग्राम्यायणः कात्यायनः त्वान्द्रायणः पौठिकलायनः सिद्धः समुनायनः गौराम्भिः राम्भिः इति बोधायनोक्ताः । नेकिसः भापस्तम्बः भाल्विः कार्दमायनिः गाद्भिः अनुपः इति कात्यायनोक्ताः । मात्स्ये त्वन्येऽपि । भृग्वन्दीपः मार्गपथः चटायनिः किवः आश्वायितः इति । एते आर्ष्टिपेणाः एषां पन्न प्रवराः भार्गवच्यावनाभुवानार्ष्टिषेणानूपेति । भार्गवार्ष्टिष्णानूपेति त्रयो वेत्यापस्तम्बः । एषां वत्सिवदार्ष्टिषेणानां परस्परमिववाहः, द्वित्रिप्यस्तम्यात् । यद्यपि त्रिप्रवरार्ष्टिषेणानां न तथा । तथाऽपि 'वत्सा विदा आर्ष्टिषणा इत्येतेषामिववाहः एते पन्नावित्तनः' इति मञ्जर्यां बोधायनोक्तेरिववाहः ।

' भृगूणां न विवाहोऽस्ति चतुर्णामादितो मिथः '

इत्याश्वलायनोक्तेश्च । चतुष्टुं च तेन केवलजामदृश्यस्य भिन्नत्वोक्तेः । यद्यप्या-ष्टिंषेणा न जामद्गन्याः तत्पुग्स्कारेणेव पश्चावत्तमुक्तं ' त्रिर्जामद्ग्यानाम् ' इति । तथाऽपि ' पश्चावत्तिनः ं इति बोधायनवचनादेव एषां पश्चावत्तं ज्ञेयम् । स्मृत्यर्थसारेऽपि—

जामदग्न्या विदा वत्सा आर्ष्टिषेणास्तथैव च। पश्चावित्तन एवेते अन्ये चतुरवित्तनः॥

इति । केचित्—वत्सपुरोधसयोः पश्च भार्गवच्यावनाप्नुवानवात्सपौरोधसेति भार्गववात्सपौरोधसेति वा अत्र जामग्दन्या एते इति कात्यायनः । आप्नुवानानां भार्गवच्यवाप्नुवानेति । वजविनमिथतयोः पश्च भार्गवच्यावनाप्नुवानवैजवनमिथिति । तिति । शाठरमाठराणां भार्गवशाठरमाठारेति । कात्यायनेन त्वेते जामदग्न्येषूक्ताः अनयोः प्रवरमञ्जरीकारेण अलेखनान्मूलं भृग्यम् ॥

अथ यस्काः—यस्कः मौनः मुकः वाधुलः वर्षपुष्यः भागलेयः राजितापिः रोदिनः भागविज्ञेयः दुर्दिनः भास्करः देवन्तायनः जैवतायनः वार्करेलयः मध्य-मयः वासिः कौशाम्बेयः काटिल्यः सात्यिकः चित्रसेनः भागन्तिः वाकाश्विकः श्रीक्यः उर्गवित्रिः भागुरिः नूपः इति वोधायनोक्ताः । वीतहल्यः चण्डमोदनः जैवत्यायनः मौसलिपिलिः खिलः भागिलिः भागिवित्तः कश्यपिः वालेयः समदीन्गेयिः सौरिः ज्विरः भाङ्गतिः सानुष्टिः मादायनः शालङ्कायनः तार्कः प्रवारेयः शार्कगियः विलेभः वाहिः हालेयः दीर्घवित्तः गौर्जिगः वासोदः इति मात्स्योक्ताः। माधुलः अर्थलेभिः वृकाश्मिकः मदोकिः मश्चीरयः गैगिक्षितः देर्घन्ताः पश्चालवः पाण्यवतः पौष्णावतः गोदायनः इति कात्यायनोक्ताः। एपां त्रयः प्रवराः भागवित्रतेतहल्यसावेदसेति । एपां परस्परमविवाहः । तेवामविवाहः । दित्रिन्यस्यामानेकः पूर्वोक्तेः वत्सार्यः वक्ष्यमाणेभागविश्च भवत्येव विवाहः । दित्रि-प्रवरसाम्याभावात् । एवं वक्ष्यमाणेषु सर्वेषु भृगुगणेषु स्वगणस्थैरविवाहः अन्यै-विवाह इति ज्ञेयम् ।

अथ मित्रयुवाः—मित्रयुवः रीक्यायणः नाझार्यजनः रोष्टायनः रोक्षायनः सापिण्डिनः सुरिभतयः माल्यः यावाल्यः महावाल्यः तार्क्यायणः ओरुक्षायणः उक्षायणः वाञ्चायनः माञ्चाधिः केतवायनः इति बोधायनोक्ताः। आश्वलायनः शाकटाक्षः मेत्रेयः साचर्यः द्रोणायनः गोपायनः आपिशलः पाटिकायनः हसजिहः इति कात्यायनोक्ताः। शालायनिः सान्वयः रोक्थायनः आपिकायनः इति मात्स्योन्ताः। केश्चिद्रोप्यायणरीक्मायणसात्यिकिपिकाक्षमोदायनकापिशायनशांडेयसिक्ष-तामत्रयुगापिशायनवाध्यश्वदिवोदासा अप्युक्ताः। एपां त्रयः प्रवराः भागववाध्यश्वदिवोदासेति कात्यायनः। भागवच्यावनदैवोदासेति वेति मात्स्ये उक्तम्। अस्मिन् पक्षे प्रवरद्वयसाम्यात्पूर्वैगविवाहः। अन्यपक्षे तु भवत्येव । वाध्यश्वेत्येको वेत्याश्वलायनः।

वैन्यः पार्था बाष्कलः इति वेन्यास्तेषां त्रयः भार्गववैन्यपार्थेति ।

शुनकः याज्ञपिः गार्त्समदः खादमीयनः गाङ्गायनः गर्भायणः मार्त्स्यगन्धः स्वीजः श्रोत्रियः तेत्तिरीयः पत्पूलः इति कात्यायनोक्ताः । शाक्त्यायनः श्रोण्यः सनकः इति मार्त्स्योक्ताः । एषां शुनकानां शुनकिति वा गार्त्समदेति वैकः प्रवर

इति बोधायनः । भागवगार्त्तमदेति द्वौ वेति कात्यायनः । व्यत्ययो वेति सत्या-षाढः । भागवशीनहोत्रगार्त्तमदेति त्रयो वेत्याश्वलायनः । एषां वैकल्पिकेऽपि प्रवरे परस्परमविवाहः 'एषामविवाहः ' इति कात्यायनोक्तेः । पूर्वेस्तु भवत्येव । वेद्विश्वज्योतिषां त्रयः भागववैद्विश्वज्योतिषेति कात्यायनः ।

## इति सप्त भगवः.

अथाङ्गिरसः—तेऽत्र त्रिविधाः गौतमा भारद्वाजाः केवलाङ्गिरसश्चेति । तत्र गौतमानां दश गणाः—आयास्याः शरद्वन्तः कौमण्डाः दीर्घतमसः औशनसाः कारेणुपालयः राहूगणाः सोमराजकाः वामदेवाः बृहदुक्थाः चेति । औत्रक्थः औशिजश्च द्वी गौतमाविति केचित्। काक्षीवता अपीत्याश्वलायनः।

तत्र आयास्याः श्रोणीचेषकः वाक्षिः मृहरथः सत्यिकः स्वदेहः कीमारवत्यः ताण्डिः दिभः देविकः सात्यमुत्रीकः बाह्यः बीभ्यः नैकरिष्टिः स्तैषिकः किलालिः कारेणिः कठोरः कासीकः काक्षिवः पार्थिवः इत्यायास्यास्तेषां त्रयः प्रवराः आङ्गि-रसा यास्यगीतमेति ।

शरद्वन्तः अभिजितिः राहिण्यः क्षीरकरम्भः सामुचयः सायामुनः औपविन्दुः राह्गणः गणिः भाषण्यः इति एपां त्रयः आङ्गिरसगातमशारद्वन्तेति वोधायनः । औतथ्याः कात्यायनोक्ताः तिलेयः अभिजितः नेपिकः लोकाक्षिः करगोण्यः क्षीर-करंटः कष्ट्रकरः सेन्धवः गतवः साङ्गरः सोमिनः पौष्यिण्टः भागलः तुण्डः कुण्डेवः कारोटः कारवारिः उपविन्दुः मान्धर्यः रोहितायनः तोष्यकाणिः पार्थिवः मेदहायनः स्कान्दः सार्वः कोटिल्यः नरोहित्यः नीचिर्वा समृिल्वा सपुष्पिर्वा सघूपः कावाकिः क्षपेवारिः करेलः करालः इति कात्यायनोक्ताः । मात्स्ये त्वन्येऽपि उतथ्यः गौतमः वीधः नगः सुगोमाक्षः क्षीरटः टेकिः बाहुकणिः सौपुरिः करातिः सामलोमिकः पौष्किजितः भागवित्तः वाडालकः सुतपाः वीरः सुरेपिणः रोहिणः निचोराणिः कोष्ठः आरुणायनिः सोमदायनः कासोरः कौशिल्यायनः रायोम्हिः वासुः पुष्पवान् विश्वन्तिः विश्वः पात्विकारेविः इति । औपमन्यः ऐटिकः शौनिरः शालापिः खरिङः नैकिषः तौदेवः बाल्योदः इति केश्चिदुक्ताः एपामौतथ्यानामाङ्गिरसौतथ्यगौतमेति त्रयः प्रवरा इति कात्यायनाश्वलायनौ ।

आङ्गिरसौतथ्योशिजेति वेति मारस्ये। केनचित्त्वेते शारद्वन्तमध्ये गणिताः, स कात्यायनादीनां पौर्वापर्यमपश्यन् पशुतुल्य इत्युपेक्षणीयः॥

कौमण्डः मामन्धरेषणः मासुराक्षः काष्टरेभिः आजायनः वायनः मासुरेषिः वाशिरिः तेषां पश्च प्रवराः आंगिरमीतथ्यकाक्षीवतगीतमकौमण्डोति । एत एवी-शिजास्तेषां आङ्गिरसीशिजकाक्षीवतेत्यापस्तम्यः । एते गां आङ्गिरसायास्यीशिज-गौतमकाक्षीवतेति पश्च प्रवरा इति कात्यायनः । एते काक्षीवतास्तेषां पश्च आङ्गि-रसौतथ्यगौतमौशिजकाक्षीवतेत्याश्वलायनः ।

दीर्घतमस आङ्गिरसोतथ्यकाक्षीवतगातमदर्घतमसित पञ्चति वोषायनः । आङ्गिरसोतथ्यदेर्घतमसेति त्रयो वेत्याश्वलायनः ॥

औशनसः दिश्यः प्रशस्तः सुरूपाक्षिः पहोद्रः विकंहन्तः सुबोध्यः निहतः इत्येषां त्रयः प्रवराः आङ्गिरसगीतमीशनसेति बोधायनः ॥

कारेणपालिः वास्तव्यः श्वेतीयः पौजिष्टः औदाजायनः माधुरक्षरः अजगंधिः । तेषां त्रयः आङ्गिरसगौतमकारेणुपालेति वोधायनः ॥

राहुगणानामाङ्गिरसराहुगणगीतमेति त्रयः बृहदुक्थानामाङ्गिरसवार्हदुक्थगीत-मेति त्रयः । एवमेते चत्वार आश्वलायनोक्ताः । आपस्तम्बेनैते दामदेवास्तेषा-माङ्गिरसवामदेववार्हदुक्थेति त्रय इत्युक्तम् । हिरण्यकेशिस्त्रेऽप्येवम् । राघुवानां दाङ्गिरसराघुवगौतमेति त्रय इति केचित् । अत्रमूलं मृग्यम् । एवां सर्वेषां अवि-वाहः सगोत्रत्वात् 'गौतमानां मर्वेषामविवाहः' इति वोधायनोक्तिश्च । यद्यप्याश्व-लायनेन पृषदश्वा ऋक्षाश्च गोतमेषु पठिताः तथाऽपि पृषदश्वानां केवलाङ्गिरो-मध्ये आपस्तम्बादिभिः रथीतरेषु पाठात् ऋक्षाणां भरद्वाजेषु पाठात्तेगेव महा-विवाहः । गौतमेस्तु भवत्येव विवाह इति नारायणवृत्तौ प्रवरमञ्जर्यां चोक्तम् ॥

इति गौतमाङ्गिरसाः.

अथ भरद्वाजाः । ते चत्वारः । भरद्वाजाः गर्गाः रोक्षायणाः कपयः इति । तत्राद्याः—भरद्वाजः काम्यायणः मङ्गडः देवान्यः उद्दह्व्यः प्राग्वंशी वाहरूभ्यः वाह्यः गोवासीनः स्तैदेहः आश्वः आक्षामूरिः परिणद्वेयः केश्ररवयः शोद्धिः उद्भढः खारिप्रीविः औपसिविः वयोक्षिभेदः अभिवेश्यः श्वठः गौरिवायनः चेरुकः स्तनकर्णः ऋक्षः माणभिद्यः काद्वोवमेकः स्वोज्विरः वेरुः खारुडः देविः भरुडेयः

भद्राधिः सौरभः ऋङ्गः देवमातिः इपमतः औदमेधिः प्रवाहणेयः कल्मापः राज-स्ताम्भः सघोपक्वातः पहारिः करभीकिः रुद्राङ्गपथः शालाहारिः वेद्वेलः महा-वेलः नृत्यायनः धान्यायनः ज्ञालानिः ज्ञार्दूलिः कक्षलः बाष्कलः सेंहिकेयः कोण्डायनः कोण्डिन्यः ब्रह्मस्तम्भः अग्निस्तम्भः वायुस्तम्भः सूर्यस्तम्भः यम-स्तम्भः इन्द्रस्तम्भः आपस्तम्भः ये चान्ये स्तम्भस्तम्बश्ब्दान्ताः। सिन्धः कुमुदगन्धिः शिक्षायणः आत्रेयायणः मामन्यः धूमगन्धिः कौकाक्षिः नेस्रतिः दाभिः इयामेयः मत्स्यकाथः कारुणायनः कारुपथिः कारु-षायणः कावल्यः इति बोधायनोक्ताः। कात्यायनोक्ताः। अन्येऽपि। मार्कण्डिः वालिशायिनः साविष्टः सागेयः साराविरः वाहिः माङ्गिः तूर्णकार्णः आश्व-लायानिः वाताङ्गिराथिः कारयीविः मेथुनमातिः स्वजाङ्गिः काचिकः कायनः त्रेतुण्डिः धौताम्बिकः सामस्तिवः ब्रह्मस्तिम्बः वेषुः गोद्वेपी सालिहः वालुहिः सौबुद्धिकः परेपमतिः देवगारिः देवस्थानिः हरिकाणिः धागविः धोगयः सात्यमुप्रिः मात्स्य-क्षीयः मालोहरः हालोहरः गाङ्गोदिकिः कोरुक्षेत्रिः द्रौणिः जैत्रिः जैत्वलायनः काण्यंविजलिः आपस्तिभवः सीजपृश्चिः पौलिः खांखलायनः इति । कृकः यनश्चेत्यापस्तम्बोक्ता । मात्स्ये त्वन्येऽपि-शिलातिलः चिकीपिः वाराहिः बाष्किलः सोढिः प्रवाहिः लभायिनिः वाह्यगिच्छः दशादिकः सारयीवी व्यादािकः भाजपृक्षिः गोश्विपगिलिः पेलः शाकलायनः सीवश्व इति। कचित्—विविपिः जैसलायनः लखायनः चेलारुक्षः वालक्षगीरिवः सीयथः धोरिः किकाजः कुषितः श्रीपथः निद्रागवयः दोखेयः याधूकर्णः काण्डण्यः ओवेयः स्वार-णादिः च्यम्बकः मापायनः शाक्तलाजः कामकायनः शिन्धवः इत्यादुः । अत्र मूलं सृग्यम् । एपां त्रयः प्रवराः आङ्गिरसवार्हरपत्यभारद्वाजेति बोधायनः ॥

गर्गाः साम्भरायणः सखीनः गान्धरायणः बाहुलिकः भ्रष्टकः भाष्टुविदुः कोष्टिकः सौयामुनिः भ्राजिताक्षिः हात्रायिवः सात्यायिनः जायावतः बाटः ज्ञाखायिनः साप्रहवान् तुल्यः वेलहानिः स्नाहतः कारिरात्रिः केवाल्यः राजिः पालिः इति बोधायनोक्ताः। कालायनः केविभः वत्सतरायणः एन्द्रालिः ज्ञाल-ङ्कायनः कोलाश्चयः क्रियाश्वः क्रीवः कालकृत् मातुलेयः याविकः भालिवः औषमकिटः प्रेष्यङ्गः पगलायनः स्यामायनः गार्ग्यः सापरिवारः इति कात्यायनोक्ताः। साथारः काण्वायनः सांख्यायनः कानायनः केवलायनः वात्स-

तरायणः श्राष्ट्रकृत् विदुः नेद्राक्षिः लिवचकालिवत् गाधिः मार्किटः स्कन्दः स्वश्वः कोण्डायनः भारमतः प्रेश्यङ्गः पेश्विकायनः विश्वकायनः कोलिक्षः मधुरावहः वलािकः शाकलायनिः साहिरः माधुरः वटुः लोपकृत् भालकृत् वासायनः शारायणः श्यामायनः दामी भाङ्की कारी आश्मी श्विकः डीरायः रातः कोजिवः श्यामः इति मात्स्योक्ताः। एषां गर्गाणां आङ्किरसवाहस्पत्यभारद्वाजशेन्यगार्ग्वति पञ्चेति वोधायनः। आङ्किरसशैन्यगार्ग्वति त्रयोः वेत्याश्वलायनः। अन्त्ययोर्व्यत्ययो वा भारद्वाजगार्ग्यशैन्यति वेति हिरण्यकेशिमूत्रे। तित्तिरः किषः भूमिः स्विन्दितः खण्डितः गर्गः इत्येतेषां गर्भभेदानां आङ्किरसशैन्यगार्ग्वति त्रय इति कात्यायनः आंगिरसतैतिरिकापिभुवेति मात्स्ये उक्तम् ॥

रौक्षायणः किपलः श्वलः शिपिलः शिपिलस्विः त्रिभिण्डः कीथमः अग्नि-जिह्नः कर्णसुतः इति मारस्योक्ताः । रौक्षायणानां आंगिरसवाईस्पत्यभारद्वाज-वान्दनमातवचसेति त्रयो वेत्यापस्तम्बः ॥

किषः तिरः स्वस्तिरः विदुः दिण्डः शक्तः पतञ्जिष्ठः भूयसी तैवरिन्धः चैतिकः अध्वासुः राजिकेशी कलसी कण्ठिरः अमावास्यायनः कात्यायनः इति कात्या-यनोक्ताः । वैतलः ऐतिशायनः ताण्डिनः भोजसी कासखः करिसखडः मेपीतिकः सागरः पाष्टिः इति बोधायनोक्ताः । तरस्वान् तिलःविदुः शालुः द्वन्द्विः ॥

जलन्दुः इति हिरण्यकेशिस्त्रेऽधिकाः । कंपतरः स्वेदतरः जलिसन्धिकः अर्कसः कुसीदः गादिः सीजिरः सासविसिल्धः क्षपयः कायः धान्यायिनः सावस्यायिनः इति मात्स्योक्ताः । एपां कपीनामाङ्गिरसआमहीयवऔरुक्षयंस्त्याश्वलान्यनः । अत्र यद्यपि किषः केवलाङ्गिरोमध्ये पठितः । तथाऽपि आपस्तम्वेन भरद्वाजमध्ये पाठात् विष्णुपुराणसंवादाच्च भरद्वाजरिववाह्य एवेति प्रवरमञ्जरीकारः । मास्त्येऽन्योऽपि गण उक्तः । अत्विरः भरद्वाजः आत्मभवः मन्त्रवरः एपां पञ्च आङ्गिरसवाईस्पत्यभारद्वाजमन्त्रवरात्मभवेति । एपां सर्वेपामविवाहः, एपामविवाह इति बोधायनोक्तेः । स्मृत्यर्थसारेऽपि—

भारद्वाजास्सकपयो गर्गा रौक्षायणा इति । चत्वारोऽपि भरद्वाजा गौत्रेक्यान्नान्वयुर्मिथः ॥

इति । एषां गौतमादिभिर्भवत्येव विवाहः; द्वित्रिप्रवरासाम्यात् सगोत्रत्वाभा-

वाच । अत्र ऋक्षाणां पृषदश्वानां च सगोत्रत्वाद्यभावाद्गीतमैः भवत्येव विवाह इति प्रवरमञ्जरीकृत् ॥

# इति भरद्वाजाः.

अथ केवलाङ्गिरसः । ते पश्च—हरिताः कण्वाः रथीतराः मुद्रलाः विष्णुवृद्धाः श्चेति ॥ तत्राद्याः—हरितः साङ्क्ष्यः दर्भः सौभागः भैमगवः मत्यायुः वालोदरः महोदरः नैमिश्रीः मिश्रोदनः कातपः कारीपिः पोटलः मौत्स्यः मधूपः मान्धाता मण्डकारिः इति बोधायनोक्ताः । कुत्सः पिङ्गः शंखदर्भः इत्याश्वलायनः । खाण्डा-यनः उमाण्डिः मोलिः गवेरणिः मात्स्यभालिः गणगारिः मद्रगारिः हंसः हस्ति-वासः पङ्गलः पलाशिः दादुलः कौमारः हास्तिनः द्रलः हरितः इति मात्स्ये । एपामाङ्गिरसाम्बरीपयौवनाश्चेति मान्धात्राम्बरीपयौवनाश्चेति वेत्याश्वलायनः । अगपस्तम्बस्तु कुत्सानामाङ्गिरसमान्धातृकौत्सेति प्रवरानाह । एपां आङ्गिरसपौ-रकुत्सत्रासदस्यवेति मात्स्ये उक्तम् ॥

अथ कण्वाः—भरुण्डः खरुण्डः शाकटायनः प्रसादः सौनारिः मर्कटः रमणः सणः करघः मर्कटिः इति कात्यायनोक्ताः । कण्वः औपमर्कटायनिः भाष्करः पौलाहिलः मौक्षिः मौक्षिगवः विजिगवः वाजयः वाजश्रवाः इति बोधा-यनोक्ताः । आपीदः चतुरिः आमरनाशनः गोदायनः रथिः श्यामायनिः गर्दभः प्रागावसुः नाडायनः श्यामायणः शैवेरिः नारी इति मात्स्योक्ताः । एषामाङ्गिर-साजमीढकाण्वेति आङ्गिरसधोरकाण्वेति वेत्याश्वलायनः ॥

अथ रथीतराः—रथीतरः हस्ती दासकः द्वायनः नैतदाक्षिः शैलालिः भिलिः भीलीभायनः साहवः भेक्षवाहः हेमगवः वैरूपः अष्टादंष्ट्रः पृपदश्वः इति । एषा-माङ्गिरसंबरूपराथीतरेति । आङ्गिरसर्वेरूपपार्पदश्वेति वेति बोधायनः । अष्टादंष्ट्र-पार्षदश्ववैरूपेति वेत्यापस्तम्बः । अन्त्ययोर्व्यत्ययो वा ॥

अथ मुद्रलाः—सात्यमुत्रिः हिरण्यस्तिम्बः मुद्रलः हसजिहः देवजिहः आल-वालः विडादिः आपात्रेयः मुत्रिः पौराः इति मात्स्योक्ताः । स्निः छत्रहयः तारणः कार्यभासितः हिरण्याक्षः ऋपभः भिताक्षः वृप्तः ऋश्यायणः जङ्गः दीर्घ-जङ्गः हिरण्यगर्भः इति बोधायनोक्ताः । एपामाङ्गिरसभाम्यिभोद्रल्येति । तार्क्यमाम्याध्यमोद्रल्येति वेत्याध्यलायनः । आङ्गिरसताविमोद्रल्येति वेति मात्स्ये ॥ अथ विष्णुवृद्धाः—विष्णुवृद्धः शठः मर्पणः मद्रणः शावरायणः वात्सप्रायणः सात्यकायनः नेतुन्द्यः स्तुत्यः आरुण्यः वेहोढः देवस्थानः इति बोधायनोक्ताः । मर्पणः उपामितिः नितुन्दिलः औपगविः कुशामित्रः वत्सावनः स्यवनार्षव्यः व्यायनिः कालम्भायानिः ऋणीइति हिरण्यकेशिस्त्रे उक्ताः।जतृणः कतृणः छत्रिणः आपरायणः होत्रिणः पुत्रिणः विज्ञिणः इति मात्स्ये । एपामाङ्गिरसपौरुकुत्स-त्रासदस्यवेति त्रयः। एपां केवलाङ्गिरसां स्वगणं विहाय सर्वैविवाहो भवाते।तत्रापि हिरतानां कुत्सानां च न विवाहः । द्विपवरैकत्वात् । पक्षे कुत्सानां विष्णुवृद्धानां च न विवाहः । यद्यपि शौङ्गशैशिर्यादयो भरद्वाजादिष्वत्रेव वक्तमर्हाः तथाऽपि असन्देहार्थं द्वामुष्यायणेषु तान्वक्ष्यामः ॥

# इात केवलाङ्गरसः.

अथात्रेयाः—तेषां चत्वारो गणाः प्रथमात्रेयः वाहुतकः गविष्ठिरः मुद्गलः इति । अन्तयः पूर्वातिथिरिति केश्चिदुक्तः । तत्राद्यः अत्रिः भूमिः छान्दिः छन्दोगिः पौष्टिकः मादुलिः सोपाच्छरालः छागलः तृणिवन्दुः भाङ्गतिः गालरुचः व्यालिः सञ्चव्यानिः कार्ष्णायनिः दाक्षिः वेदेहः गाधिपतिः औद्दालिकः द्रोणनाभः गौर-ग्रीवः काविष्टिरः शिशुपालः कृष्णात्रेयः गौरात्रेयः अरुणात्रेयः नीलात्रेयः श्वेतात्रेयः स्यामात्रेयः महात्रेयः दत्तात्रेयः गोलयः वालयः सौगयः वामरथ्यः वतभाविः शोद्यः कान्द्रेयः गोपवन्यः कालायिः नीलायनः आङ्गिमान् अगिः दौरांगिः सौ-रिगः गौरिगः पुष्पः सुपुष्पः साकतायनः भारद्वाजायनः चन्द्रातिथिः इन्द्रातिथिः इति बोधायनोक्ताः ॥

शाङ्कारः आष्मः हर्यश्वः आहायनःगोपवनः शाकिः विदिक्तिः शौनकिणः सौभृतिः केरिजः जित्रायणः स्वेतिकः बाहुतन्त्रः बाहुमित्रः जानुकिः तेलेयः वेलेयः आत्रेयः पश्चजनः भागमानः इति कात्यायनोक्ताः ॥

साङ्क्ष्येयः सारापगः सौत्कवरः आर्यपथः गौर्वन्यः कानजिह्नः उद्गरप्रीविः वैडालिः शाकटायनः गौणिपथः जगलदः भागलिः इति मात्स्योक्ताः । शाकटायनः आर्घा-यणः बादर्यायणः मतंगः बाहुषिः शाकलिः बादिन्तः वैशाखि शिकलाखिः रायिनः निशायनः दाभ्यः दुलाभः गणपतिः वैश्वानिकः शाधूलिक इति केचिदाहुः ॥ एतेषामात्रेयार्चनानसञ्चावाश्वेति प्रवराः ॥ वाद्रुतकानामात्रेयार्चनानसवाद्रुतकेाते बोधायनः । धनञ्जयानां आत्रेयार्चना-नसधानञ्जयाते केचित् ॥

अथ गविष्ठिराः—लाक्षः व्याणिः अवरोधकृत् नालन्दनः और्णनाभिः वेवेयः वैजवापनः मोञ्जकाशिः सृपिः गविष्ठिरः इति कात्यायनोक्ताः ॥

पूर्वातिथिः इयामपुष्यः ललन्दिलः ब्रह्मपुष्पिः व्याघ्रपुष्पिः सौपुष्पिः कृष्णशी-र्धकः हिरण्यः कालासिः काकशिषिः स्रक्षिः बलधृतिः पाष्टिणः कटुकिः मेत्रेण्यः शिरीपकः इति मास्योक्ताः ॥

एपामात्रेयार्चनानसगाविष्ठिरेत्यापस्तम्बः आत्रेयगाविष्ठिरपौर्वातिथेति वेति कात्यायनः ॥

अथ मुद्रलाः—मुद्रलः व्यालसान्धः अर्णवः बोधाक्षः गविष्ठिरः वैतभावः शिरीपिः शालिमतः गौरिवीतः गौरिकः वायवानः वायुपूतिः एतेपामात्रेयार्चनानस-पार्वातिथेति प्रवराः इति बोधायनः। वामरथ्यसुमङ्गलवैजवापाः इत्यापे। एतेपामान्त्रेयार्चनानसपौर्वातिथेति प्रवराः इत्यापस्तम्बः । आत्रेयार्चनानसगाविष्टिरेति हिरण्यकेशिस्त्रे।। सुमङ्गलानामत्रिसुमङ्गलश्यावाश्वेति वेति केचित्।।

हालेयः वालेयः करेयः वामरथ्यः पुत्रिकः कालयः सौगेयः इयेभ्रेय इति अत्रेः पुत्रिकापुत्राः । एपामात्रेयवामरथ्यपौत्रिकेति प्रवरा इति मात्स्यकात्यायनो ॥

एषां सर्वपामत्रीणामविवाहः सगोत्रत्वात् । 'अत्रीणां सर्वपामविवाहः इति बोधायनोक्तेश्च । अत्रः पुत्रिकापुत्राणां विसष्ठगणेरप्यविवाहः । अत्र पूर्वोक्तभृग्वादिष्वत्रिषु च यानि तुल्यानि नामानि तत्र गोत्रप्रवरभेदादृषिभेदं ज्ञात्वाविवाहः कार्यः । अन्यथा न । एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ।

### इत्यत्रयः,

अथ विश्वामित्राः ॥ ते दश-कुशिकाः रोहिताः रौक्षा कामकायनाः अज्ञाः अवमर्पणाः पूरणाः इन्द्रकोशिकाः धनञ्जयाः कताः इति बोधायनः । अन्येऽि पर्सान्ते ते वक्ष्यन्ते—

तत्र कुशिकाः—कुशिकः पर्णजङ्घः वारक्यः औदिलिः माणिः बृहद्ग्निः आलविः राघिः आपघव्यः कामन्तकः बद्धकथः चिन्तितः लामकायनः शालङ्कायनः शां-कायनः लोकोगोरः सौगतयः यमदूतः आनभिन्नः तारकायनः वालकायनः श्रोवलः

जाबालिः याज्ञवलक्यः वितन्तुः भोविनः संश्रितः औपदहिनः उर्दिः भाष्टिकः इयामेयः चैत्रयः तालवतः मयूरः सोमत्यः चित्रन्तिवः श्वेत्यन्तायनः अनूतिकः मान्तवः ये चान्ये मनुशब्दान्ताः वाभ्रव्यः कालायनः उत्सिरः इति बोधायनोक्ताः ॥

देवरातः मनुः तन्तुः औलोकिः चारिकः वालिखल्यः उलूतवभुः शालः

विशालः कावेपावः इत्यापस्तम्बोक्ताः ॥

यज्ञवान् ईर्भाटः सांशिव्यः शालावतः इति केशिसूत्रे । वैकृतिः गवलः वल-शङ्कः आश्वतापनः श्यामायनः सैन्धवायनः वाभ्रव्यः कारीपिः संसृत्यः संसृतः औलोप्यः प्रास्नोदिरः पापिः क्षरयः पाडिलः इति मात्स्योक्ताः ॥

सौरथिः सोमपेयः श्वलायनः क्षीरी इत्यपि केचित्। एपां विश्वामित्रदेवरातीदालकेति प्रवराः।

रोहितः दाडिकः श्वात्रवर्णायनः कर्जुरायनः वञ्जायनः वासिः अष्टिकः एपां वैश्वामित्राष्टकलेहितेति त्रयः । अन्त्ययोर्व्यत्ययो वा वैश्वामित्राष्टकेति द्वौ वा । वैश्वामित्रमाधुच्छन्दमाष्टका वेत्याश्वलायनः॥

रोक्षः सोद्धहलः कथकः वैतरायणः रेवणः तेषां वेश्वामित्ररोक्षकरेवणेति बाधा-यनः । वेश्वामित्रगाधिनरेवणोति वेति लोगाक्षिः ।

कामकायनः श्रीमतः विश्वामित्रः देवश्रवसः देवतरसः कालकायनः एपां वेश्वामि-त्रमाधुच्छन्दसाजेति वोधायनः । वेश्वामित्राइमरथ्यवाधूलेति वेति कात्यायनः ॥

अघमर्पणः कुशिकः तयोवैश्वामित्राचमर्पणकोशिकाते ॥

पौरणः वारिधापयन्तः तयोवश्वाभित्रपौरणेति हो। वश्वाभित्रदेवरातपौरणेति वैत्यश्विलायनः ॥

इन्द्रकाशिकयोर्वैश्वामित्रेन्द्रकोशिकाते त्रयः॥

धनंजयः कारिषिः आश्ववतः तार्क्यः सैन्धवायनः उत्स्राक्षः महोक्षेति बोधा-यनः । कर्मधिः परिह्वः पाधिवः पाणिनिः मदकः बन्धुलः चैत्रेयः इति मात्स्ये ॥

एषां वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसाघमपणीति प्रवग् इति मात्स्ये उक्तम् । वैश्वामित्र-माधुच्छन्दसधानञ्जयेति सत्याषादः ॥

अथ कताः—कतः सैरन्धः करम्भः वाजायनः सांहितेयः कोकुल्यः पिण्डग्रीवः नारायणः नाराद्यः इति बोधायनोक्ताः ॥

इन्दुविरः शौक्षिरः नेकायिनः त्रेकायिनः ताक्ष्यियनः तार्यायिनः कात्या-यिनः करीरास्भिः शालङ्कायिनः लाविलः मौआयिनः कतः इति लोगाक्षि-मात्स्योक्ताः॥

कश्चित्—तुङ्गायिनः कालिः वेदायानः गोदायानः मेदायानः चोदायानः वेनायानः राणिः शतकेरीत्यप्याह ॥

एवां वश्वामित्रकात्यात्कीलेति प्रवराः ॥

आश्वलायनेन त्वन्येऽपि गणा उक्ताः—रोहिणानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसरौहिणेति । रेणूनां वश्वामित्रगाधिनरेणवेति । वेणूनां वश्वामित्रगाधिनवैणवेति । शालङ्वायनः शालाक्षः रोहिताक्षः जहुः एषां वेश्वामित्रशालङ्कायनकोशिकेति सिद्धानतभाष्येऽपि धृताः ॥

मात्स्ये त्वन्येऽपि—कामलायनः आइमरध्यः मधुलः कोशिकः घोटमुखः कामकायिनः पापायानः नेता लांगुलिः एपामाइमरध्यानां वैश्वामित्राइमरध्य-वाधुलेति । उदवेणुः कथकः औद्दालिकः रेणुः गाधिनः उदवासः आज्योहः रोत्थक इत्येके । एपा वैश्वामित्रगाधिनरैवणेति । प्रतिलोमाः सर्वे वा ॥

भागते दानधर्मेषु वैश्वामित्रपुत्राननुक्रम्योक्तम्—
तपस्स्वनां ब्रह्मविदो गोत्रकर्तार एव च ।
मधुच्छन्दोत्र भगवान् देवरातश्च वीर्यवान् ॥ १ ॥
अक्षिणश्च शकुन्तश्च बश्चः काष्ठपथस्तथा ।
याज्ञवल्क्यश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महाव्रतः ॥ २ ॥
उलूको यमदृतश्च तथापिः ।
वल्गुजङ्कश्च भगवान् गालवश्च महानृषिः ॥ ३ ॥
ऋषिवज्रस्तथा ख्यातः सालङ्कायन एव च ।
नीलाख्यो नारदश्चेव वक्षो श्रीवस्तथैव च ॥ ४ ॥
आङ्किको नेकद्दक्चैव शिलापूपः शितश्चाचिः ।
चक्रं कामो स्तब्यूदः शालब्यूदः किपस्तथा ॥ ५ ॥
काशिपिरथसंश्चर्यः परः पौरवतन्तवः ।
महान् ऋषिश्च किपलस्तथिषस्ताण्डकायनः ॥ ६ ॥

तयैव चोपगहनस्तथिंश्रासुरायनः ।

मादहिंपिर्हिरण्याक्षो जङ्घारिर्वाभ्रवायिणः ॥ ७ ॥

स्तिर्विभृतिस्स्तश्च सुरकृच्च तथैव हि ।

आरालिर्नाचिकश्चेव चाम्पेयोतस्तथैव च ॥ ८ ॥

नवतन्तुर्वकनखः सनयो रितरेव च ।

अम्भोरुहश्चारुमत्स्यः शिरीषी चाथ गार्दभिः ॥ ९ ॥

ऊर्जयोनिरुपेक्षी च नारदी च महाऋषिः ।

विश्वामित्रात्मजास्सर्वे मुनयो ब्रह्मवेदिनः ॥ १० ॥

केचिद्नयानिष गणानिहः—कथकः ऋथकः अधुः उदूर्णवः एपां वश्वामित्रका-थकक्राथकेति । साहुलो माहुलो राहुलः काहुलः फागुलः औमिलः औहलः कोहलः शातातपः कोमशायनः सातविः जातविः एषां वश्वामित्रिसाहुलमाहु-लेति । हिरण्यरेतसां वश्वामित्रहरण्यरेतसेति हो । सुवर्णरेतसां वश्वामित्रकापातर-सेति हो । घृतकोशिकेति हो । एते पट् कचित्। एषां वश्वामित्राणां परस्परं सर्वेषां न विवाहः । यद्यपि—

> अत्रेरेवापरं वंशं तव वक्ष्यामि पार्थिव । अत्रेस्मोमस्सुतः श्रीमान्तस्य वंशोद्भवो नृपः ॥ विश्वामित्रस्युतपसा ब्राह्मण्यं समवाप्तवान् ॥

इति मात्स्योक्तेः विश्वामित्रस्यात्रिवंशत्वेन परस्परमविवाहः प्रतीयते । तथाऽपि द्रयोभिन्नगोत्रत्वश्रवणात् विवाहो ज्ञेयः । अन्यथाहि विश्वामित्रत्वेन निषेधो व्यर्थ एव स्यात् अत्रिगोत्रत्वेनेव निषेधासिद्धोरिति कुशकाशावलम्बनेन समाधातव्यम् ॥ इति विश्वामित्राः.

अथ करयपाः । तेषां पश्च—निध्रवाः करयपाः रेभाः शाण्डिलाः लोगा-क्षयश्चेति ।

तत्राद्याः कश्यपाः छाङ्गरिः मठरः ऐतिशायनः अभृत्यः वैशिष्टाः धूम्रः धूम्रायणः सोम्यः धम्यायणः औटवृक्षः रात्रायणः पैकियः प्रावर्षः हृद्रोगः आतपः पश्चायनीकः मेपातिकः सामविः मापोवावः सायस्यः आसुरायणः छागव्यः सौनघः स्थालकेशिः वाध्रिकः औपव्यः लाक्षायणः कोष्णः जीवन्तः खान्द्रायणः

रेगिहतायनः मितकुम्भः पिङ्गाक्षिः औदािछः मारायणः पौलिवः वैकणियः कौिशिक्यः धूमलक्ष्मिलः सुरः गौरिवायनः विमत्स्यः अग्निश्मायणः औस्थकायनः काम्बलोदिरः देवपातः वैदलः चेलः महाचक्रेयः वैनस्यः पालस्यः विपगणाः दक्षपािणः भालन्दनः शङ्काभित्रेयः हरित्यः पाश्चालः जारमात्स्यः रम्भािणः वार्ष-कािणः सािवः श्रवसः वैश्वस्पायनः स्वरिकः कासिलः उल्कायिनः मार्जालायनः कांसलायनः देवः होता कि। सुरेभः अपः स्थूणः भाग्रिः पाथिकः गोमायनः हिरण्यवायनः अग्निः देविः सूपः सूर्यः मुसलः अविश्रेण्यः उत्तरः गण्डेषुः उदलः मिन्ततः वैकािणः स्थूलविनदुः इति बोधायनोक्ताः ॥

आयायणः मोपकः रितकायनः अपिप्रतिमः सरागोजः वीराध्वरः फणी साराहरेयः करजः चेकेतः आसुरायणः मातृप्तः त्रेकिः भौवनः द्रिप्तकः आहुगा-यकः देवयातः सोमयागः उपत्पायविः चेदुः गव्यायनः ज्ञत्रेहिः काचायनः चक्रध्मीं त्रेपणयः हार्करिः हास्तिः वात्स्यः पाणिः हासछायनः अन्यकृतः बौभूलः स्ववभ्रष्टः आश्ववातायनः कौद्यादकः खगदः अग्निरामायणः श्रयः महूज्यः कैकिसः काश्वहायनः दिहायनः हस्यः सानुश्रुतः हरितायनः मानगः सोमभ्रुवः इति कात्यायनोक्ताः ॥

भवनिन्दः गोष्ठायनः कीरिः हास्तिदः वात्स्यायिनः हास्तिछायिनः पैछछेभिः कीशीतिकः स्वापः मीपिरः वसुः वश्वः पौछिः ज्ञानराधः अयावः सर्वः स्यामः नाशिरः क्षपः पङ्गोडछायनः काष्ठायनः मारीवः आजिहायनः हास्तिकः सासिसः हारितायनः मनसः भृगुः इति भात्स्योक्ताः॥

स्वापशान्तः वाहुकायनः नागशिराः शैक्यः पावामयः ज्ञानहस्तिः भृगपौरः प्रतिश्रवः प्रातिथेयः केजालिः काण्डवायनः कारिह्यः चाक्रायणः कामेपानिकः वेलणिः भिक्षिः इत्येतान् कश्चिदाह ॥

एते निधुवास्तेषां काश्यपावत्सार्नधुवेति प्रवराः ।

केवलकाश्यपानां काश्यपावत्सारासितेति प्रवरा इत्याश्वलायनः । सिद्धान्तभा-ष्येऽप्ययमुक्तः ।

शाम्भवः मेत्रेयः रेभः एषां रेभाणां काञ्यपावत्सार्रेभीत कात्यायनः ।

अथ शाण्डिलाः—शाण्डिलः कोहलः पाचकः वापिकः ओदमेवः सौदनुः साव-वसः कारेयः कोकण्टिकः तैक्षमाहिकः वहदिकः कोशिः मोश्रायनः माणवंशः कामिशः आयवत्सः खार्वमानयः गाङ्गायनः वात्सबिलः गोभिलः वेदायनः वात्स्यायनः बहूदिः भाग्रिरः खादन्तीमुखः हिरण्यबाहुः अग्निदेहः गोमूत्रः वाक्य-शठः जानन्धिरः जालन्धिरः धन्वन्तिरः इति बौधायनोक्ताः ॥

सम्पचः चल्लिः उपलोधः जलन्थवः बहुमिन्धः हेपुरः पर्वमौक्षिमः गर्दभीमुखः चेरलः केशीभः कोकिलः कुहवः हकसण्डः देवजातिः तृणिबन्दुः कीविलः उत्तरः सुकेतुः कीरण्डजः शाखिलः बैदानवः सादानवः पप्पलः पूपिरः वारिः इति कात्यायनोक्ताः॥

सम्पातिः विलः सूजातिष्ट्रः पर्यश्वकर्दमः करातः कश्यपः सुकेतुः तदपांसः स्ववसुः महाकोरलयः अयः वेदयातिः पेप्पलादिः तोविरः इति मात्स्योक्ताः॥

जावंशः शत्रुगायनः डाजः मुश्रमयूरः मागीदर्भः कुहनः चटायनः गृहलः मङ्गलः मुञ्जालः इति काश्चित् ।

एपां काश्यपावत्सारशाण्डिल्येति वा काश्यपावत्सारदेवलेति वा काश्यपावत्सा-रासितेति वा शाण्डिल्यासितदेवलेति वा प्रवराः इति बोधायनोक्ताः । काश्यपासि-तदैवलेति वा काश्यपदेवलासितोति वा देवलासितेति द्वा वेत्यापस्तम्बः ॥

लेगाक्षींस्तु द्वामुष्यायणेषु वक्ष्यामः । एपां काश्यपानां सर्वपामविवाहः ॥ इति काश्यपाः

अथ विसष्ठाः—ते पश्च । विसष्ठाः कुण्डिनाः उपमन्यवः पराश्चराः जातुकण्यां-श्चेति ।

तत्राद्याः वैतालिकः हरिकः सावखाः गौरिश्रवाः आश्वलायनः किष्ठलः सौचिवृक्षः व्याघ्रपादः काम्यकायिनः वाटक्यः गायिनः नयाप्तः जातृकर्ण्यः औद्धिन्तिः कोभोजिः कौलायनः सुदहरितः काण्डवृद्धिः सौपवसायनः लोमायनः स्वत्यः कारीिषतः पार्णकायनः पार्णवल्कः देवनः गौरव्यः विश्वायनः वाहकिथः अविक्षितिः स्वपाजिः पृतिमायः सप्तवेलः वासिष्ठः इति बेधायने।क्ताः ॥

अगिषवतः आपगवः नेगलः सात्वलायनः आडुलोमिः वटीकगः गोपायनः धौवपिः नाकव्यः सत्वः वाह्यकृत् कालोहिवः पलाशिः काकुरिः आपः स्थूणः शितिवृक्षः ब्रह्मपुरेयः स्वस्तिकरः माण्डुलिः गोधिलः काविधः मालोहिदः सामन-सायनः ब्रह्मवीलः चौलिः पौरश्रवः याज्ञवलक्यः पार्णवलक्यः इतिकात्यायनोक्ताः॥ वैष्णव्यः आध्वलः सुदारकः दासव्यः तालिसव्यः वात्रधिः चाण्डालिः गौडलिः

व्यालोहिवः सुनाश्वः सुपाचिः दिदिः वोलिः पैडवः इति मात्स्योक्ताः ॥

रावणिः कोलिः मिथोवलिः सुपितः भालिसिः अर्दुनाक्षिरिति केचित् ॥

एषां वासिष्ठेत्येकः प्रवरः । वासिष्ठेन्द्रप्रमदाभरद्वस्वित्यापस्तम्बः ॥

अथ कुण्डिनाः—कुण्डिनः लोहायनः गुग्गुलिः अश्वत्थः तैकणिः तिन्दुः अचिरवलः अश्वमरथ्यः वाहुः कोकोल्यः सामङ्गलिः कापटुः पेटकः नवयामः हिरण्याक्षायणः पेप्पलादिः सोगिः अश्वितः माध्यन्दिनः सोपिक्षः स्वातिः इति वोधायनोक्ताः ॥

औपस्वस्थः स्वसुलिः स्वलोक्यः लोहिः विश्वंकशः त्रेभुङ्गः मौद्रलः लुलायः मित्रावरुणः इति कातीयाः । पालोहः गोपनः इत्यपि कश्चित् ।

एषां वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्योते त्रयः प्रवराः।

अथोपमन्यवः—उपमन्युः उपगवः माण्डलेविः कापिञ्चलः जालागतः जयो-लोकः त्रेवर्णः पापागिरिः सुराक्षः सारासः लाहविः महाकर्णायनः वालिश्चाः औद्वा-हयानिः वलायनः भागवित्तायनः कुण्डोद्रायणः लाक्ष्मणेयः कावाधिः वाकािश्वः अनुक्षरिः आलवायनः किपकेशः इति वोधायनोक्ताः॥

शैलालिः कौरव्यः दावालः सिरिः मारायणः भागिहः कौरकृत् भागुरायणः शावार्यः कशानेयः औलिपः आपः साङ्ख्यायनः दुहितः मायशराविः दासकायनः बाह्यवाक्यः गोरथः शौण्डोदिरः प्रालम्बायनः साह्यापत्यः दशेरकः पादकायनः औपलेखिः ब्रह्मविलः पार्णगारिः इति कातीयाः ॥

महाकण्वः कोधिनः कौमारः गवणः कोक्षः कृष्णः तरोगणः शांकधियः शाक-हयः काण्वः उपलयः शाकायनः सुहकः दाकायनः बालिकः वािकः श्यािमः उद्गाहः वलेखलः मानेयः इति मात्स्ये ॥

रास्फेयः गोपोदिन्तः करचक्रदामिः कारपुलिः कौलिकः शाष्यायनः रोक्षः हेममणिः नाहुलिः वाहुलिः काजपायनः मुश्चकायनः पादकायनः स्काम्भायनः पाथ-श्रवाः मारायणः धातुाहिः इत्यपि कश्चित् ।

एषां वासिष्ठेन्द्रप्रमदाभरद्वस्विति बोधायनः । वासिष्ठाभरद्वस्विन्द्रप्रमदेत्याश्वलायनः आभरद्वसुवासिष्ठेन्द्रप्रमदेति वेति मात्स्ये ॥

अथ पराशराः—पराशरः कण्डूः शिवाजिः वाजिमितः भैमतायनः गोवािछः प्रारोहिः वैकिछः द्वािक्षः कौमुदिः हार्यश्वः खल्वायिनः गोपिः कािक्कः स्याितः वारुणिः भाछक्यः वादिरः काह्वायनः क्रोंकुशािरः क्रेमितः कृष्णाजिनः किपमुखः स्यामायिनः श्वेतयूिषः पोष्करसादिः गार्गायिनः वाष्णेयः स्यामेयः श्रातिहः सहचौिछः इति बोधायनोक्ताः ॥

वाहानिः जैमिः आविष्टायनः श्लोकमयः इपीकहस्तः वाहिः प्रालिः कीकसादिः पीकरसादिः माण्डिकः वादिरः स्कभिन्नः क्षीमिः किषन्नोतः अकम्पन्यः तपः व्या-प्यायिनः वैरिणेयः बैल्वयूपिः तरिणः इति लोगाक्षिसूत्रे ॥

पार्थिवयः कोरजायनः काष्ण्यायनः शोकि श्यानयानिः पटिकः विधिकः खाल्या-यनः हर्याविः शिक्षिः इत्यपि कश्चित् । एपां वासिष्ठशाक्त्यपागशर्येति प्रवराः ॥ जातूकण्यः वोधिः पाटिल इति कातीयाः । बिमेष्ठः वज्रपादः अत्यः इति मात्स्ये । दयाङ्कः सौमिकः खगः इति कश्चित् ।

एषां वासिष्ठात्रिजातृकण्येति प्रवराः । एषां वासिष्ठानां सर्वेषामविवाहः । जातृकण्यंस्यात्रिभिरपीति स्मृत्यर्थसारे । संकृतिपृतिमापौ वासिष्ठाविप द्विगोत्रेषु वक्ष्येते ॥

#### इति वाासिष्ठाः.

अथागरत्याः—अगस्तिः विशालाद्यः खलायनः औपदहिनः कुल्मापः दण्डिः लावणिः लाव्यः वरण्डिः वैरण्डिः बुधोदिः सेवपिथः शाल्यातपः मौश्चिकिः पाथो-द्रतः हारिग्रीवः गौहिः मौसलिः इति बोधायनः ॥

उपकुलः सुकलापकारी वारिणिः क्षोमितिः निर्वेरिणः सोरभागः गोव्याधिः हैमवाहः अर्बुदः मेदिनीपश्चकः देवतः अगवः शेरिपः वित्तपः अवतानः इति कात्यायनोक्ताः॥

सैवकः सौभरायणः वैकर्णायनः गार्ग्यायनः प्राचार्यः शालङ्कायानेः वाह्यायनः वाह्याकः साकाक्षिः तिण्डः लाज्यामितिः हृद्रोगः प्रादुराक्षिः रम्याक्षिः पण्डो-ध्वतः कुड्याक्षिः रोवायुधः पटलः वह्योरिदः वैरण्डिः दामोष्णीपः तन्नरः सौम्यायानः ब्राह्मण्यः पत्रिः वासिष्ठायणः शारङ्गरः पाण्डः वचनः इति कश्चित् ॥ अगस्त्यदाढर्यच्युतेध्मवाहेति त्रयः । अगस्त्य एको वेत्यापस्तम्बः । अगस्तिः

कर्राम्भः कुरुनाड्यः कौसल्यः खगेवसः मयोभुवः गान्धरायणः पुलस्तः पुलहः कृतः वम्स्तवः इत्येषामागस्त्यमाहेन्द्रमायोभुवेति कात्यायनमात्स्यो । सोमवाहानामागस्त्यदेर्घच्युतसोमवाहोति । साम्भवाहानामागस्त्यदेर्घच्युतसाम्भवाहोति । यज्ञवाहानामगस्त्यदेर्घच्युतयाज्ञवाहेति । एते चत्वारो बोधायनोक्ताः । पौर्णमासः पारणश्चेति तयोरागस्त्यदर्घच्युतदार्भवाहोति । कः शाकः शुकः हंसः चापः भापः हिमोदकः हेमविमः इत्येषामागस्त्यहैमवर्चहेमोदकेति । विमिल्टिः मामिकिः पाणिकः पिनायकः नन्दिः मिल्टिः चिल्टिः एपामगस्त्यपीनायकपाणिकेति त्रयः एते त्रयो गणाः कचित् एपां सर्वेषामागस्त्यानामविवाहः । यद्यपि मञ्जर्या मात्स्ये विसष्ठागरत्ययोभित्रावरुणोत्पन्नत्वेन द्वयोभ्रात् त्वात्परस्परमविवाहः प्राप्नोति । तथाऽपि मिन्नगोत्रत्वस्मग्णादेव विवाहो भवति । अन्यथा अन्यतरगोत्रनिपेधेनैव सिद्धेरित-रगोत्रनिषेधो व्यर्थस्स्यादित्युक्तं प्राक् ॥

इत्यागस्त्याः.

अथ द्विगोत्राः—तत्र,भरद्वाजगणस्थेन शुक्केन विश्वामित्रगणस्थस्य शिशिरः क्षेत्रजानितः शोक्कशेशिरिः पुत्रः तस्य शोक्कशेशिरेः आक्किरसवार्हस्पत्यभारद्वाज-कात्याक्षीलेति पश्च आङ्गिरसकात्याक्षीलेति त्रयो वेत्यापस्तम्बः। आंगिरसवार्ह-स्पत्यभारद्वाजशोंगशेशिरोति कात्यायनः एपां सर्वेषां भारद्वाजवेशिधामित्रेश्चाविवाहः। सगोत्रत्वात्त्व ।।

अथ संकृतयः—संकृतिः पृतिमापः मलकः पोलः तण्डः शम्बुः शैवगवः परिभवः तारकाद्यः हार्यावः वतलेयः शेषयः श्रोतायनः आग्रायणः आपंभिः चान्द्रा-यणः आधापिरिति बोधायनोक्ताः ॥

सौपवनः जानिकः तरन्थः सूतव्यः सूपिभिः चासरायणिः सिहः गांगिलो-गाक्षिः तालः नगिहरिति कात्यायनः ॥

भिल्लातिः विभातिकः मनुसम्बन्धिः तेलः काद्रव्यः हारिः गलागिलः वैयाघ्र-पदः शालायनः इति मात्स्योक्ताः ॥

एपामाङ्गिरसगौरवीतसांकृत्येति । अन्त्ययोर्व्यत्ययो वा । एपां केवलाङ्गिरो-मध्ये वासिष्ठगणमध्ये च बोधायनापस्तम्बादिभिः पाठाद्वासिष्ठस्य शक्तेः पक्षे वर-णाच्च स्वगणस्थः वसिष्ठश्चाविवाहः इति नारायणवृत्तौ मञ्जर्या चोक्तम्। एवं लोगाक्ष्यादिभिरहर्वसिष्ठेरप्याविवाहः, वासिष्ठत्वाविशेषात् । कात्यायनाश्वलायना-दिभिः प्रसिद्धभरद्वाजकिपसन्दंशमध्यपाठात्तस्य च प्रयोजनान्तराभावात्केवलाङ्गि-रोमध्यपाठस्य बाधनादनुपयोगेन वैयर्थ्याद्वारद्वाजैरप्येषामविवाहः इति केचित् । अतश्चेषां शोङ्गशीशिरेरप्यविवाहः, तेपामिष भरद्वाजत्वात् । एषां काश्यपेषु पाठा-त्तरप्यविवाहः इत्युक्तं प्रयोगपारिजाते । संग्रहे—

काइयपेयगणस्यापि वासिष्ठस्य गणस्य च। संकृतेः पूतिमापस्य विवाहो न परस्परम् ॥

इति । एषां गौतमैरप्यविवाहः इति केचित् । तन्न, द्विगोत्रत्वस्मृतिविरोधात् ॥

अथ लोगाक्षयः—लोगाक्षिः दार्भायणः मैत्रवाहः देहकालेयः कापुटिः यकसयः भालङ्कायानिः परस्ताविः औदिकिः कौनाभिः सौतिः सैतिकिः सारम्भिरः आविष्टिः रैषिकिः सौरसुखिः सरन्धिः चोष्यनः योधकालिकः कलः वाचयः अञ्जयः इति बोधायनोक्ताः ॥

आनिष्टः फाजिलः शाकविलः राविलः सौिकः राजवािहः राजसोिकः सामुचिः कापुटिः पिगािक्षः शरद्रन्तः इति कात्यायनोक्ताः ॥

भाकुटिः तानिः राजबिलः सीरिपिः औदवाहिः औपकत्सिकः साम्रािकः साद्यः सजातिषः सौषतः इति मात्स्योक्ताः ॥

एषां काश्यपावत्सारवासिष्ठेति काश्यपावत्सारासितेति वेति बोधायनः। एत एवाहर्वासिष्ठा नक्तंकाश्यपाः । दिनकर्मणि वासिष्ठप्रयुक्तप्रयाजादिभाजः । रात्रिसाध्ये च राक्षोन्ने कर्मणि कश्यपप्रयुक्तकार्यवन्त इत्यर्थः । प्रवर-मञ्जर्या एषां सर्वेर्वासिष्ठेः काश्यपेश्चाविवाहः । एषां संकृतिपृतिमाषादिभिरप्य-विवाहः तेषामपि वासिष्ठगोत्रत्वादित्युक्तं तु प्राक् । एते द्विगोत्राः प्रवरमञ्जरी-कारादिभिस्सर्वेरुक्ताः । अन्यत्र त्वन्येऽपि द्विगोत्रा उक्ताः । प्रयोगपारिजाते, यथा संग्रहे—

जमदाग्नेगणस्यापि विश्वामित्रगणस्य च । न देवरातगोत्रेण विवाहस्स्यात्परस्परम् ॥

इति। यद्यपि देवरातो बोधायनादिस्त्रेषु कापि जामदग्न्येषु नोक्तः तथाऽपीदं

बीजं ज्ञेयम् । ऋचीकारूयस्य जमदाग्निः ज्येष्ठः पुत्रः मध्यमः शुनक्कोफः स देवैस्त्रातः अतो देवरातसंज्ञो विश्वामित्रपुत्रोऽभूत् । एतच्च हरिवंशे स्पष्टम्—

और्वस्यैवमृचीकस्य सत्यवत्यां महायशाः। जमदिग्नस्तपोवीयिज्ञि ब्रह्मविदां वरः॥ मध्यमश्च शुनश्शोफः शुनःपुच्छः कानिष्ठकः।

इत्युक्तवा-

देवेर्दत्तः शुनश्शोफो विश्वामित्राय भार्गवः ॥ देवेर्दत्तस्स वै तस्माद्देवरातस्ततोऽभवत् ॥

इति एतच्च भारते रामायणे चोक्तम् । बहुचब्राह्मणेऽपि—'स ह देवरातो वैश्वाभित्र आस । तस्यैते कापिलेया बाभ्रवाः ' इति । यद्यपि शुनःपुच्छोऽपि ज्येष्ठ
उक्तः, तथाऽपि जमद्ग्नेरेव नामान्तरमिति ज्ञेयम् । शुनःपुच्छश्च श्रुत्युक्तः शुनो लांगूलस्य पर्यायः अतोऽस्य जामदग्न्यैवैश्वामित्रैश्चाविवाहः । भागवते नवमस्कन्धेऽप्येवम् । अतो येनकेनचिदुक्तं देवरातस्य जामदग्यत्वं चिन्त्यमिति तदेतच्चिन्त्यमिति
संक्षेपः । जातूकण्यानां वाासष्ठिरत्रिभिश्चाविवाहः । तस्यात्रिगणेष्वपाठेऽपि तत्प्रवेगष्वत्रेत्रीयमाणत्वात् । एषां लोगाक्षिभिः संकृत्याचिश्चाविवाहः वातिष्ठत्वात् । धानअयानां वैश्वामित्रैरत्रिभिश्चाविवाहः । किपलानां वेश्वामित्रैर्भारद्वाजेश्चाविवाहः ॥

ननु कापिलस्य वैश्वामित्रेष्वपाठात् कुतस्तान्निषेघ इति चेत् ॥ अत्र ब्रूमः— कापिलो भारद्वाजमध्ये ऋक्षेयूक्तः । बहुचब्राह्मणे 'तस्येते कापिलेया बाभ्रवाः ' इति वचनात्कपिलस्य विश्वामित्रसम्बधोऽप्यवगम्यते । न ह्यसाति कपिलस्य तत्स-म्बन्धे कापिलेयस्य स युक्तः अतः कपिलस्यापि भरद्वाजापत्यत्वात् तर्भारद्वाजेश्च सहाविवाह इत्युक्तमिति दिक् ॥

कतानां सर्वेर्भारद्वाजैवश्वामित्रेश्चाविवाहः। एतं द्विगोत्राः स्मृत्यर्थसारोक्ताः। अत्रेः पुत्रिकापुत्राणां वामरथ्यादीनां वासिष्ठेरत्रिभिश्चाविवाहः। सर्व चेतदुक्तं स्मृत्यर्थसारेऽपि—

संकृतीनां द्विवंश्यत्वाद्वासिष्ठेश्च चतुर्विधः। सावगायः सगोत्रत्वात् प्रवरेक्याच्च नान्वयः॥ वाासष्ठः काश्यपेनित्यं लोगाक्षाणामनन्वयः। अहर्वासिष्ठतोक्तेस्तु वामरथ्यादयास्तथा ॥ तथैव जातूकण्याश्चवासिष्ठेरत्रिभिस्सह। कापिलानां भरद्वाजैवैश्व भन्नेश्च नान्वयः॥ इति।

यत्त विश्वनाथदेवेनोक्तं—पर्वेषां भारद्वाजानां उचथ्यप्रवरवतां गौतमानां च न विवाहः विष्णुपुराणे बृहस्पतेस्सकाञ्चात् भरद्वाजस्य ममतासंज्ञकोचथ्यक्षेत्रोत्पत्ति- इश्चयत इति ।

ममतासंज्ञकोचथ्यक्षेत्रे वीर्यादृहरूपतेः । भरद्वाजः समुत्पन्न इति विष्णुपुराणके ॥ श्रवणात् क्षेत्रजत्वेन भरद्वाजस्य तद्भवैः। भरद्वाजैश्च सकलैश्शोङ्गशैशिशिभिस्तथा ॥ औचथ्यप्रवरो येषां गौतमानां भवेजु तैः । सकलैगौतमैर्युक्तो नोद्वाह इति भाति मे ॥

इति । अत्र कश्चित्समाद्धे—

किया अयुपगमात्क्षेत्रं बीजिने यश्च [यत्प्र] दीयते। तस्येह भागिनौ हष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च॥ फलं त्वनिभतन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा। प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थों बीजाद्योनिर्बलीयसी॥

इति मनुना संवादे एव द्वासुष्यायणत्वोक्तेनं परक्षेत्रोत्पत्तिमात्रेण तत्त्वं येन गोत्रद्वयवर्जनं स्यात् न वा तत्र तत्त्वे प्रमाणमस्ति विष्णुपुराणे संवादानुकेः । प्रत्युत स्त्रेषु तद्व्यनिक । वोधायनस्य च पूर्वैगीतमेहत्तरश्चाविवाहोक्तिरेव मान-मस्ति । कि च गौतमस्य सप्तिषित्वेन सगोत्रत्वात्त्वेंस्तराविवाहापत्तिः नौचध्येरे-वेति तत्रात्यय एव वाणो भवन्तं प्रहरतीति न्यायः । संवादाभावे वीजिनो मा भूत् क्षेत्रिण उचध्यस्य तगोत्रः स्यात् गवादौ पाण्डवादौ च तथा दर्शनात् बोधायनोक्तेः सामान्यत्वेन तद्वित्रपरत्वात्सर्वेगीतमेरविवाह इति । इष्टापत्तौ मुकत्वापत्तेः । अतोऽ-त्रिवंशत्वेऽपि विश्वाभित्रवद्वोत्रान्तरत्वस्पृतेरविवाह इति तत्त्वम् ॥

एवं दत्तकपुत्रकृतिमस्वयंदत्तपुत्रिकादीनामुत्पादकपालकयोः पित्रोः गोत्राभ्यां सहाविवाहो द्रष्टव्यः तुल्यन्यायत्वादिति प्रवरमञ्जर्यागुक्तम्, न तु नियोगोत्पादि-

तद्वामुष्यायणमात्रस्येदं गोत्रद्वयवर्जनामिति भ्रमितव्यम्, मञ्जर्या दत्तक्रीतादी-नामप्युदाहृतत्वात् तेपां च तत्त्वाभावात् । प्रयोगपारिजातेऽपि संग्रहे—

द्वामुष्यायणका ये च दत्तकक्रीतकादयः।
गोत्रद्वयेऽप्यनुद्वाह्याः शोक्षश्रीशिश्यो यथा॥

इति । अत एव नारायणवृत्ती दत्तकादीनां 'ऊर्ध्व सप्तमात्पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च इति गौतमवचनेन बीजकुले विवाहमाप्ताविष सगोत्रत्वान्निषेधः शौक्न-शैशिरियहणस्य प्रदर्शनार्थत्वादित्युक्तम् । प्रवरमञ्जयां कात्त्यायनोऽषि—अथ ये दत्तक्रयक्रीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परपरियहणादार्थेया जातास्ते द्वामुष्यायणा भवन्ति यथेते शोक्नशैशिरयो यानि चान्यान्यवं समुत्पत्तीनि कुलानि भवन्तीति ॥

यत्तु—

गोत्रिक्थे जनियतुर्न भजेद्दिमस्सुतः।
गोत्रिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतस्वधा ॥

इति मनुबचनं तच्छ्राद्धादिविषयम् । उत्तरार्धे तथैवोक्तेः । अत एव स्मृतिच-न्द्रिकायां ' असापण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । ' इत्यत्र पितृशब्देन दत्तकस्य जनक एवोक्तः अन्यथा पितृशब्दवैयध्यति ।

यं तु—यथा क्षेत्रज अत्रोत्पन्नः पुत्र आवयोतिति संमत्या द्र्ञामुष्यायणः, अन्यथा क्षेत्रिण एव । तथा दत्तकोऽप्यावयोतिति भाषया दत्तश्चेत् द्र्ञामुष्यायणः अन्यथा प्रहीतुरेव । तत्राद्यस्य गोत्रद्वयं अन्त्यस्य तु प्रहीतुरेव गोत्रं वर्ज्यः, न जनकस्य पूर्वोक्तभनुवचनादित्याहुः। तत्र मृठं त एव प्रष्टव्याः। दानस्यानिष्पत्तेः क्षिच पुत्रान्तरसत्त्वे संवादो व्यर्थः। एकपुत्रस्य च 'न त्वेवैकं पुत्रं द्यात्। इति विसिष्ठनिषेधादेव न दानं, स हि दृष्टार्थः। सम्प्रतिपत्तो च दातृपुत्रत्वानपगमा- निवेधो व्यर्थः। अदृष्टार्थत्वे तु सिषण्डायां भार्यात्ववत् दत्तकत्वं नोत्पद्यत इति यित्किश्चिदेतत्। एवं प्रवरो वर्जनीयः। यत्तु कश्चित्ः जनकप्रवरस्यानिषेधमाह, तदसत् विवाहे गोत्रनिषेधो न तत्प्रयुक्तः॥

इात द्विवंश्याः।

अथ क्षत्रियविशास्—तत्रापस्तम्बाद्यः पक्षद्वयमुक्तम् । मानवैलपीरूखसेति प्रवरः क्षत्रियाणां मनुगोत्रं, वैश्यानां तु भालन्दनवात्सभाङ्कीलेति प्रवरः भलन्दन-गोत्रमिति, वात्सप्रीत्येव वा । अन्यस्तु पुरोहितगोत्रप्रवरावेव तयोरिति । अयमेव विज्ञानेश्वरानुमतः सिद्धान्तः 'सपुरोहितप्रवरास्त्वेवं न्यायेन ' इत्यापस्तम्बोक्तेश्च । न्यायेनेति । सर्वेवां मनुगोत्रत्वेन सगोत्रत्वादिवाहाप्रसङ्गः, मनोः ऋष्य [न]न्तर्गतः गोत्रत्वाभावादित्यर्थः । तस्मात् क्षत्रियवेश्ययोः पुरोहितगोत्रप्रवरी वज्याविति सिद्धम् ॥

स्वगोत्राज्ञाने तु सत्यापाढः अथानाज्ञातवन्धोः पुरोहितप्रवरेण वा आचार्य-प्रवरेण वेति । यतु 'गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काइयपं गोत्रिमध्यते' । इति तदाचार्य-गोत्राज्ञाने श्राद्धादिविषयं ज्ञेयम् ॥

यदिष मीमां स ं 'अत्यापेयस्य हानं स्यात्' इत्यत्र 'एकं वृणीते हैं। वृणीते इत्युदाहृत्य 'त्रीन् हुणीते' इति विधिः । एकिमित्याद्यवयुत्यानुवाद इत्युक्तं पञ्चापे- यपडापेयादेरिष त्रक्षणामेव वरणे नाधिकार एव, न ह्येवमस्ति त्र्यापेय एवाधि- क्रियते इति । तद्धि नाद्रियन्ते कल्पकाराः । ते हि 'यथिष मन्त्रकृतो वृणीते' इति श्रुतेरेकार्षेयद्वार्थययोरप्यधिकारमाहुः । कथं ति ंन चतुरो वृणीते न पञ्चातिवृणीते' इति निषेधः । न हि प्रवराः पठचन्ते ॥

उच्यते—तस्य द्विगोत्रप्रवरत्वात् । तथाहि—आश्वलायनेन दिगोत्रानुकत्वा 'तेषामुभयतः प्रवृणीते एकमेकतो द्वावितरतो दौ विकतस्त्रीनितरतो न हि चतुर्णा प्रवरोऽस्ति न पश्चानामतिप्रवरः' इति द्विगोत्रविषयो न चतुर इत्यादि निषेध उक्तः । नारायणवृत्ताविष मीमांसकमतमुपन्यस्य 'यथीष मन्तकृतो वृणीते न चतुरो न पच्चाति वृणीते' इति श्रुत्यन्तरवशाद्त्र्यापयस्याप्यधिकारः । तत्र सर्वेषां वरणे प्राप्ते न चतुर इत्यादिना चतुरादिनिषेध इति कल्पकारा इत्युक्तम् । न च वैधस्य निषेधे विकल्पापत्तिः । 'न प्रथमयक्ते प्रवृञ्ज्यात् दीक्षितो न ददाति न जुहोति' इतिवत्सावकाशनिरवकाशन्यायात् ॥

अथैतत्प्रायश्चित्तं मदनपारिजाते—

परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरां तथा। त्यागं कृत्वा द्विजस्तस्यास्ततश्चान्द्रायणं चरेत्।।

आपस्तम्ब:--

समानगोत्रप्रवरां कन्यामृद्धोपगम्य च । तस्यामुत्पाद्य चाण्डालं ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥

शातातपः—

समानप्रवरां कन्यामेकगोत्रामृद्धा मातृवत्परिपालयत् ॥

अत्रायं निर्णयः—सगोत्रादिविवाहमात्रे भ्रमाज्ञाते चान्द्रायणम् । 'मानुलस्य सुतामृद्धा' इति पूर्वोक्तवचनात् । अत्र प्रतिगमनं चान्द्रायणावृत्तिरिति मञ्जरी-कारः । त्यागश्चोपरिभागे । 'सगोत्रां चेदमत्यापयच्छेन्मावृवद्नां विभृयात्' इति सुमन्तृक्तेः । इदं ब्राह्मण्याः । 'ब्राह्मणीं न त्यजेन्मावृवद् भागनीवद्धिभृया-द्रभी दुष्यति स कश्यप इति विज्ञायते' इति वोधायनेन विश्वेपोक्तेः एतत् अज्ञानतः, अमत्योति निर्देशात् ॥

आरूढपतितापत्यं ब्राह्मण्यां यश्च शूद्रजः। सगोत्रोढासुतश्चेव चाण्डालास्त्रय ईरिताः॥

इति । यमेन कामकृतगर्भस्य चण्डालत्वस्मृतेश्च । अत्राज्ञानात्सकृद्गमने चान्द्रा-यणम् । ज्ञानात् कृच्छृद्वयम् । अज्ञानादेकदिनेऽभ्यामे त्रैवापिकम् । ज्ञानतस्तु एकरात्राभ्यासे पङ्घापिकम् । एकरात्रादृष्ट्वमकामतोऽत्यन्ताभ्यासे नववापिकम् । तत्रव कामतो मरणान्तिकमग्निप्रवेशरूपं, एतद्वहुकालाभ्यासेऽनवच्छिन्नाभ्यासे । अल्पकालाभ्यासे तु द्वादशवापिकम् । रेतस्सेकादवाङ्गिवृत्तो 'मासोपवासश्चान्द्र' इत्यादि मिताक्षरायां स्मृत्यर्थसारे च परिश्रमवतां सुलभमिति दिक् ॥

इति श्रीकमलाकरभद्रकृतं प्रवरदर्पणं समाप्तम् ।

#### श्रीगणेशाय नमः।

# पट्टाभिरामशास्त्रिकृतः

# गर्गभरद्वाजकुलिववाहिवचारः।

अत्र तावत्सर्वेषां बाह्मणानां विवाहसाधुताऽसाधुतानिर्धारणोपयुक्तः सयुक्तिकः प्रवरशास्त्रारम्भ इति सार्वजनीनभेतत् ।

तत्र भारद्वाजानां गार्ग्याणां च मिथो विवाहस्साधीयान्न वेति सन्देहे प्राश्च:-

भागद्वाजस्त्विप्रवेश्योर्जायनौ शैन्यशैशिरी।

सर्वस्तम्बः कुश्रञ्जूषे गाग्याक्तिर्वान्दनाः ॥

आत्कीलो मातवचसो बाईस्पत्यस्तथा कतः।

ऋक्षस्सप्तद्शान्योन्यं न कुर्युः पाणिपीडनम् ।

इत्यादिना गाः र्यसामान्यस्य भारद्वाजेविवाहो निषिद्धचते इति वदन्ति । अत्र परे प्रत्यवतिष्ठन्ते—

पश्चानां त्रिषु सामान्यादिववाहिस्त्रिषु द्वयोः । भूगविद्गिरोगणेष्वेवं शेषेष्वेकोऽपि वार्येत् ॥

इत्यनेन पश्चप्रवर्गाग्यंस्येव विवाहः प्रतिषिद्धः, न तु त्रिप्रवर्स्यापि, तस्य ऋषिद्वयानुवृत्तिरूपवाधकाभावात् । तथाहि—आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेति त्रिप्रवरो
भारद्वाजानाम् । आङ्गिरसगाग्यंशैन्येति त्रिप्रवरो गाग्याणाम् । तथा च अङ्गिरो
रूपेकष्यंनुवृत्ताविष ऋषिद्वयानुवृत्तिरुक्षणवाधकविरहेण न तयोविवाहिनपेधः पदमाद्धाति । आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजगार्ग्यशैन्येति पश्चप्रवरसंवरितस्य गार्ग्यस्य
तु पञ्चानामिति निषेधः सर्वधा दुस्समाधेयः । एतेन—'भारद्वाजस्तु' इति
वचनेन तयोविवाहप्रतिषेधमाद्धानः परः प्रत्युक्तः, 'भारद्वाजस्तु ' इति वचनस्य
समानप्रवरत्वपर्यवसानद्वारेव निषधबोधकत्वावश्यंभावेन पश्चार्षयगाग्यं एव तत्पर्यवसानेन तद्वचनस्य सामान्यविषयस्यापि पश्चार्पयगार्यविशेषपरत्वादिति ॥

अत्र निष्कर्षानुसारिणः प्रवदन्ति—यदिदमुक्तं 'त्रिप्रवरगारयोणां समानप्रवर-त्वादिदोषलेशविरहेण भवत्येव भारद्वाजैस्तेषां विवाहः ' इति तदिदं धर्मशास्त्रापार-

शीलनमूलं अज्ञानविज्ञिम्भतम् । तथाहि—विवाहप्रतिपेधहेतवो दोषाः समान-। समानप्रवरत्वं च-स्वप्रवरघटकऋषिद्वयादिघटितप्रवर-कत्वम् । सगणत्वं तु—एकस्वामिकसमुदायघटकत्वम् । एवं च भारद्वाजिस्समानप्रवरत्वविरहेऽपि सगणत्वं दुनिवारम्, सर्वेषामेव गाग्याणां भार-द्वाजगणान्तर्गतत्वात्। न च त्रिप्रवरगार्ग्यस्य सर्वथैव भारद्वाजगणानन्तर्भावेन किपगणानुप्रवेशेन च कुतस्सगणत्वदोषशङ्काति वाच्यम् । भारद्वाजगणान्तःप्रवि-ष्टगार्ग्यातिरिक्तस्य किपगणान्ति तिर्गार्ग्यस्य सत्त्वे प्रमाणाभावात् । अन्यथा हरितादिगणानुप्रवेश एव कि नाभ्युपगम्येत । नन्वापस्तम्बेन 'प्रवरान् व्याख्या-स्यामः' इत्युपक्रस्य भृगुगणाभिधानानन्तरं अङ्गिरोगणाभिधानावसरे स्वतन्तकपि-मिधाय ' अथ गर्गाणां ज्यार्थय आङ्गिरसगार्यज्ञेन्येति। शिनिवद्गर्गवदङ्गिरोवत् ' इति त्रिप्रवर्स्य गार्ग्यस्याभिधानात् यदनन्तरन्यायेन तस्य स्वतन्त्रकापेगणानुप्र-वेशमीक्षामहे, इति चेत्तथाऽपि स भारद्वाजगणान्तर्भृत इत्येव वक्तव्योऽर्थः। अत एवैत-द्रमनिरासायेव 'भरद्राजमु हैकेऽङ्गिरसस्थाने' इति भ(रद्राजघाटतमेव प्रवरं प्रावोचत् भगवान् सूत्रकारः। कथमन्यथा गणान्तरानुप्रविष्टस्य भरद्वाजघाटतप्रवरप्रकारः प्रामा-णिकस्स्यात् । एतेन—सूत्रकारेण ' एके ' इति पक्षमेदप्रतिपादनेन स्वानभिमत-खद्योतनादेतत्सूत्रानुसारिणामापस्तम्बीयानामस्माकं भरद्वाजघितपक्षान्तरप्रवरो नापराद्ध चतीति केषां चित्पलिपतमप्यपास्तम् । एतस्य भागद्वाजगणप्रवेशांशे सूत्र-कारस्यानभिमत्यभावात्। किं तु भारद्वाजस्याप्याङ्गरोगणानुप्रविष्टत्वेन तद्वेतोरिति न्यायेन अंगिरोघटितप्रवरस्येव युक्तत्वं, न तु तद्वचाप्यभारद्वाजघटितप्रवरस्येत्यत्रेव तात्पर्यात् । एतत्सूत्रे सर्वत्र स्वगणानुप्रविष्टेरेव ऋषिाभेः स्वस्वगणानुप्रविष्टानां प्रव-रनियमदर्शनेन त्रिप्रवरस्य सर्वथा भारद्वाजगणाननुप्रविष्टत्वे आपाततोऽपि पक्षान्त-रानुत्थानात् । अत एव हरितगणऋषिप्रवः प्रस्तावे विरूपगणऋषिप्रवरप्रस्तावे मुद्रल-गणऋषिप्रवरप्रस्तावे च 'आङ्गिरसाम्बरीपयौवनाश्वेति। मान्धातारमु हेकेऽङ्गिर-सस्थाने 'इति, ' आङ्गिरसंवेरूपपार्षदश्वेति अष्टादंष्ट्रामु हैकेऽङ्गिरसस्स्थाने 'इति, 'आङ्गिरसभारम्यश्वमोद्गल्येति । त्रिक्षुमु हैकेङ्गिरसस्स्थाने तार्क्यभारम्यश्वमोद्गल्येति । स्वस्वगणाननुप्रविष्टेर्मान्धात्रष्टादंष्ट्रत्रिक्षुभिः प्रवरप्रतिपादनं तत्रतत्र सङ्गच्छते । एवं चैकजातीयपूर्वोत्तरयन्थसन्दर्भस्य भावेकरूप्यावश्यंभावेन मान्धात्रादेरिव भरद्वाज-स्यापि गणिषत्वाव अयकतया भवदुक्त ज्यार्षयगार्ग्यस्य सर्वथा भारद्वाजगणान्तर्भाव

एवेति । अत एवेतत्स्त्रानुसारिणा सार्वभौमेन दश्चितणेयं प्रवरिनर्णयप्रकरणे भार-द्वाजगणाभिधानावसरे गार्ग्यसामान्यस्यैव अनुप्रवेशः कृतः, न तु विशेषोऽभिहितः। स्वतन्त्रकापिगणे च न गार्ग्यौ निवेशितः, किन्तु 'कप्यिक्तरोमहय्योरुक्षय्याश्चत्वारः परस्परं नोद्वहेयुः ' इत्येवाभिहितम् । सूत्रकारस्य तु क्रमविवक्षायामेदंपर्याभावेन सूत्रान्तरे—

भारद्वाजाश्च कपयो गर्गा रोक्षायणा इति । चत्वारोऽपि भरद्वाजा गोत्रेक्यान्नान्वयुःभ्यः ॥

इत्यादिना स्वतन्त्रकपीनामपि भारद्वाजगणान्तर्गतत्वेन एतन्मतभेद्ज्ञापनाय च भारद्वाजगणमध्ये कपिगणप्रवराभिधानानन्तरं सिंहावलोकनन्यायेन भारद्वाजगणा-नुप्रविष्टगार्ग्यप्रवराभिधानमित्येव ज्ञायते । क्रमस्य विवक्षितत्वे भारद्वाजगणानुप्रवि-ष्टानां सर्वेषां प्रवरमाभिधाय तन्मध्ये पश्चप्रवरमापि गार्ग्यभिधाय कापिगणमुपक्रमेत सूत्रकारः । अत एवाश्वलायनसूत्रे उत्तरपद्गे द्वाद्शाध्याये 'गर्गाणामांगिरसवाहस्प-त्यभारद्वाजगार्ग्यशैन्येति । आंगिरसगार्ग्यशैन्येति वा 'इति विकल्पेनतस्यव प्रवर-द्यमभिहितम् । तदुत्तरं च हरितकण्वगणावभिधाय कपीनां आंगिरसामहय्योरुक्ष-य्येति प्रवरोऽभिहितः । इतोऽपि व्यवधानात् कपिगणाननुप्रविष्टो गार्ग्य इति न किश्चिदेतत् ।

यत्त्—गणान्तरप्रविष्टभरद्वाजघित्यद्र्ञानद्वाञ्चेण कथं त्रिप्रदगार्ग्यस्य भारद्वा-जगणानुप्रवेशः ? गणान्तरघटकऋषिघित्रप्रवरघटने वाधकाभादात् इत्युच्छृङ्खल-मतं तत्तुच्छम्—तथा सित किषगणानुप्रवेश्य गार्ग्यस्य विकल्पितप्रवरद्वयपक्षे भार-द्वाजगार्ग्यशैन्यांगिरोगार्ग्यशैन्यरूपऋषित्रयस्य भारद्वाजीयकतिपयऋषिप्रवरेष्वनुवन् त्त्या तैस्समानप्रवर्ताया वज्रलेपायमानत्वापातात् । न चेष्टापत्तिः—

> स्वंस्वं हित्वा गणं सर्वे विवहेयुर्गणान्तरैः । गणं स्वंस्वं विहायाथ विवाहक्शुभदो भवेत् ॥

अष्टमाः कपयः आमहय्योरुक्षय्याः एतेऽन्येस्सप्तद्शाभिर्वेवाह्याः इत्यसंकोचेन गणान्तरप्रविष्टेस्सर्वेरेव विवाहस्य सकलनिबन्धनकाराभ्युपगतस्य प्रतिरोधापत्तेः । न च तेष्वेव निबन्धनेषूत्तरत्र—

गणान्तरेऽपि तुल्याख्या नोद्वहेयुः परस्परम् ।

इति निषेधादसंकोचेन किपगणप्रविष्टानां सर्वेपां भारद्वाजगणप्रविष्टेविवाहोऽ-सिद्ध एवेति वाच्यम् ।

> यदर्शयामस्तुल्याख्यान् गणभेदेष्ववस्थितान् । स्वतन्तश्चास्वतन्तश्च द्वी कपी गणभेदतः ॥

इत्यनेन गणद्वयप्रविष्टानां सर्वेषां स्वतन्त्रास्वतन्त्रकापिवर्जं परस्परं विवाह सिद्धेः । यदि गाग्योंऽपि तत्र प्रविष्टस्स्यात्, ति तस्यापि किववदेवाभिधानं स्यात्। न तथा गणद्वये पञ्चप्रवरित्रप्रवरभेदेन गाग्योभिधानं दृश्यते। एवं चैतद्न्यथाऽनुपपत्त्या भवदुक्तित्रप्रवरगाग्यस्यापि भागद्वाजगणान्तः प्रवेशे संजातद्रद्धिम्न भागद्वाजानां व्यापेयगाग्याणां च सगणत्वदोपः ब्रह्मणाऽपि दृष्पिरहरः। न च गणाधिपत्यितिरिक्तानामेव गणघटकानां सगणत्वं दोप इति वाच्यम्। स्वस्वामिकसमुदायघटक-त्वस्य स्वस्मिन्नप्यनपायात्। अन्यथा 'गणं स्वंस्वं विहाय ' इत्यत्र गणस्वामिनविहर्भावेन गणस्य वक्तव्यतापातात्। एवं धर्मप्रवृत्तौ भागद्वाजकुले केषांचित् विवाहो विधीयते।

एतेषां तु विशेषोऽयमामहय्याभिधायनैः। अरिक्षय्येश्च कृषिभिविवाहिश्विभिरिष्यते॥

इत्यत्र किपिनिनित बहुवचनं तत्पुत्राभिप्रायेणोति तत्तन्नामाभिधानपुरस्सरं भारद्वाजकुले तेपां विवाहसिद्धिमभिधाय तद्गणं परिसमाप्य गणान्तरमुपक्रान्तम् । न हि तत्र स्वतन्त्रकापिगणं त्रिप्रवरगार्ग्यस्यानुप्रवेशः परिदृश्यते । दृश्यते च प्रत्युत 'विवाहस्त्रिभिरिष्यते' इति संख्यापिरच्छेदेन त्रिप्रवरगार्ग्यव्यावृत्तिः । एवं प्रन्थान्तरे स्वतन्त्रकापिगणविभागप्रस्तावे—

किपश्च महद्वयोरुक्षयो त्रीणि केवलम् । अयं किपगणस्तस्मिन् न विवाहः परस्परम् ॥

इति कपीनां विभागमभिधाय त्रित्वातिरिक्तसंख्यानिपेधं केवलशब्देनाभा-षिष्ट । इत्थमेव स्मृतिरत्नावल्यां च संग्रहे स्वतन्त्रकिपविभागावसरे—

किपर्महारयोहक्षरयस्त्रयः किपगणास्स्मृताः।

इति कपीनां त्रित्वसंख्यापिरच्छेद एवानुमोदितः। अनया च प्रणालिकावेत्र-यष्ट्या कपिगणान्तर्गतापूर्वत्रिप्रवरगार्ग्यप्रत्याशापिशाचिका दूरोत्सारिता वेदि- तव्या । अत्र द्शितस्थलेषु त्रित्वसंख्यापरिच्छेदः तद्नयसंख्याव्यावृत्तिश्च किपगणप्रविष्ठप्रवरघटकऋषिविषयेति जडोक्तिरिष पराहता, प्रवरघटऋषीणां संख्यापरिच्छेद्कथनस्य सन्दर्भविरुद्धत्वात् । भृगुगणमारभ्य तत्तद्गणानुप्रविष्ठऋषीणामेव पोडञ्च—
सप्त—त्रयः—अष्टौ—सप्त—द्श—त्रय इत्यादिना संख्याभिधानात् । तथाऽभिप्रायकलपकप्रमाणाभावाच्च, एवमापस्तम्बस्त्रानुसारिभिः सार्वभोमेः दशिनणये प्रवर्शववेचनप्रस्तावे भारद्वाजगणिनिरूपणावसरे गार्ग्यसामान्यस्यवानुप्रवेशो विना विशेपाभिधानमाद्शितः । किपगणप्रकरणे तु कप्यङ्गिगमहय्योरुक्षय्याश्चत्वार परस्परं
नोद्वहेयुरिति मृलभूताङ्गिरोनुप्रवेशेन चत्वार इति परिच्छेदश्चेति किपगणानुप्रविष्ठमसन्तं गार्ग्यमन्विष्यान्विष्य अलमलमत्यायासेनेति विरम्यते । यत्तु—त्रिप्रवर्गार्ग्यस्य स्वतन्त्रकिपगणप्रविष्ठत्वेऽिष तद्गणिवभागप्रकरणे तस्य वक्तव्यत्वमनावश्यकम्, गणाधिपतिततुल्यप्रवराणामेव निवन्धन्यन्थेषु विवाहप्रकरणे अवश्यं
वक्तव्यत्वाभावात् । समानप्रवराणां कप्यामहय्योरुक्षय्याणां त्रयाणामेव तद्गणे वक्तव्यत्वाभावात् । समानप्रवराणां कप्यामहय्योरुक्षय्याणां त्रयाणामेव तद्गणे वक्तव्यत्वाच्च तेषां त्रित्वसंख्यापरिच्छेदे तिद्तरस्य गार्ग्यस्य व्यावृत्ताविष वाधकाभावात् । अत एवापस्तम्बस्त्रानुसारिभिः सार्वभोमेः समानप्रवरिण्ये—

वक्ष्ये तान् संकलय्याहं समानप्रवरान् स्फुटम्।

इति प्रथमश्चोके समानप्रवराणामेव वक्तव्यत्वं प्रति ज्ञातम् । द्वितीयश्चोकेऽपि— ब्रवीम्यये समानार्षानापस्तम्बिषसम्मतान् ।

इति तेषामेव तत्प्रतिज्ञातम् । उत्तरत्र तद्विवरणावसरे ' अथातस्समानप्रवरात्तिणेष्यामः ' इति तथेव प्रतिज्ञातम् । तथेवात्रापस्तम्बोक्ताः ये समानार्षयास्ताननुकमिष्यामः इत्यादो असमानप्रवराणामप्यत्र वक्तव्यताभ्रमनिरासदाढर्चाय समानप्रवरवक्तव्यत्वमेवासकृदुद्धोषितम् । सर्वष्विप निबन्धनेषु विवाहप्रकरणे इयमेव
रीतिरिभिप्रेताः तत्राप्यसमानप्रवरानुक्तेरिति—तद्गि न विचारसहम् । तथाहि—
अस्मत्स्त्रे गौतमगणे गणाधिपतिर्गीतमः, तस्य प्रवरः आङ्गिरसायास्यगोतमिति ।
तद्गणप्रविष्टाः ओद्गिजकाक्षीवताः तेषां व्यार्षयः आङ्गिरसायास्यगोतमिति ।
तद्गणप्रविष्टाः वामदेवबृहदुक्थाः तेषां व्यार्षयः आङ्गिरसवामदेवबार्हदुक्थेति ।
एतेपामङ्गिरोगणत्वेन ऋषिद्वयानुवृत्तेरभावात् गणाधिपतिगौतमसमानप्रवरकत्वाभावः । एते सर्वेऽपि सार्वभौमेर्द्शनिर्णये विवाहप्रकरणे गौतमायास्यौचित्थ्यौद्या-

जवामदेवाङ्गिरसकाक्षीवतबृहदुक्था अमी मिथो नोद्धहेयुरिति निरूपिताः । एवं हरितगणे हरितो गणाधिपतिः तस्य प्रवरः आङ्गिरसाम्बरीपयोवनाश्वेति । तद्गणपिष्टाः कुरसाः, तेषां प्रवरः आङ्गिरसाम्बरीपयोवनाश्वेति । तद्गणपिष्टाः कुरसाः, तेषां प्रवरः आङ्गिरसाम्बात्कोत्सेति । एतेषामङ्गिरोगणत्वेन हरितेन ऋषिद्वयानुवृत्तेरभावात् समानप्रवरकत्वाभावः । तऽषि हरिताम्बरीपयोवनाश्वमान्वातृकुत्साः पृष्ट मिथो नोद्धहेयुरिति तत्रैव सार्वभामेन प्रतिपादिताः । एवं कश्यपाणे गणाधिपतिः कश्यपः तस्य प्रवरः काश्यपावत्सारनेष्ट्रवेति तद्गणप्रविष्टाः शण्डलदेवलासिताः तेषां द्वापयः देवलासितित तेऽषि काश्यपावत्सारनेष्ट्रवरेकशण्डलदेवलासिताः सप्त मिथो नोद्धहेयुरिति तत्रैव प्रतिपादिताः । एवं वसिष्ठगणे गणाधिपो वसिष्ठः तस्य वासिष्ठेत्येकः प्रवरः तद्गणप्रविष्टसंकृतिप्रतिमान्पाणां त्र्यापयः शाक्त्यसांकृत्यगाग्वीतेति तेऽपि गणाधिपतिना वसिष्ठेनासमान-प्रवराः सर्वेऽप्येते वसिष्ठेनद्रप्रमद्भरद्रसुपराशरशितकुण्डिमेत्रावरुणपृतिमानसंकृति-गौरवीताः दश मिथो नोद्धहेयुरिति दशनिणये तत्रेव प्रतिपादिताः बेनेव सार्वभौमेन । ततश्च—

एकद्रचर्ष्यन्वयाचिक्यानिषद्धा ये कर्ष्रहे। वक्ष्ये तान् संकलस्याहं समानप्रवरान् स्फुटम्॥

इति प्रथमश्लोकप्रतिज्ञायां 'एकद्रचर्ष्यंन्वयाच्चियात् ' इति करग्रहिनपेधकानां एकर्ष्यनुवृक्तिऋषिद्वयानुवृक्तिऋषित्रयानुवृक्तिसगणत्वानां तत्तद्गणघटकेषु येषु संभवः तान् समानग्रवरान् संकलस्य वक्ष्ये इति तच्छब्दोपात्तानां पूर्वोक्तविवाहिनपेधकिनिम्तिविद्यादिवाहिनपेधकिनिम्तिविद्यादिवाहिनपेधकिनिम्तिविद्यादिवाहिनपेधकिनिम्तिविद्यादिवाहिनपेधकित्व । एवं चित्रप्रवर्गास्य किष्मणानुभविष्टत्वे तत्समानप्रवरकस्य तस्य सार्वभौमादिभिः तद्रणेनाभिधानात् पूर्वोक्तसंख्यापिरच्छेदादिविरोधाचेति न किचिद्रत् । एवं वार्ध्यक्षस्य सूत्रकारेण एकार्षयप्रवरोक्तिस्तस्यव धर्मप्रवृक्तौ न्यार्पयप्रवरोक्तिश्चाविरोध्यप्रवरद्यविकल्पाभिप्रायकल्पनवत् सूत्रकारीयन्यार्पयगर्यप्रवरोक्तिश्चाविरोध्यप्रवरद्यविकल्पाभिप्रायकल्पनवत् सूत्रकारीयन्यार्पयगर्यप्रवरोक्तिः धर्मप्रवृत्त्युक्तपञ्चार्पयगार्ग्यप्रवरोक्तिश्च प्रवरद्याविकल्पाभिप्राय एव वकुमुचितः पूर्वोक्तर्याक्ष्याक्रप्याक्तिस्त्रवे प्रवर्गक्तिः । अत एव गार्ग्यविषये एकस्मिन्नेव पञ्चार्पयप्रवरः ज्यार्थयप्रवरश्च आश्वलायनसूत्रकृता स्वयं गार्ग्यविषये एकस्मिन्नेव पञ्चार्पयप्रवरः ज्यार्थयप्रवरश्च आश्वलायनसूत्रकृता स्वयं

कण्ठत एव विकल्पितः ! निर्णयसिन्धौ च—'अथ भरद्वाजाः ते चत्वारः भरद्वाजः गर्गाः ऋक्षाः कपय इति । भारद्वाजानामाङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेति त्रयः । गर्गाणां आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाज्ञशैन्यगार्ग्योति पश्च । आङ्गिरसशैन्यगार्ग्योति वा । अन्त्ययोवर्यत्ययो वा भारद्वाजगार्ग्यशैन्योति वा गर्गभेदानां आङ्गिरसतै-ित्तरिकापिभुवेति । ऋक्षाणां कपिलानां च आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजवान्दनमान्तवचसेति पश्च । आङ्गिरसवान्दनमात्तवचेति त्रयो वा । कपीनां आङ्गिरसामहय्यो-रक्षयेति । आत्मभुवां आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजमन्तवद्वात्मभुवेति पश्च । भारद्वाजानां सर्वपां अविवाहः ' इत्यनेन भारद्वाजेषु गर्गऋक्षस्वतन्त्रकपीनन्तर्भाव्य तत्र गार्ग्यस्य विकल्पेन प्रवरद्वयमभिधाय परस्परमविवाहश्च प्रतिपादितः । न च तस्य स्त्रान्तरत्या तद्विकल्पाभ्युपगमो नास्माकं विवक्षित इति वाच्यम् अविरोधेन तदुक्तपकारे वाधकाभावात्, तथा बहुधा दर्शनाच्च । एतेन वैकल्पिकप्रवरद्वयवानाश्वलायनादिसम्मतोऽस्तु कश्चिद्वारद्वाजगार्ग्यः, अस्तु चापरो व्यव-रियतित्रप्रवर्वाच् कापिगणान्तर्गतगार्ग्यं इति सर्वसमीकरणचोद्यमपि प्रत्युक्तम् । तादृश्चार्यसद्भावे प्रमाणाभावस्य वाधकप्रपञ्चस्य च प्रागेव स्फुटमुपपादितत्वात् इति निर्गर्वः ननु धर्मप्रवृत्तिप्राचीनकोशे कचित्

गौतमादिवदेवायं गणः पुत्राष्ट्रकान्वितः । अतो गार्ग्यः कपेर्भर्तुस्स्वातन्त्र्येण विशेषितः ॥ भारद्वाजेस्सहातोऽस्य विवाहोऽङ्गीकृतोऽखिलेः ।

इति पाठो दृश्यते । अस्यार्थः — अतो गार्ग्य इत्यत्र अत्रश्च्दः भारद्वाजी-यगार्ग्यपरः । भेदश्च पश्चम्यर्थः अन्वयश्चास्य गार्ग्य इति प्रथमान्तपदार्थ । तथा च भारद्वाजगार्ग्यभिन्नः त्रिप्रवरगार्ग्यः भर्तः कपेः स्वातन्त्र्येणाधिपत्यलक्षणेन विशेषितः विशेषवान् तद्रणानुप्रविष्ट इति यावत् । अतः कारणात् अस्य त्रिप्रवरगार्ग्यस्य भारद्वाजस्सद् विवाहोऽङ्गीकृत इति । ततश्चितत्पाठानुसारेण त्रिप्रवरगार्ग्यस्य किष्गणानुप्रवेशप्रतितः भारद्वाजगणक्यं नास्त्येविति चेन्मवम् । एतत्पाठानुरोधेन त्रिप्रवरगार्ग्यस्य स्वतन्त्रकिष्णणानुप्रवेशे सूत्रकारोक्तभारद्वाजघितप्रवरित-गोधेन वहुतर्गनवन्धनकारीयकिष्विभागप्रकरणोक्तसङ्ख्यापरिच्छेदविगेधेन आपस्त-म्बस्त्रानुयायिसार्वभौमीयग्रन्थोक्तगणाघितकिष्णसंख्याविगेधेन एतद्वचनपूर-वीत्तरसन्दर्भविगेधेन च तादृशपाठस्य प्रामादिकत्वात् । तथा हि तदुत्तरं तथा

चोक्तं स्मृत्यर्थसारे—'कपिप्रसिद्धाद्यदिताविह द्वो ' इत्यादिना स्वतन्त्रकपेः भार-द्वाजकुले विवाहप्रतिपादनं न संगच्छते; पूर्वयन्थे त्रिप्रवरगार्ग्यस्यैव भारद्वाजेषु विवाहसम्भवप्रतिपादनेन तत्संव दपरोत्तरप्रनथेऽपि गार्ग्यविवाहसम्भवप्रतिपादनस्यैव आवश्यकत्वात् । एवमतो गार्ग्य इत्यस्य व्यवहितपश्चप्रवरगार्ग्यभिन्नगार्ग्य इत्य-र्थकथनमप्यसंगतमः भारद्वाजप्रकरणस्य परिसमाप्तत्वेन 'अथ कापेगणः ' इति प्रकरणान्तरारम्भेण च अत इत्यस्य व्यवहितपश्चप्रवर्गार्ग्यपरामर्शकत्वासंगतेः। यत्तु पश्चम्या भेदोऽर्थ इति, तत्तु सर्वथा व्याकृत्यनभिज्ञताभूलं, पश्चम्या भेदरूपार्थे अनुशासनस्य पठचमानव्याकृतितन्त्रे कचिद्प्यदर्शनात्, अनादिप्रयोगाभावेन निरूढलक्षणाया असम्भवाच । अन्यथा चैत्रानमैत्र इत्यत्र चैत्रभिन्नो मैत्र इति शाब्दबोधापत्तेः, घटादन्य इत्यत्र पौनरुक्त्यापत्तेश्च । यदापे अतो गार्ग्य इत्यत्र सार्वविभक्तिकस्तासिः, अत्रेति तदर्थः । तथा च गार्ग्यः भर्तुः स्वातन्त्रयेण अत्र कापिगणे विशेषित इत्यर्थ इति । तदिदं मलयं गच्छतो मन्दरपथान्वेपणं, यतः गार्ग्यसामान्यकदेशस्य त्रिप्रवरगार्ग्यस्य पश्चप्रवरगार्ग्यद्भेदोपपादनाय स्वतन्त्रक-पिगणप्रवेशाय च प्रवृत्तस्य भवतः गार्ग्यशब्देन सामान्यस्य ग्रहणं । यद्प्यत्र— गार्ग्यविवाहप्रतिपादके ' अतो गार्ग्यः कपेर्भर्तुः ' इति वचने अतइशब्देन पश्चप्र-वरभारद्वाजीयगार्ग्यः परामृश्यंत । तस्यार्थः प्रतियोगित्वं तस्य विशेषित इत्यत्र भेदपर्याये विशेषेऽन्वयः, अन्वभावितणिजयं शब्दः, तथा च भर्तुस्वामिनः कपेः स्वातन्त्रयेणायं गार्ग्यभारद्वाजीयगार्ग्यवद्विशेषितः आपस्तम्बपाठतः स्वतंत्रकापेगणे अयं गार्ग्यः भारद्वाजीयगार्ग्याद्भिन्नतया बोधित इति यावत् । अतो हेतोरस्य गार्ग्यस्य सगणत्वसमानप्रवरकत्वादिरहिततया भारद्वाजैस्सह विवाहोऽखिळैरंगीकृत इति स्वरसार्थ इति—तदापि न साधीयः । अत्र गार्ग्यः पश्चप्रवरगार्ग्यप्रतियोगि-कभेदवानिति शाब्दबे।धोपपादनं व्युत्पत्तिविरुद्धम् । द्रव्यं न घटः इत्यस्य प्रामा-ण्यवारणायानुयोगितावच्छेदकस्य प्रतियोग्यवृत्तित्वानियमाभ्युपगमात् घटप्रतियोगिकभेद्रय द्रव्यत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वात् तद्वाक्यप्रामाण्यं दुर्वार-मेवेति वाच्यम्। भेदवोधस्थले तद्धितावच्छेदकविशिष्टे धिमतावच्छेदकावच्छे-दकावच्छेद्यानयोगिसम्बन्धेन भेदान्वयबोधनैयत्यात् । न चैवमपि घटो घटपटोभयभित्यत्र घटत्वावच्छेद्यानुयोगितासम्बन्धेन घटपटोभयभेदान्वयबोधो नं स्यादिति वाच्यम्। प्रतियोगितावच्छेदकपर्याप्त्यवच्छेदकधर्मावच्छिन्नपर्याप्तिकान्य-

धंर्मस्यैव तद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदानुयोगितावच्छेदकत्वमिति नियमेनोक्त-दोषाभवात् । तथाच पश्चप्रवरगार्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदानुयोगितावच्छेद-कत्वस्य त्रिप्रवरगार्ग्यमात्रवृत्तिधर्म एवाभ्युपेयतया तद्धर्माविच्छन्नस्य प्रकृते अनुप-स्थितेः। अजा यामं याप्यते चेत्रेणेत्यादिणिजन्तसमाभिव्याहारस्थले द्वितीयान्तार्थ-यामकर्मकत्त्वान्वितस्य चेत्रेणेति चैत्रकर्वकर्वकत्वान्वितणिजर्थव्यापारेण स्वनिर्वाह्य-कर्तृतानिरूपकत्त्वसम्बन्धेनान्वितस्य धात्त्वर्थस्य कर्मप्रत्ययार्थकर्तृत्त्वेऽन्वयः, 'ण्यन्ते कर्तश्च कर्मणः ' इत्यनुशासनात् । तस्य तु प्रथमान्तपदार्थे अजायामन्वयः तथा च चैत्रकर्त्वकव्यापारनिर्वाह्यकर्तृतानिरूपक्रयामकर्मकगमनकर्तृत्वाश्रयीभूता अजेति शाब्दबोधक्रमः । तह्यान्तेन 'स्वतन्त्रयेण विशेषितः' इत्यन्तर्भावितणिजन्त-पक्षे भेदस्य नित्यत्वेन किञ्चिद्वचापारप्रयोज्यत्वासम्भवात् अत्र तथा शाब्दबोधो-पपादनासम्भवात् इति एवं पूर्वाधप्रतिपादितार्थहेतुपरत्वेन अतइश्रब्दार्थापपत्ती व्यवहितपरामर्शेन क्विष्टा गतिरप्यन्याय्या। एवं कापेगणे...... मन्तरेणैवाशसक्तगार्ग्यविवाहासम्भवाइांकासमाधानपरत्वेन 'अता गार्ग्य' इति वच-नावतारणात् विचारणीयत्वेन प्रसक्तत्वतन्त्रकपिविवाहासम्भवपरत्वेन तद्वचनावता-रणमेव न्याय्यामित्याकलयामः । इत्थं चोक्तानुपपत्तिभिः द्शितपाठः प्रामादिक इति सुङ्गक्तमस्माभिः । वस्तुतः औत्तरीयसुजातयन्थेषु 'अथ कापगणः—

> गौतभादिवदेवायं गणाऽप्यत्राष्टकान्वितः। अतो गार्ग्यकपेर्भर्तस्वातन्त्रयेण विद्यापतः॥ भारद्वाजेस्सहातोऽस्य विवाहांऽगीकृतो परैः।

इत्येकः पाठः ।

भारद्वाजैस्महान्योन्यं विवाहां ऽगीकृतो ऽखिलैः।

इत्यपरः पाठः । अत्र चायमर्थः —गार्ग्यकपोरित पश्चमी, पर्शतत्युरुपश्च समासः, भर्तः स्वतन्त्रस्य कपेः गार्ग्यसम्बन्धिकप्यपेक्षया अस्वतन्त्रकप्यपक्षयिति यावत् । विशेषतः स्वातन्त्रयेण हेतुना अस्य कपेः अतो परैः स्वतन्त्रकपिभिन्नेः प्रत्येकगणानुप्र-विष्टिरिति यावत् । भारद्वाजैस्सहान्योन्यं वा विवाहोऽङ्गीकृत इत्यर्थः । एवं सत्येव उत्तरप्रन्थस्सङ्गतो भवति । कथमन्यथा स्वतन्त्रकपेभारद्वाजैस्सह विवाहप्रतिपादनं ज्यायः । न चास्मत्पाठेऽपि स्वतन्त्रकपेभारद्वाजेषु विवाहप्रतिपादने स्वति तद्वुनविष्ट-गार्ग्यस्य विवाहिसद्व्चतीति वक्तं शक्यं, तद्वुप्रवेशस्य द्दित्वबहुतरप्रमाणविसद्धत्वेन

तद्र्थमेवमर्थकरुपनस्यातिक्विष्टत्वेन सहद्यहृद्यङ्गमत्वाभावात् । इत्थं च—त्रिप्रव-रगार्ग्यस्य स्वतन्त्रकपिगणानुप्रवेशे सर्वथेव साधकाभावात्, किपगणिवचारप्रस्तावे प्रौढिनिबन्धनेषु तत्प्रवरतद्नुप्रवेशयोरनिभधानात्, प्रत्युत 'त्रीणि केवलं त्रयः परस्परं नोद्धहेयुः । अङ्गिरोवेशिष्टचेन चत्वारः परस्परं नोद्धहेयुः दिति च तत्रतत्र गार्ग्यप्रहाणेन संख्यापरिच्छेदानुगुण्यात्, अस्मत्सूत्रस्य अग्निहोत्रं जुहोति यवागूं पचतीत्यादाविव पाठकमस्य त्याज्यत्वतात्पर्यकत्वात्,

भारद्वाजाश्व कपयो गर्गा रौक्षायणा इति । चत्वारोऽपि भरद्वाजा गोत्रेक्यान्नान्वयुर्मिथः ॥

इति मतान्तरबोधनतात्पर्यकत्वात् सूत्रान्तरे प्रवरद्वयविकल्पानुरोधाच्च भारद्वाज-गणानुप्रविष्ट एव गार्ग्यस्सर्वोऽपीति सहृद्यहृद्यंगमः पुनः निर्व्यलीकः पन्थाः। ततश्च स्मृतिरत्नावल्यां सर्गोत्रसमानप्रवरसगणेषु विवाहं कुर्वतां प्रत्यवायमाह संग्रहकारः—

> गोत्रजां गणजां कन्यां कामतः परिणीय यः। प्रजामुत्पादयेन्द्रयाद्वरुतस्पगमत्रतम्।

इत्यादिना गणजाविवाहेऽपि निषेधप्रतिपादनात् 'भारद्वाजास्तु' इत्यादिवचनेषु गर्गशब्दः सगणत्वादिदोषानुबन्धेन गार्गसामान्याभिप्रायक एवेति कृतं पहावितेन ॥

वस्तुतस्तु—विद्यारण्यस्वाभिकृतिनवन्धेन स्मृतिसंग्रहे 'अथ गोत्रप्रवरिनणियः' इत्यारभ्य गोत्रलक्षणमुक्त्वा—

> मुनिप्रणीतप्रवरान् ब्रूमः पश्चाञ्चाता वयम् । अनन्तान्यपि गोत्राणि वर्गीकृत्य वदामहे ॥ आपस्तम्बोदितान् शेषान् विकीर्णान् प्रवरानहम् । द्विजातीनां हितार्थाय संगृह्वामि पृथकपृथक् ॥

इति प्रतिज्ञाय 'भृगवो जामदृश्याश्च' इत्यादिना 'मिथो विवाहं नार्हन्ति समान-प्रवरा यतः' इत्यन्तेन भृगुगणं समाप्य 'अथांगिरोगणः—

आंगीरसास्तथाऽऽयास्या उचत्थ्या औशिजास्तथा। काक्षीवता वामदेवा बृहदुक्थाश्च सप्तमाः॥ एते गौतमसंज्ञास्स्युभिन्नप्रवरजा अपि। समानप्रवरत्वेन व्यवहारादितां गताः ॥ मिथो विवाहं नार्हान्त समानप्रवरा यतः ॥ अत्रापस्तम्बकारिका—

आंगीरसानां तु भृगोः परेषां आबाईदुक्थान्नामिथो विवाहः । इति ॥

आंगिरसाः बाईस्पत्याः भारद्वाजास्तथैव च ।

कुकश्रीवाग्निवेश्यश्च तयोर्जायनसंज्ञिकाः ॥

तथव मातवचसः तथैव कपयोऽपि च।

गर्गाश्च कपय३शेन्या एते एकोनविंशातिः॥

कपयोऽपि भरद्वाजास्स्युस्सम्बन्धित्वसम्भवात् ।

मिथो विवाहं नार्हान्त समानप्रवरा यतः ॥

एतेपां त विशेषोऽयं आमहाय्याभिधानकैः।

औरक्षय्येश्व कापाभः विवाहिश्विभिरिष्यते ॥ इति ॥

अत्रापस्तम्बकारिका-

नातः परेषां हरितादधस्ताान्मिथो विवाहस्तु कपेर्न चास्य॥

'किपना तु चान्यथा' इति पाठान्तरम्। यन्थान्तरे—

कापेप्रसिद्धाबुदिताविह द्वौ स्वतन्त्र एकोऽस्त्यपरोऽस्वतन्त्रः।

तत्र स्वतन्त्रस्य कपेविवाहं मिथो भरद्वाजकुलेन चाहुः ॥ इति ॥

आङ्गीरसाश्चाम्बरीषयीवनाश्वहरीतकाः।

मान्धाता चैव कौत्साश्च पैङ्गाश्चतदनन्तरम्॥

शङ्कदर्भा हैमगवा एते हरितगोत्रजाः।

मिथो विवाहं नार्हन्ति समानप्रवरा यतः ॥

अत्र कारिका-

प्रागाजिमीढात् शिनितः परेषां आङ्गीरसानां न मिथो विवाहः। इति ॥ गौतमभरद्वाजहरितगणानुकत्वा तदुत्तरं 'आङ्गिरसा आजिमीढा' इत्यारभ्य—

चतुदशैते विख्याताः पृथग्गोत्रप्रवर्तकाः।

मिथो विवाहं नाहीन्त समानप्रवरा यतः ॥

इत्यन्तेन कण्वविरूपमुद्गलविष्णुवृद्धगणानभिधाय तदुत्तरं एवं सप्तगणाविधा-

नात् । अत्र भरद्वाजगणांतःपातित्वेन स्वतन्त्रकिषगणस्य भरद्वाजगणे प्रवरेस्सर्वे-मिथोविवाहासिद्धचर्थं पृथगुपादानम् । ततः आंगिरसगणानामापि गणाष्टकत्वात् अष्टसङ्खचाविशिष्टत्वमप्युचितमेव । 'सप्तेते आङ्गिरसगणाः' इति प्रन्थान्तरे कथ-नम् । किषगणस्य भारद्वाजगणान्तःपातित्वाभिप्रायभित्युक्त्वा तदुत्तरं प्रन्था-नतरेष्वित्यादिना विष्णुवृद्धगणप्रविष्टान् ज्ञाल्यप्रभृतीन् सप्तगोत्रप्रवर्तकान् मतभेदे-नाभिधाय आजमीढादीनां चतुणां गणानां परस्परं विवाहोऽस्तीत्यिसमन्नर्थे—

ामथोऽपि कुत्सात्परतश्चतुणां विवाहामिच्छान्ति कपर्दिशिष्याः । इत्यापस्तम्बकारिकां प्रमाणमभिधाय

मिथो विवाह्यास्तु गणा आद्यमाङ्गिरसं विना ।

.....इत्यिक्किरोगणसङ्गहः॥

इत्याभिहितम् । ततश्चेतद्यन्थोदाहतापस्तम्बीयगणानिर्णायकाविवाहविधिनिषेधेदंपर्यप्रवृत्तकारिकाऽबलोकनेन श्रोतापस्तम्बीयप्रवर्यण्डघटकस्य 'अथ भरद्वाजानां व्यापेयः आङ्किरसबाहर्रपत्य भारद्वाज' इत्यारभ्य ' अथ कपीनां व्यापेयः, अथ गर्गाणां व्यापेयः आङ्किरसगार्ग्यशन्येति भारद्वाजगार्ग्यशन्येति ज्ञिनिवत्गर्गवत् भरद्वाजवत् ' इत्यन्तस्य यन्थस्य कप्यन्तर्भविन भारद्वाजगणप्रतिपादकत्वमेवेति निर्णीन्यते । अतश्चेतत्स्त्रकारस्यापिकपीनां भारद्वाजगणप्रविष्टत्व एवं तात्पर्यस् । अध्वलान्यनस्त्रव्याच्यायां नाग्यणवृत्तो त्रित्रपीणां अगस्त्याष्ट्रमानां आपत्यतया य सम्पन्ते ते तद्वोत्रप्रित्युच्यन्ते। यथा जमद्येगोत्रं वत्याद्यः तथा गोतमस्यायास्याद्यः भरद्वाजस्य ऋक्षगर्गाद्यः तथा अव्यादीनां स्वस्ववर्गा इत्यनेन गर्गाणां भरद्वाजापत्यत्वनिश्चयेन तत्रेव गर्गप्रवर्गाभिधानावसरे गर्गाणां पञ्चापेयस्व्यापेयो वा प्रवरोविकल्पेन भवति व्यवस्थया गर्गभेदानवमादित्युक्तम्। एते च भारद्वाजाः ऋक्षाणाय-विकल्पेन भवति व्यवस्थया गर्गभेदानवमादित्युक्तम्। एते च भारद्वाजाः ऋक्षाणाय-विकल्पेन भवति व्यवस्थया गर्गभेदानवमादित्युक्तम्। एते च भारद्वाजाः ऋक्षाणाय-विकल्पानां कपीनां भरद्वाजानां गर्गणां च भारद्वाजत्वात् सर्वपां च परस्परमधिवाह इत्युक्त्या, स्मृत्यर्थसारे च जमद्विगणमारभ्य एतद्वणघटकानां केपाव्यद्वावसरे— पत्यत्वप्रयुक्तगोत्रेक्याद्विवाहः, केषांचित्प्रवर्गक्याद्विवाहः इति प्रतिपादनावसरे

भागद्वाजास्मकपयो गर्गा रोक्षायणा इति। चत्वारस्ते भरद्वाजा गोत्रिक्यान्नान्वयुर्मिथः॥

इत्यादिना गर्गाणां भरद्वाजापत्यत्वेन तद्गोत्रत्वादिववाह इति दिगिति प्रतिपा-दनाच, सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेत् मातृवदेनां विभृयात् सगोत्रां गत्वा चान्द्रा- यणमुपदिशेत् व्रते परिनिष्ठिते ब्राह्मणीं त्यजेन्मात्वत् भगिनीवत् गर्भी न दुष्यति काश्यप इति विज्ञायते । बुद्धिपूर्वे तु शातातपः—

परिणीय सगोत्रां तु सभानप्रवरां तथा।
कृत्वा तस्यास्तमृत्सर्ग अतिकृच्छ्रं समाचरेत्।।
समानप्रवरां कन्यां एकगोत्रामथापि वा।
विवाहयति यो मूहस्तस्य वद्यामि निष्कृतिम्।।
उत्सुज्य तां ततो भार्या मातृवत्परिपालयेत्।
यदि कश्चित्त तामेव कन्यामुद्वोपगच्छति॥
गुरुतल्पत्रताच्छुध्येत् गर्भश्चेत्सोऽन्त्यतां व्रजेत्।
चण्डालेपु प्रजाः क्षिप्त्वा वतं तु मरणान्तिकम्॥
कामादिवाहमात्रे वा प्रजाऽनुत्पाद्नेऽपि वा।
तस्य चण्डालवायः स्यात् वतं प्राणान्तिकं चरेत्॥

इत्यादिपरसहस्त्रप्रस्वायस्मरणाच्च भारद्वाजानां गर्गाणां च मिथी विवाहो न साधीयांनेवत्यलं स्वतीनहत्तनुद्वरप्रहरणप्रयासेन ॥ आपस्तम्बेन तावन्न विवाहता-त्पर्यण प्रवर्ग व्याख्याताः, विवाहप्रकरणे तद्निरूपणात्। किंतु श्रीतकर्मतात्पर्येण, तत्प्रकरणे उक्तत्वात् । तत्र हि इत उद्धान्ध्वर्युर्शणीतेऽमुतोर्याचो होता वहत्या-रच्यम् । अत एव च प्रतिप्रवर्गाठं अर्ध्वयुवरणहोत्वरणयोधिशेषो द्शितो । परंतु विवाहविधिनिषेष्वविपयोऽपि आपस्तम्बीयप्रवर्णण्डोत्वरणयोधिशेषो द्शितो । परंतु विवाहविधिनिषेष्वविपयोऽपि आपस्तम्बीयप्रवर्णण्डोत्वरणयोधिशेषो तद्गुपयोणात् एवं च गर्गप्रवरो यत्र कापि आपस्तम्बेन पठ्यतां; नतावता विवाहविधिनिषयोधिशेषात् एवं च गर्गप्रवरो यत्र कापि आपस्तम्बेन पठ्यतां; नतावता विवाहविधिनिषयोधिशेषात् एवं च गर्गप्रवरो यत्र कापि आपस्तम्बेन पठ्यतां; नतावता विवाहविधिनिषयोधिशेषात् एवं च गर्गप्रवरो यत्र कापि आपस्तम्बेन पठ्यतां; नतावता विवाहविधिनिषयोधिशेषायाणां भरद्वाजान्तर्मावः स्पष्ट मवगम्यते । तत्र च कपां चित् गर्गाणां भरद्वाजान्तर्मावः स्पष्ट मवगम्यते । तत्र च कपां चित् गर्गाणां भरद्वाजाविवाहिषयोधिश्वर्व सर्वेपां गर्गाणां भरद्वाजगणप्रविष्ठत्वं द्शितम् । सर्वेपामेव च गर्गाणां भरद्वाजस्तहिसह विवाहिनेषय उक्तः । तस्माहर्गभरद्वाजयोविवाहोऽप्रामाणिक एव ॥

गर्गसामान्यसंबन्धो भारद्वाजकुलस्य नो । इति पद्वाभिरामोऽयं मन्यते धर्मशास्त्रतः ॥ इति गर्गभरद्वाजकुलविवाहविचारः समाप्तः।

#### आश्वलायनापस्तम्बद्धोधायनकात्यायनमत्स्योक्ताः

प्रवरदर्पणकारदाई।ताश्च.

# प्रवराः, गोत्रगणाश्च.



#### १ प्रथमः प्रवरः--

# भागव च्यावन आप्रवान ओर्व जामद्ग्न्य

इत्येतं प्रवरमाश्वलायनः, आपस्तम्बः, बोधायनः, कात्यायनः, मत्स्यः इत्येते सर्वेऽव्युपदिशन्ति । आपस्तम्बः पुनरस्य विकल्पतया,

# भागेव और्व जामदम्य

इत्येतं प्रवरमाह । तत्राश्वलायनापस्तम्बौ जामदग्न्या वत्सा इत्युपक्रम्य एनं प्रवरमाहतुः । वोधायनस्तु वत्सा इत्युपक्रम्य । कात्यायनस्तु जमदग्नयो बिद्य इत्युपक्रम्य ॥

# (१.) प्रथमो गणः।

#### जामदग्न्या वत्साः.

| १ अजेकजिहिः का              |                    | आप |
|-----------------------------|--------------------|----|
| २ अतिगौविः ( अविः+गौविः ),, | ११ अविः २          | का |
| ३ अनुलोमी ,,                | १२ आजिहीतिथिः      | 77 |
| ४ अनुशातिकः ( अनुसातिकः,    | १३ आपिशलयः १४      | बो |
| • •                         | १४ आपिशलेयाः १३    | 77 |
| ५ अनुसातः (अनुसातिकः) का    | १५ आमिलायनः १९१    | म  |
| ६ अनुमातिकः ४,५ म,का        | १६ आर्कायणः        | का |
| ७ अनुसार्किः ४              | १७ आर्कायणाः ९, १९ | बो |
| ८ अरसयः ३४ बो               | १८ आर्तभागः        | का |
| ९ अयांयणाः १७, १९           | १९ आर्यायणाः ९, १७ | बो |
|                             |                    | '  |

|                                                                                                                                      |            |                          | AL MALE SHEET STREET, AND |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| २० आलेख (खाय) नाः                                                                                                                    |            | ४८ काम्बलोदरयः ४७        | वो                        |
| २१ आइमक्रमः २२                                                                                                                       |            | ४९ काम्बलोदरिः           | का                        |
| २२ आइमक्रमणिः २१                                                                                                                     | , ,        | ५० काम्बोदः              | भ                         |
| २३ आह्वायन:                                                                                                                          | 77         | ५१काम्बोरकृत् ३६, ४४     | वो                        |
| २४ उच्चयमानः १९९                                                                                                                     | 7 7        | ५२ काशकृतस्राः ५३        | वो                        |
| २५ उच्चेर्मन्यवः                                                                                                                     | बो         | ५३ कासकृत्स्राः ५२       | 7 7                       |
| २६ उष्ट्राक्षा                                                                                                                       | 7 7        | ५४ कासिकृत् ४५           | म                         |
| २७ उष्ट्राक्षिः                                                                                                                      | का         | ५५ काह्ययनाः ४३, ४६      | बो                        |
| २८ ऋतभागः                                                                                                                            | 1 1        | ५६ कृतभागाः २९           | 77                        |
| २९ ऋतभागाः ५६                                                                                                                        | वो         | ५७ कृत्स्रः ३०२          | म                         |
| ३० ऋपभिः                                                                                                                             | म          | ५८ केझलेडिः ५९           | 77                        |
| ३१ ऐतिशायनः                                                                                                                          | का. आप     | . ५९ केसलेढिः ५८         | 7 <b>7</b>                |
| ३२ ऐतिशायनाः                                                                                                                         | बो         | ६० कोचहस्तिः (कोचहःहस्ती | ) का                      |
| ३३ औपजिह्नयः ११३                                                                                                                     | • • •      | ६१ को चहस्तिकः           | म                         |
| ३४ औरसयः ८                                                                                                                           | 7 7        | ६२ कोटर: ३०१             | 77                        |
| ३५ कटेराणि: ३७                                                                                                                       | का         | ६३ कोपयज्ञः ६४           | 77                        |
| ३६ कठोरकृत् ४४, ५१                                                                                                                   | वो         | ६४ कोपियज्ञः ६३          | 77                        |
| ३७ कण्ठेरणिः ३५                                                                                                                      | का         | ६५ कौटचक्षुः             | का                        |
| ३८ कपानीलः ३९                                                                                                                        | म          | ६६ कोटलिः ६६             | म                         |
| ३९ कपाली ३८                                                                                                                          | <b>,</b> , | ६७ कोाठिलिः ६८           | म                         |
| ४० करबः ७१                                                                                                                           | वा         | ६८ कोंबहः ६०             | का                        |
| ४१ कांसः                                                                                                                             | 4 7 1      | ६९ कोश्चः                | 71                        |
| ४२ कांसयः                                                                                                                            | बो         | ७० कोचाक्षिः             | 77                        |
| ४३ काङ्गायनाः ४६, ५५                                                                                                                 | 7 7        | ७१ खण्डवः ४०, १५४        | बो                        |
| ४४ काठोरतुः ३६, ५१                                                                                                                   | 77         | ७२ गनिभः ३३८             | म                         |
| ४५ कान्तिकृत् ५४                                                                                                                     | • •        | ७३ गवेरणि: १६२, २०७      | का, म                     |
| ४६ काम्बयनाः ४३, ५५                                                                                                                  | į          | ७४ गाङ्गेयाः             | बो                        |
| ४१ कांसः<br>४२ कांसयः<br>४३ काङ्गायनाः ४६, ५५<br>४४ काठोरतुः ३६, ५१<br>४५ कान्तिकृत् ५४<br>४६ काम्बयनाः ४३, ५५<br>४७ काम्बरोद्रयः ४८ |            | ७५ गार्भा (भ्यां) यणः    | का                        |

|                       |     | 0 - 2                       | >          |
|-----------------------|-----|-----------------------------|------------|
|                       | 1   | १०३ दाणयः १०१, १०४          | व।         |
|                       |     | १०४ दाधेषकयः (१०३           |            |
| ७८ गोत्सायनः          | भ   |                             | 77         |
| ७९ गोष्ठायनः ८०       | 1   | २०५ दार्भायणाः              | 77         |
| ८० गोष्ठचायनः ७९ म,   | 1   | १०६ दाभिः                   | का         |
| ८१ गोह्यायनः ७७       | i   | १०७ दिवप (पी) तिः           | म          |
| ८२ गोब्जायनाः ८४      | वो  | १०८ देवताप (य) नाः १०९, ११३ | २ बो       |
| ८३ गाविः २            | का  | १०९ देवन्तायनाः १०८, ११२    | "          |
| ८४ गौष्ठायनाः ८२      | वो  | ११० देवमातः                 | का         |
| ८५ चाणूकेयः २२५       | का  | १११ देवमत्याः ११४           | ,,         |
| ८६ चान्द्रमसः का,     | -   | ११२ देवहायनाः १०८. १०९      | 77         |
| ८७ जलिंधः ८८          |     | ११३ द्रोणाजिह्नयः ३३        | , .        |
| ८८ जलूपिः ८७          | ł   | ११४ द्वेमत्याः १११          | 7 -        |
| ८९ जहिनः (म)          |     | ११५ देहालि: २७६             | 7.         |
| ९० जानायनाः ९९, १६१   | •   | ११६ धाननयः २१८              | 77         |
| ९१ जाबािलः बो, ३      | 1   | ११७ ध्वजकृत् ३२५            | म          |
| ९२ जिहीतयः ९५         | बो  | ११८ नडायनः                  | 7 7        |
| ९३ जिह्मशून्यः        | म   | ११९ नद्धेषयः १०४            | बो         |
| ९४ जीवन्तिः म. का. इ  |     | १२० नान्तभागी               | म          |
| ९५ जिहीतयः ९२         |     | १२१ नालायनः                 | का         |
| ९६ जैह्माजिः ९८       | का  | १२२ नाज्ञायनाः १८९          | बो         |
| ९७ जैह्मायनिः         | 9 9 | १२३ निराणिः                 | का         |
| ९८ जेह्यतिः ९६        | , , | १२४ नेकाजिहाः (ह्र)         | म          |
| ९९ ज्ञानायनाः ९०, १६१ | बो  | १२५ नैकर्षः १२७             | का         |
| १०० तीलकेशिः          |     | १२६ नेमिश्यः (ष्यः)         | म          |
| १०१ दक्षयः १०३, १०४   |     | १२७ नेविपः १२५              | का         |
| १०२ दिभिः             |     | १२८ नो (नौ) पेयाः           | बो         |
|                       | - 1 |                             | <b>* *</b> |

| 200                                         |            | 20.2                     |       |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------|-------|
| १२९ नोलिकः                                  | H          | १५६ बार्हाः १६०          | वा    |
| १३० परिमण्डलः                               | 77         | १५७ बालाकिः २३५          | का    |
| १३१ परिमण्डालिः १३५                         |            | १५८ बाहु: १५९            | बो    |
| १३२ पाकानुमतिः                              | का         | १५९ बाहुमित्रायणाः (बाहु | ाम-   |
| १३३ पाणिनिः                                 | बा         | त्रायणाः )               | 77    |
| १३४ पाणिलिः                                 | का         | १६० बाह्याः १५६          | , ,   |
| १३५ परिमाण्डालिः १३१,                       | १४२        | १६१ बौधायनाः ९०, ९९      | 7 7   |
| ब                                           | ा, का      | १६२ भवेरणिः ७३           | म     |
| १३६ पार्णिनालिः                             | का         | १६३ भार्गः               | 77    |
| १३७ पार्वतिः                                | 77         | १६४ भालुकायनिः १६६       | , ,   |
| १३८ पार्वतिः                                | म          | १६५ भास्त्रेयः १६८       | का    |
| १३९ पार्षिकाः १४०, १४१                      | बो         | १६६ भ्राष्ट्रकायनिः १६४  | म     |
| १४० पार्ष्टिकाः १३९, १४१                    | <b>7</b> 7 | १६७ भ्राष्ट्रेयः         | का    |
| १४१ पार्ष्टिं भकाः १३९, १४०                 | 71         | १६८ भ्रास्रेयः १६५       | का    |
| १४२ पालिमाण्डलिः १३५                        | का         | १६९ मण्डः                | म     |
| १४३ पेगलायनिः १४८                           | म          | १७० मण्डवः               | बो    |
| १४४ पेङ्गलायनः                              | का         | १७१ मण्डुः               | आप, म |
| १४५ पैङ्गलायनाः                             | बो         | १७२ मलपतिः १७३           | म     |
| १४६ पेल:                                    | म, का      | १७३ मलायनिः १७२          | 7 7   |
| १४७ पैलाः                                   | बो         | १७४ माण्डव्यः            | का, म |
| १४८ पौगलायानिः १४३                          | म          | १७५ माण्डव्याः           | बो    |
| १४९ पोणसीगान्धः                             | म          | १७६ माण्डूकः             | म     |
| १५० प्रभायनाः २८०, ३१४<br>१५१ प्राचीनयोग्यः | बो         | १७७ माण्ड्कयः            | का    |
| १५१ प्राचीनयोग्यः                           | !          | १७८ माण्डूकेयाः          | बो    |
| १५२ युवः २०६                                | म          | १७९ माण्डूमः             | म     |
| १५२ घ्रवः २०६<br>१५३ फेनपाः                 | का         | १८० मादानः ३०९           | का    |
| १५४ बर्बः ४९, ७१                            | बो         | १८१ माधूकेयाः            | बो    |
| १५५ बाई: २४१                                | का         | १८२ माध्योदः             | का    |

| १८३ मार्कण्डः          |     | २११ लालिबः             | म             |
|------------------------|-----|------------------------|---------------|
| १८४ मार्कण्डेयः        | का  | २१२ लालाटः २५०         | का            |
| १८५ मार्कण्डेयाः       | वो  | २१३ लाबुः २०८          | 7 7           |
| १८६ मार्कायणः          | म   | २१४ लोष्टाक्षिः        | ,,<br>म       |
| १८७ मार्गायनः          | 77  | २१५ लोहितायनाः २०२     | वा            |
| १८८ मालायनः            | का  | २१६ वत्सः              | <br>म         |
| १८९ मालायनाः १२२       | वो  | २१७ वत्साः             | बो            |
| १९० मित्रयज्ञः         | म   | २१८ वयनीनः ११६         | •             |
| १९१ मित्रलायनः १५      | 77  | २१९ वलायनाः २३६        | 77            |
| १९२ मित्रायणाः १५९     | बो  | २२० वाकायनाः           | ः<br>बा       |
| १९३ यज्ञीयः १९७        | म   | २२१ वागायनः            |               |
| १९४ याज्ञिकाः १९५ २३७  | बो  | २२२ वागायनिः           | का            |
| १९५ याज्ञीयाः १९४, २३७ | " " | २२२ पाणायान+           | म             |
| १९६ याज्ञेयः           | का  | २२३ वाघालेपयः २२९      | का            |
| १९७ याज्ञीयः १९३       | म   | २२४ वाच्याः २३३        | बो            |
| १९८ राज (जि) तवाहः     | बो  | २२५ वाणूकेयः ८५        | का            |
| १९९ रुचमानः २४         | का  | २२६ वात्साः २३९        | बा            |
| २०० रेखायनिः           | 77  | २२७ वात्स्यायनाः २९२   | 77            |
| २०१ रैकणिः             | "   | २२८ वाद्ध (द्रू) तकाः  | 7 7           |
| २०२ रोहितायनाः २१५     | बो  | २२९ वाद्यालेपयः २२३    | का            |
| २०३ रो (री) हित्यायनिः | म   | २३० वानिनः २३१, २३२    | बा            |
| २०४ ललामः २०५          | "   | २३१ वायनिः २३०, २३२    | 7 7           |
| २०५ लल्यानः २०४        | 77  | २३२ वयवाः २३०, २३१     | 7 7           |
| २०६ लवः १५२            |     | २३३ वाराटचः २२४        | 7 7           |
| २०७ लवेरणि: ७३         | . , | २३४ वालाकिः            | "<br><b>म</b> |
| २०८ लाकुञ्चिः: २१३     | ,   | २३५ वालाकिः १५७        | का            |
| २०९ लाक्षेयः           |     | २३६ वालायनाः २१९       | बो            |
| २१० लाभृतिः            |     | २३७ वाल्मीकाः १९४, १९५ | 77            |

| २३८ वाल्मीिकः          | वो         | २६५ वैतहव्यः २५५, २६६     | म          |
|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| २३९ वासाः २२६          | 71         | २६६ वैतिहयः २५५, २६५      | <b>י ל</b> |
| २४० वासिः              |            | २६७ वेरायणः २६३           | , <b>,</b> |
| २४१ वाहिः १५५          | 27         | २६८ वेरूपाक्षिः           | का         |
| २४२ वाह्यः २४३, २४४    | बो         | २६९ वेरोहितिः             | आप         |
| २४३ वाह्यकयः २४२, २४४  |            | २७० वेरोहित्यः            | का         |
| २६०, २६२               | • •        | २७१ वेशम्पायनः            | म, का      |
| २४४ वाह्याकयः २४२, २४३ | , <b>,</b> | २७२ वैश्वानरयः            | बो         |
| २४५ विकश्चरः २४६       | म          | २७३ वेश्वानिरः            | का, म      |
| २४६ विकस्वरः २४५       | 7 7        | २७४ वैष्टपुरेयाः २५२      | बो         |
| २४७ विरूपाक्षः         | म          | २७५ वैष्टपुरियः २६४       | का         |
| २४८ विरूपाक्षाः        | बो         | २७६ वेहलिः ११५            | बो         |
| २४९ विरोहिताः २५१      | 77         | २७७ वैहानिरः २७९          | का, म      |
| २५० विलालाटिः २१२      | का         | २७८ वेहीनरयः              | बो         |
| २५१ विलोहिताः २४९      | बो         | २७९ वेहीनारेः २७७         | म          |
| २५२ विष्टपुरयः २७४     | 77         | २८० व्रातायनाः १५०        | बो         |
| २५३ विष्णुः            |            | २८१ शर्कराक्षाः २८७       | 73         |
| २५४ विसावाणिः ३१७      | "          | २८२ शर्कराक्षिः           | म, का      |
| २५५ वीतहब्यः २६५, २६६  | 77         | २८३ ज्ञाकस्यः २८५, २८९    | बो         |
| २५६ वीतिनः             | "          | २८४ शाकल्यः ३०३           | का         |
| २५७ वृकाश्वकः          | का         | २८५ शाङ्करवाः २८३, २८९    | बो         |
| २५८ वृकाश्वाः २५९      |            | २८६ शारद्वता (न्ता ) यनाः | <b>"</b>   |
| २५९ वृवाश्वाः २५८      | 25         | २८७ शार्कराक्षाः २८१      | 77         |
| २६० वैकर्णाः २४३, २६२  | बो         | २८८ शार्क्तरवः            | म          |
| २६१ वैकर्णिनिः         | 4          | २८९ शार्झरवाः २८३, २८५    | बो         |
| २६२ वैकण्याः २४३, २६०  | 77         | २९० शालाकिः               | म          |
| २६३ वैगायनः २६७        | 77 ,       | २९१ शाल्यायानिः           | , <b>,</b> |
| २६४ वैच्छपुरायः २७५    | का         | २९२ शावायनाः २२७          | बो         |

| २९३ शिखापत्तिः (त्रिः) ३१८ म                 | ३२१ सुविष्टयः ३३४, ३३५       | बो     |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------|
|                                              | ३२२ सृतः                     | म      |
| २९५ शोद्धकयः ३३१                             | ३२३ सषयः २९८, २९९, ३००       | बो     |
| २९६ शोनकायनाः                                | ३२४ सैकतयः ३१९, ३२७          | 77     |
|                                              | ३२५ सेन्यतित ११७             | म      |
|                                              | ३२६ सेषातवाः २९४, ३३६        | बो     |
| २९८ ष्टकयः २९९, ३००, ३२३ ,,                  | ३२७ सौकृतयः ३१९, ३२४         | बो     |
| रा ४८० ४४०, २००, २२४ .,                      | ३२८ सौक्तिः                  | म      |
| ३०० ष्ट्रकयः २९८, २९९, ३२३ ,,                | ३२९ सोखः                     | का     |
| ३०१ सकोटरः ६२ म                              | ३३० सौगो(गो)िलः              | ,,     |
| ३०२ सम्यः ५७                                 | ३३१ सौद्धकयः २९५             | बो     |
| ३०३ साककल्पः २८४ का                          | ३३२ सोद्वािकः                |        |
| ३०४ साक्षिः (क्षी) म<br>३०५ साङ्गाः ३१४ वो   | ३३३ सौरद्वतिः                | "<br>甲 |
| ३०६ सांकृत्यः म, का                          | ३३४ स्रोविष्टपयः ३२१, ३३५    | •      |
|                                              | ३३५ स्वीवष्टयः ३२१, ३३४      | वो     |
| ३०७ सात्यकाणीः ३१३ का<br>३०८ सात्यकायमः      | ३३६ सीपातवाः २९४, ३२६        | "      |
| २०८ सारवकावकः<br>३०९ सादनः १८०               | ३३७ सोष्मिकिः                | का     |
|                                              | ३३८ स्थालनः ७२               | म      |
| ३१० सानुमातः म<br>३११ सान्तघान्तायनाः ३१४ वो | ३३९ स्थीमागा(गौ,ङ्गा)रिः     | का     |
|                                              | १४० स्थालः                   | 7.7    |
| ३१२ सान्द्रमणिः म<br>३१३ साप्तकाणिः ३०७ का   | ३४१ स्थौलपिण्डयः             | वो     |
| ३१४ साम्प्रभायनाः (सांकाः प्रभा-             | ३४२ स्थोलपिण्डः              | म      |
| यनाः) ३११ वो                                 | ३४३ स्पन्दतिः ३४४            | का     |
|                                              | ३४४ स्यन्दानः ३४३            | 77     |
| 396 mma*                                     | ३४५ स्योषः                   | "      |
|                                              | ३४६ हस्ताग्रयः               | बो     |
| ३१८ सिपापत्तिः २९३                           | ३४७ हस्ती ६०                 | का     |
|                                              | ३४८ हायनिः ३४९ हिकश्च(इम)रिः | म      |
|                                              | ३५० ह्वायनः                  | 77     |
|                                              |                              | 77     |

# (२) द्वितीयः प्रवरः-

# भागव च्यावन आप्रवान

इत्येतं प्रवरं अजामदग्न्या इत्युपऋभ्य आश्वलायन आह. कात्यायनस्तु वात्स्या इत्युपऋभ्य आह मत्स्यस्तु बिदानामेतं प्रवरं ब्रवीति.

(२) द्वितीयो गणः-

### अजामद्ग्न्या वत्साः

नेहावान्तरगोत्रकाराः काप्युपदिष्टाः.

(३) तृतीयः प्रवरः-भागेव च्यावन आप्रवान आर्ष्टिषेण आनूप

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनादयस्मर्वेऽप्याहुः.

आपस्तम्बस्तु,

# भागव आर्ष्टिषेण आनूप

इत्येतं प्रवरं विकल्पतया ब्रवीति.

# (३) तृतीयो गणः— आर्धिषेणाः.

| १ अधितायिः ३           | म              | ९ आश्वायनिः ७          | बो    |
|------------------------|----------------|------------------------|-------|
| २ अनूपः                | का             | १० काटायानेः २१        | म     |
| ३ अरूपिः १, ८          | म              | ११ कविः (सिः)          | 7 7   |
| ४ आपस्तम्बः            | म, का          | १२ काणायनः १३          | बो    |
| ५ आर्ष्टिषेणः          | י ר <b>ר</b> ד | १३ काण्डा(त्या)यनाः १२ | 77    |
| ६ आर्ष्टिषेणाः         | बो             | १४ कार्दमायनः १५       | का    |
| ७ आश्वाभिः ९           | 77             | १५ कार्दमायनिः १४      | म, का |
| ८ आश्वायतिः ( अरूपिः ) | , ,            | १६ गर्दभिः १७          | का    |

| १७ गादभिः १६                                                                           | का          | २९ भल्वः         | म          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| १८ गार्दभिः                                                                            | भ           | ३० भाह्नविः ३३   | का         |
| १९ गौराम्भिः                                                                           | बो          | ३१ भृगवेदीयाः    | 7 7        |
| २० याम्यायनिः ३६                                                                       | बो, का      | ३२ भृगवन्दीयः    | म          |
| २१ चटायिनः १०                                                                          | <b>₹</b> -{ | ३३ भ्रालिः ३०    | का         |
| २२ चान्द्रायणः २३                                                                      | वो          | ३४ मार्गपथः      | म          |
| २३ त्वान्द्रायणाः २२                                                                   | 7 7         | ३५ मार्गपथाः     | का         |
| २४ नैकाषः २५                                                                           | का          | ३६ याम्यायनयः २० | बो         |
| २२ चान्द्रायणः २३<br>२३ त्वान्द्रायणाः २२<br>२४ नैकाषः २५<br>२५ नैकासः २४<br>२६ नैरथयः | का, म       | ३७ गाभिः (म्भिः) | बो         |
|                                                                                        |             | ३८ समुनायनाः ४०  | <b>7</b> 7 |
| २७ पैठ(ठि)कलायनः २८                                                                    | 7.7         | ३९ सिह्नः        | वो         |
| २८ पौठकलायनः २७                                                                        | 7.7         | ४० सुमनायनाः ३८  | 7 7        |

# (४) चतुर्थः प्रवरः-भागव च्यावन आप्रवान और्व वैद

इत्येतं प्रवरं बिदानां आश्वलायनबोधायनावाहतुः. कात्यायनस्तु एषां विदानां

# भागव और्व जामदुग्न्य

इत्येतं प्रवरमाह, मत्स्यस्तु एषां बिदानां

# भागं च्यावन आप्रवान

इत्येतं प्रवरमाह.

# (४) चतुर्थो गणः-बिदाः.

| १ अभयजातः २६ | म      | ३ अभय(व)दाताः २ | वो |
|--------------|--------|-----------------|----|
| २ अभयजाताः ३ | का. बो | ४ अर्कायणाः ६   |    |

| ५ अवटाः                    | बो, का  | २३ बिदः                  | म  |
|----------------------------|---------|--------------------------|----|
| ६ आर्कायणाः ४              | बा      | २४ विदाः ३३              | बो |
| ७ और्वेयाः                 | म       | २५ भञ्जायनाः             | का |
| ८ काण्डरथयः                | वो      | २६ भवजातः १              | म  |
| ९ कामलाः १४, ३२            | 77      | २७ भुजायनाः              | वो |
| १० कायनिः                  | म       | २८ भ्रदत्यः              | का |
| ११ क्रोङ्कायनाः १२         | का      | २९ भ्राजाः               | 77 |
| १२ कीश्चायनाः ११           | बो, का  | ३० मारुताः               | म  |
| १३ जमदाग्नः                | म       | ३१ मार्कायणाः १५, १६, १८ | बो |
| १४ जामलाः ९, ३२            |         | ३२ लामलाः ९, १४          | बो |
| १५ ताम्रायणाः १६, १८,      | 32. ,,  | ३३ विदाः २४              | बो |
| १६ ताष्ट्रायनाः १५, १८, ३१ | 7 77    | ३४ वेदभृतः               | का |
| १७ त्रेतायनाः              | का      | ३५ वैजभृत्               | म  |
| १८ नार्वा(ष्टा)यणाः १५, १६ | , ३१ बो | ३६ वैतभृतयः ३७           | बो |
| १९ पुलस्तयः                | 7 7     | ३७ वेतभृताः (तिः) ३६     | 77 |
| २० पोलस्त्यः               | म       | ३८ शाकटायनः              | म  |
| २१ पौलस्त्याः              | का      | ३९ शैलाः                 | बो |
| २२ प्राचीनयोग्याः          | बो, का  |                          |    |
|                            |         |                          |    |

### (५) पश्चमः प्रवरः-

# भागव वैतहव्य सावेदस

इत्येतं प्रवरं यस्कानां आश्वलायनादयस्पर्व एवाहुः.

# (५) पश्चमो गणः-

# यस्काः वीतहव्याः

| १ अर्थलेख (भिः) | का ३ ओडाः ४  | बो |
|-----------------|--------------|----|
| २ उर्गवित्रयः   | बो ४ औक्थः ३ | 77 |

| ५ और्गवित्रतयः २     | बो                                    | ३३ जविलः १२०           | म          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| ६ क (का) इयापिः      | *                                     | ३४ तार्कः              | 77         |
| ७ कोटिल्यः           | 7 7                                   | ३५ तिथिः ३२            | 77         |
| ८ कोटिल्याः ३६       |                                       | ३६ त्रसण्डव्याः ८      | बो         |
| ९ कौशापिः १०, १२     | म                                     | ३७ दमः २०, २१          | म          |
| १० कोशाम्बेयः १२, ९  | का, म                                 | ३८ दीर्घावत्तः         | 77         |
| ११ कोशाम्बेयाः       | बो                                    | ३९ दुदिनः              | बो         |
| १२ कोशास्बेयिः १०, ९ | म                                     | ४० देर्घाचतः ( तः ) ४१ | का         |
| १३ खिलः २२           | <b>)</b> 7                            | ४१ देर्घिचतः ४०        | 77         |
| १४ गार्गी (र्गे) यः  | ינ                                    | ४२ देवतायनः ४३, ४४     | बो         |
| १५ गैरिक्षितः १७     | का                                    | ४३ द्वतायनयः ४२, ४४    | 77         |
| १६ गोदायनः १८        | <b>4 7</b>                            | ४४ देवन्तायनः ४३, ४२   | <b>"</b>   |
| १७ गौरिक्षितः १५     | "                                     | ४५ नूपः ६१, ६२         | 77         |
| १८ गोर्जगः           | भ                                     | ४६ पञ्चालवः            | का         |
| १९ मामदः             | " <b>"</b>                            | ४७ पाण्यवत्तः          | 77         |
| २० चण्डमः २१, ३७     |                                       | ४८ पिछिः ८४            | म          |
| २१ चण्डमोदनः, २०३७   | <b>" "</b>                            | ४९ पीष्णावतः ५१        | का         |
| २२ चिलिः १३          | 57                                    | ५० पीष्णयायनः          | म          |
| २३ चित्रसेनाः        | वा                                    | ५१ पास्मावरः ४९        | का         |
| २४ जाबालिः           |                                       | ५२ प्रवारेयः           | म          |
| २५ जालेयः ५७, ७१     |                                       | ५३ वालपिः ५४, १०१      | <b>1 7</b> |
| २६ जीवन्त्यायनः      |                                       | ्४ वालेगिः ५३, १०१     | 57         |
| २७ जीवन्त्यायनिः ३१  |                                       | ५५ भागन्तयः            | बो         |
| २८ जैमिनिः           |                                       | ५६ भागिलिः ६०, ६५      | म          |
| २९ जैवतायनः          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ५७ भागलेयः २५, ७१      | बो, का     |
| ३० जैवन्त्यायनः      |                                       | ५८ भागविज्ञेयः         | 77 77      |
| ३१ जैवन्त्यायनिः २७  |                                       | ५९ भागवित्तिः ६४       | म          |
| ३२ जबरि: ३५          |                                       | ६० भागिलः ५६, ६५       | 77         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>~</b> 1     |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| ६१ भागुरिः ६२, ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | ८९ गाजितापिः ८८         | वो                 |
| ६२ भागुरुद्धायः ६१, ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | ९० रोदादेनः             | बो                 |
| ६३ भाङ्गतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ९१ वचः                  | म                  |
| ६४ भागवस्वः ५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ९२ वधूल: ९७             | का                 |
| ६४ भार्गविस्वः ५९<br>६५ भार्गेलिः ५६, ६०<br>६६ भारकरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ९३ वर्षपुष्यः ( ष्टः )  | वो                 |
| ६६ भास्करः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बो             | ९४ वाकर (ल) यः ९९, १००  | 77                 |
| ६७ मश्चारेयः ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का             | ९५ वाका (चा) श्वकयः     | "                  |
| ६८ मधिकः ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | म              | ९६ वाधुलः               | 77                 |
| ६७ मश्चारेयः ९८<br>६८ मधिकः ३७<br>६९ मदोकिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | का             | ९७ वाधूलः ९२, ९६, आश्व, |                    |
| The state of the s | वो             | आप, व                   | ो, का              |
| ७१ मातलयः २५, ५७ ७२ मादायनः ७३ माधवः ६८ ७४ माधुलः ७५ ७५ माधूनः ७४ ७६ माध्यमेयाः ७० ७७ मृकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77             | ९८ व रेयः ६७            | का                 |
| ७२ मादायनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ९९ वार्करेलयः ९४, १००   | बो                 |
| ७३ माधवः ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j              | १०० वार्कलयः ९४, ९९     |                    |
| ७४ माधुलः ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i .            | १०१ वालेचिः ५४,०३       | ''<br>स            |
| ७५ माधूनः ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i              | १०२ वासयः               | वो                 |
| ७६ साध्यमेयाः ७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b>       | १०३ वासोदः              | H                  |
| ७७ मृकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }              | १०४ वाहिः               | ,                  |
| ७८ मोदायनः १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | १०५ विलेभिः             | 77                 |
| ७९ मोकः आश्व,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (              | १०६ बीतहच्यः १०८        | ",<br>म            |
| ८० मोञ्चः ८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Į.             | १०७ वीतहच्याः           | आप                 |
| ८१ मोइल:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | १०८ बीतिहच्यः १०६       | भ                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प बो           | १०९ वृकाइमाकः ११०       | का                 |
| ८३ मोछिः ८०, ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४. म           | ११० वृकाश्वाकिः १०९     |                    |
| ८४ मौसलिपिलिः (मौलिः,पिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्र:)<br>त्र:) | १११ जार्कगाक्षः भ       | "<br>श्व, <b>म</b> |
| ८५ यस्कः आश्व, व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | ११२ शालङ्कायनः          | ·                  |
| ८६ यस्काः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ११३ श्रमदागोपिः ११५     | ול ול<br>דד        |
| ८७ यास्कः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | }              | ११४ सत्यकयः ११६         | म                  |
| ८८ राजिततायिनः ८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ì              | -                       | वो                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41             | ११५ समदा (दो) गेयिः ११३ | म                  |

APPENDING TO LEGISLATION OF THE PARTY OF THE

११६ सात्यकयः ११४ वो १२० सौज्वालिः (सोरि:-ज्वालिः) म ११७ सानुष्टिः म १२१ सौरः (रि:)१२० ,, ११८ सार्षिः आश्व १२२ हालेयः ,,

११९ सावाणीः

#### (६) षष्ठः प्रवरः-भागव वैन्य पार्थ

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनापस्तम्बबोधायना आहुः. तत्राश्वलायनः इयेता इत्युपक्रम्य. आपस्तम्बबोधायनौ तु वैन्या इत्युपक्रम्य.

#### ६ षष्ठोगणः-इयेताः अथवा वेन्याः

| १ पार्थाः  | आप, बो   ३ वैन्याः | आप, बो |
|------------|--------------------|--------|
| २ बाष्कलाः | ,, ४ इयेताः        | आश्व   |

## (७) सप्तमः प्रवरः-

इत्येतं प्रवरं मित्रयुवानां आश्वलायनापस्तम्बावाहतुः. बोधायनकात्यायनमत्स्यास्तु एषां.

#### भागव वाध्यश्व दैवोदास

इत्येतं प्रवरमाहुः. आश्वलायनः पुनः

#### भागव दैवोदास वाध्यश्व

इत्येतं प्रवरं विकल्पतयाऽप्याह.

## (७) सप्तमो गणः-

## मित्रयुवाः

| १ अपिशलाः ५           | का         | २५ माञ्जाधयः २४, २६   | बो         |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| २ आपशालिः २०          | म          | २६ मादापयः २४, २५     | 77         |
| ३ आठिकायनाः १९        | का         | २७ माल्याः २२         | "          |
| ४ आपिकायनः (निः)      | म          | २८ मित्रयुवः          | 77         |
| ५ अपिश्लाः १          | का         | २९ मित्रयुवाः         | आप, आश्व   |
| ६ आश्वलायनाः          | , ,        | ३० मेत्रेयः           | का, म      |
| ७ उक्षायणाः           | बो         | ३१ यावाल्याः          | बो         |
| ८ उरुक्षायणाः १०      | <b>7 7</b> | ३२ रोकपायणाः ३४, ३१   | 7,         |
| ९ ओजायनाः ३७          | •          | ३३ रोक्था (क्मा) यनः  | <b>-</b> • |
| १० औरुक्षायणाः ८      | 7 7        | ३४ रीक्यायणाः ३२, ३६  | बो         |
| ११ कतवायनाः           | 7 7        | ३५ रोक्षायनः          | <b>,</b>   |
| १२ खाण्डवः            | म          | ३६ रोष्ट्यायनः ३२, ३४ |            |
| १३ गेष्टायनः          |            | ३७ वाञ्चायनाः ९       | 77<br>77   |
| १४ गोपायनाः           | 1          |                       | आप         |
| १५ ताक्ष्यायणाः       | बो         | ३९ शाकटाक्षः ४१       | का, म      |
| १६ द्राणायनः          | म          | ४० शालायानिः          | म          |
| १७द्रोणायनाः          | 1          | ४१ साकिताक्षाः ३९     | का         |
| १८ नाशार्यजनः         | बो         | ४२ साच (श्व) र्यः     | 77         |
| १९ पाटकायनाः ३        | का         | ४३ सापिण्डनः          | बो         |
| २० पिशिलिः (ली) २     | म          | ४४ सुरभितयः २१, ४५    | 77         |
| २१ पुराभिनायाः ४४, ४५ | बो         | ४५ सुराणयाः २१, ४४    | 77         |
| २२ वाल्याः २७         | 77         | ४६ हंसजिहः            | म          |
| २३ महावाल्यः          | 77         | ४७ हंसाजिह्वाः ४८     | का         |
| २४ माजाधयः २५, २६     | 77         | ४८ हासाजिह्नाः ४७     | 77         |

## (८) अष्टमः प्रवरःगात्समद

इत्येतं प्रवरं शुनकानां आश्वलायनापस्तम्बबोधायनकात्यायना आहुः.

आश्वलायनः पुनरेषां

#### भागव शौनहोत्र गात्समद

इत्येतं प्रवरं विकल्पतयाऽऽह. बोधायनस्तु,

#### शौनक

इत्येतं प्रवरं वैकल्पिकमाह. कात्यायनस्तु,

#### भागव गात्समद

इत्येतं प्रवरं विकल्पेनाह. मत्स्यस्तु,

#### भागव मार्त्समद

इत्येतमेव प्रवरं उपदिदेश,

#### (८) अष्टमो गणः-

#### शुनकाः

| १ एकायनः                 | म      | १२ चौिक्षः १०        | म  |
|--------------------------|--------|----------------------|----|
| २ कर्दमायनाः             | का     | १३ चौज्याः           | बो |
| ३ कार्दमायनः             | म      | १४ तित्रीयाः १५      | बो |
| ४ ख (खा) दमायनः          | वो     | १५ तेतिरीयाः १४      | ,, |
| ५ गाङ्गायनाः ७           | 77     | १६ पत्पू (ल्पू ) लाः | "  |
| ६ गार्त्समदाः            | आप, बो | १७ प्रत्यूषाः        | का |
| ७ गार्भयनः ५             | बो     | १८ प्रत्यूहः         | म  |
| ८ गृत्समद्ः              | म      | १९ भागांयणाः         | बो |
| ९ गृत्समदाः              | का     | २० मत्स्यगन्दः (नधः) | म  |
| १० चक्षः १२              | म      | २१ मत्स्यगन्धाः      | बो |
| १० चक्षः १२<br>११ चौक्षः | का     | २२ मांसगन्धाः        | का |
| •                        |        |                      | •  |

| २३ यज्ञपतिः<br>२४ यज्ञपयः<br>२५ याज्ञपयः<br>२६ वर्ष्याः<br>२७ शुनकाः<br>२८ श्रोण्यः ३५ |           | म  | ३० श्रीत्रियाः | बो |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------|----|
| २४ यज्ञपयः                                                                             |           | वो | ३१ सनकः ३२     | म  |
| २५ याज्ञपयः                                                                            |           |    | ३२ सनयः ३१     | 77 |
| २६ वर्षाः                                                                              |           | वो | ३३ सोकराः      | का |
| २७ ग्रुनकाः                                                                            | आप, आश्व, | वो | ३४ सीगन्धयः    | बो |
| २८ श्रोण्यः ३५                                                                         |           | भ  | ३५ सौीरः २८    | म  |
| २९ श्रोत्रियाः                                                                         |           | का |                |    |

(९) नवमः श्रवरः-

भागव च्यावन आप्रवान वात्स पौरोधस

्इत्येतं प्रवरं,

भागव वात्स पौरोधस

इत्येतं च प्रवरं वत्सपुरोधसयोः दर्पणकारो दर्शयति.

(९) नवमो गणः-वत्सपुरोधसो.

(१०) दशमः प्रवरः-

भागव च्यावन आप्रवान वैजव नैमाथित

इति प्रवरं वैजवनैमाथितयोः दर्पणकारो दर्शयति.

(१०) दशमो गणः—
वैजवनैमाथितौ.

(११) एकादशः प्रवरः-

इति प्रवरं शाठरमाठराणां दर्पणकारो दर्शयति.

(११) एकाद्शो गणः—
वेद्विश्वज्योतिषः

### (१२) द्वाद्शः प्रवरः-आङ्गिरस आयास्य गौतम

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनः गौतमानामाह.

आपस्तम्बबोधायनकात्यायनास्तु अयास्यगौतमानामाहुः.

## (१२) द्वादशो गणः-

#### आयास्या गीतमाः.

|                                              | ा, बो        | १९ देवांकः                       | बो  |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
| २ आणिचेयाः २८–२९                             | बो           | २० नैकऋषिः २१                    | 77  |
| ३ आयास्याः १                                 | 77           | २१ नैकरिष्टिः २०                 | 77  |
| ४ कठोरः (रिः) ७                              | 77           | २२ पार्थिवाः                     | 77  |
| ५ काक्षीवाः १०, ११, १२                       | ,,           | २३ वाभ्याः २५                    | ,,  |
| ६ काचाक्षयः ९                                | 77           | २४ बाह्याः                       | 7.7 |
| ७ काठोरिः ४                                  | 77           | २५ बौभ्याः २३                    | 5 7 |
| ८ कारु (रे) णयः                              | 77           | २६ मृहरथः २७                     | 77  |
| ९ कावाक्षयः ६                                |              | २७ मृहाः २६                      | 7.7 |
| १० कासिः ५, ११, १२<br>११ कासिवायाः ५, १०, १२ | 77           | २८ श्रोणिचे(वे)याः २, २९         | .,  |
|                                              | 77 '         | २९ श्रोणिचेषकः २, २८             | 77  |
| १२ कासीकः ५, १०, ११<br>१३ कि(की)लालयः        | "            | ३० सत्यकयः ३२                    | 77  |
|                                              | 77           | ३१ सात्यकः ३३                    | 7,7 |
| १४ कोभारवत्यः १५                             | <b>* *</b> . | ३२ सात्यकयः ३०                   | 37  |
| १५ कोमाश्वत्याः १४<br>१६ ताण्डिः १७          | <b>77</b> '  | ३३ सात्यमुय्रीकः ३१              | 77  |
| १७ तोडिः १६                                  | r • 1        | २२ सारयस्रमाकः २१<br>३४ स्तेषाकः | 77  |
| १८ दाभिः(भिः)                                | <b>7</b> / } | ३५ स्वेदेहाः                     | "   |

#### (१३) त्रयोद्शः प्रवरः-आंगिरस औच (त) ध्य गौतम

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनापस्तम्बकात्यायनाः औच (त) थ्यगौतमाना-

मुपदिशन्ति मत्स्यस्तु—

#### आंगिरस औचथ्य ( वाचोति ) औशिज

इत्येतं प्रवरमेषां दर्शयात

#### (१३) त्रयोदशो गणः-उचथ्या गोतमाः-

| १ अङ्गायनकाः     | का         | १९ कारवारिः २०      | का    |
|------------------|------------|---------------------|-------|
| २ अभिजितः        | का, म      | २० काराधारी १९      | 77    |
| ३ आरुणायनिः      | म्         | २१ कारोटः           | 77    |
| ४ उचथ्यः ६       | 7 <b>7</b> | २२ कारोटकः १५       | म .   |
| ५ उचथ्याः        | आप, आश्व   | २३ कावािक्षः १६, १८ | का, म |
| ६ उतथ्यः ४       | म          | २४ कासोरुः          | म     |
| ७ उपिबन्दुः      | का, म      | २५ कुण्डबः(वाः) २६  | का    |
| ८ ऐरीडवः         | म          | २६ कुण्डेखः २५      | , ,,  |
| ९ औतथ्याः        | का         | २७ केरातिः          | म     |
| १० कटू(डू)करः    | 7.7        | २८ कैसिल्याः ३१     | לד    |
| ११ करगोण्यः १२   | 77         | २९ कोष्ठः           | "     |
| १२ करसोगिण्यः ११ | 7.7        | ३० कौटिल्याः १७     | का    |
| १३ करालिः        | 77         | ३१ कौशिल्यायनः २८   | म     |
| १४ करेलः(लिः)    | 77         | ३२ कोष्टिकिः        | "     |
| १५ करोटः २२      | म          | ३३ क्षपाः ३४        | का, म |
| १६ काचाक्षिः २३  | का         | ३४ क्षयः ३३         | म     |
| १७ काटल्याः ३०   | 7,7        | ३५ क्षारकारणिडः     | 77    |
| १८ कापाक्षिः २३  | म          | ३६ क्षीरः           | 77    |

| ३७ क्षीरकटः ३८      | 1          | ६५ भागलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | का    |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ३८ क्षीरकरण्डः ३७   |            | ६६ भागवित्तिः ६७, ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म     |
| ३९ गतवः             | 1          | ६७ भार्गतवः ६६, ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    |
| ४० गौतमः            |            | ६८ भार्गवतः ६६, ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    |
| ४१ चण्डान्तकः ८०    | 77         | ६९ मान्धर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का    |
| ४२ णिचोराणिः        | 77         | ७० मूलवः (यः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | म     |
| ४३ तालेयाः ४७       | का         | ७१ में (मौ) दहायनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | का    |
| ४४ तुण्डः           | 77         | ७२ मोमिनिः १०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77    |
| ४५ तोष्यकाणिः ४८    | <b>77</b>  | ७३ योपिण्डिः ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77    |
| ४६ तोलेयः ५३        | म          | ७४ राहुकिण: ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म     |
| ४७ तोलेयाः ४३       | का         | ७५ रोविः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77    |
| ४८ तौष्टचरुणयः ४५   | "          | ७६ रोधः ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 7   |
| ४९ नगः ६४, ९६       | म          | ७७ रोहितायनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का    |
| ५० नरोहित्याः       | का         | ७८ रोहिणेयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म     |
| ५१ निरोधान्मः ७६    | म          | ७९ लोका (गा) क्षिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | का    |
| ५२ नीचयः            | का         | ८० वाडालकः ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | म     |
| ५३ नेलेयः ४६        | म          | ८१ वाराषिः ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | का    |
| ५४ नेषािकः          | का         | ८२ वासुः ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म     |
| ५५ पाचिकारोवैः ५७   |            | ८३ विश्वन्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77    |
| ५६ पाण्डुः ८२       | 7,7        | ८४ वीरः ८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77    |
| ५७ पात्विकारेविः ५५ | ,,         | ८५ वीरापिः ८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | का    |
| ५८ पार्थिवाः        | का, म      | ८६ सजीवी ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म     |
| ५९ पुष्पवः (वान्)   |            | ८७ सधूपः ८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | का    |
| ६० पेष्काञ्चातः ६१  | "          | ८८ सधूपयः ८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,    |
| ६१ पौष(ष्क)जितिः ६० | ""         | ८९ सपुष्पयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     |
| ६२ पोष्याण्डः ७३    | का         | ९० समूलयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77    |
| ६३ बाहुकाणिः ७४     | म          | ९१ सरावः ९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77    |
| ६४ बौधिः ९६, ४९     | <b>7</b> 7 | ९२ सलोगा (मा) क्षिः ९८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०५ म |
|                     |            | State of the Control |       |

| ९३ सस्तेवयः            | •          | १०१ सेध (न्ध) वः     | का |
|------------------------|------------|----------------------|----|
| ९४ साङ्गरः             | <b>9</b> 7 | १०२ सोमदायिनः १०४    | म  |
| ९५ सामलोमाकः           | 27         | १०३ सोमिनिः ७२       | का |
| ९६ सार्धनेमिः ४९, ६४   | 1          | १०४ सोमोदयनिः १०२    | म  |
| ९७ सार्वः ९१           | का         | १०५ सौगमाक्षः ९२, ९८ | 77 |
| ९८ सुगोमाक्षिः ९२, १०५ | म          | १०६ सौपात्रः १०७     | 77 |
| ९९ सुतपाः              | ,,         | १०७ तोषुरिः १०६      | "  |
| १०० सुरेषिणः           | 77         | १०८ स्कार्दः         | का |

## (१४) चतुर्दशः प्रवरः—

#### आङ्गिरस राहुगण्य गौतम

इत्येतं प्रवरमाश्वलायनः रहूगणानामुपदिशाति. बोधायनस्तु—

### आंगिरस गौतम शारद्रत

इतीमं प्रवरं शरद्वन्तानां दर्शयाते. अनयोर्वेकल्पिकता च एतदीययोः गोत्रगणयोर्द्वयोरापि रहूगणानाम-दर्शनादुन्नीयते.

## (१४) चतुर्द्शो गणः-

#### रहूमणाः श्रद्धताः (न्ताः)

| १ अभिजिताः (तिः)     | बो   | ९ राणयः ४            | बो |
|----------------------|------|----------------------|----|
| २ औपबिन्दवः          | 77   | १० राहूगणाः ८        | 77 |
| ३ क्षीरकरम्भाः       | 77   | ११ रोहिण्याः         | "  |
| ४ गणयः ९             | 77   | १२ श्रद्धताः (न्ताः) | 7) |
| ५ प्रभूगणाः          | आश्व | १३ सौमुचयः (याः)     | 77 |
| ६ भा (मा) र्षण्याः ७ | वो   | १४ सौम्यायनाः १५     | 77 |
| ७ माषण्या ६          | 77   | १५ सौयामुनाः १४      | 77 |
| . ८ रहूगणाः १०       | 77   |                      |    |

(१५) पश्चद्शः प्रवरः-आंगिरस सोमराज्य गीतम

इतीमं प्रवरमाश्वलायनः सोमराजकानां निद्शिति,

(१५) पश्चद्शो गणः— सोमराजकाः.

(१६) षोडशः प्रवरःआंगिरस वामदेव्य गीतम

इत्येतं प्रवरमाश्वलायनः वामदेवानां कथयति. आपस्तम्बस्तु-

आंगिरस वामदेव बाईदुक्थ

इत्येतं प्रवरं द्वेपासुपदिशति. बोधायनस्तु-

आङ्गिरस गौतम वामदेव

इतीमं प्रवरमेतेषां दर्शयति. मत्स्यस्तु-

आङ्गिन्स बाहेंदुक्थ वामदेव्य

इत्येतं प्रवरमेषामुपदिदेश.

(१६) षोड्यो गणः-

(१) बृहदुक्थः-म

(२) वामदेवः-"

(३) वामदेवाः-आश्व, आप, बो.

(१७) सप्तद्श प्रवरः-

आङ्गिरस बाहंदुक्थ गौतम

इत्येतं प्रवरं आश्वकायनापस्तम्बौ बृहदुक्थानामाहतुः

(१७) सप्तद्शो गणः-

(१) बृहदुक्थाः-आश्व, बो.

बो

77

77

77

17

77

(१८) अष्टाद्शः प्रवरः-

आङ्गिरस औचथ्य औशिज गौतम काक्षीवत

इत्येतं प्रवरं कक्षीवतामाश्वलायनो ब्रवीति. आपस्तम्बस्तु—

आङ्गिरस औशिज गौतम

इत्येतं प्रवरं औशिजगौतमानाम, कात्यायनस्तु—

आंगिरस आयास्य ओिशान गौतम काक्षीवत

इत्येतं प्रवरं आयास्योशिजगौतमानाम्, बोधायनस्तु—

आंगिरस औचध्य काक्षीवत गौतम कौमण्ड

इत्येतं कौमण्डानाम्.

(१८) अष्टाद्शो गणः-

कशीवन्तः १ अञ्जायनाः १० वो ८ मासुराक्षाः २ औशिजाः आप, का ९ मासुरेषिः

३ कक्षीवन्तः आश्व ४ काष्ठरेभ (ष) यः बो

५ कीमण्डाः

६ मन्धरेषणाः ७ ,, १२ वायनः ११

७ मामन्धरेषणाः ६ ,, १३ वाशारिः

(१९) एकोनविंशः प्रवरः-आङ्गिरस औचथ्य दैर्घतमस

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनः दीर्घतमसामाह. बोधायनस्तु— आंगिरस औचथ्य काक्षीवत गौतम देघतमस

इत्येतं प्रवरं दीर्घतमसामाह.

(१९) एकोनिवंशो गणःदीर्घतमसः-आश्व, बो.

| (२०) विंद्याः प्रवरः—<br>आंगिरस गौतम औश्चानस<br>इत्येतं प्रवरं औश्चानसानां बोधायन आह.<br>(२०) विंद्यो गण औश्चानसाः— |                                     |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|--|
| १ओशनसाः                                                                                                             | बो ५ महोदरः                         | बो  |  |  |
| २ दिश्यः                                                                                                            | ,, ६ विकंहतः                        | 77  |  |  |
| ३ निहतः                                                                                                             | ,, ७ सुबुद्धः                       | ",  |  |  |
| ४ प्रश्स्तः                                                                                                         | ,, ८ सुरूपाक्षः                     | 7 7 |  |  |
| ४ प्रशस्तः (                                                                                                        | २१) एकविंशः प्रवरः-                 |     |  |  |
| आं                                                                                                                  | गरस गौतम कारेणुपालः-                |     |  |  |
| इत्येतं                                                                                                             | प्रवरं करेणुपालानां बोधायन आह.      |     |  |  |
| (२१)                                                                                                                | एकविंशो गणः कारेणुपालाः—            |     |  |  |
| १ अज(ञ्च)गन्धः                                                                                                      | बो ५ कारेणुपालयः ३                  | बो  |  |  |
| २ औदजायनाः                                                                                                          | ,, ५ पाजि(ञ्रि)ष्ठः                 | 77  |  |  |
| ३ करेणुपालाः ४                                                                                                      | ,, ६ माधु(न्धु)क्षरः                | "   |  |  |
|                                                                                                                     | (२२) द्वाविंशः प्रवरः-              |     |  |  |
|                                                                                                                     | आगिरस राघव गौतम                     |     |  |  |
| इस्येतं प्रव                                                                                                        | तरं राघवाणां दर्पणकारो वदाते.       |     |  |  |
| (२२) द्वाविशा गणः—                                                                                                  |                                     |     |  |  |
| राघवाः                                                                                                              |                                     |     |  |  |
|                                                                                                                     | (२३) त्रयोविंशः प्रवरः-             |     |  |  |
|                                                                                                                     | हिस्पत्य भारद्वाज वान्द्रन मातवचस   |     |  |  |
| ~ •                                                                                                                 | रं आश्वलायनापस्तम्बो ऋक्षाणामाहतुः. |     |  |  |
| <b>,</b> —                                                                                                          | _                                   |     |  |  |

THE PROPERTY OF STREET, SAN THE PROPERTY OF TH

| बोधायनस्तु, | रौक्षायणानामाह. आपस्तर | न्वः पुनः— |
|-------------|------------------------|------------|
| अ           | ांगिरस वान्दन मातवच    |            |

इत्येतं प्रवरं ऋक्षाणामेव वैकल्पिकतया ब्रवीति

(२३) गणः मातवचसः-

| १ अग्निजिह्वी    | बो       | ७ वैकिडाः ८  | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २ ऋक्षाः         | आश्व, आप | ८ वैपिण्डी ७ | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३ काणिः (ण्वी)   | बो       |              | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४ कोतु (थु) मः ५ | 7 7      | १० शौपेलाः   | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५ कोथुयः ४       | 77       | ११ स्रातः    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६ रोक्षायणाः     | 7 1      |              | ophysikaling for the bound of t |

### (२४) चतुर्विशः प्रवरः-आंगिरस बाईस्पत्य भारद्वाज

इत्येतं प्रवरमाश्वलायनादयस्सर्व एवाहुः.

(२४) मणः भारद्वाजाः-

| १ अग्निवेशः ३                | म   | ११ आत्रेयायणाः               | वो                |
|------------------------------|-----|------------------------------|-------------------|
| २ आग्नेवेशाः ४, ९            | बो  | १२ आत्रेयायानिः              | का, म             |
| ३ अग्निवेश्यः १              | म्  | १३ आपस्तम्बः                 | 11 17             |
| ४ अग्निवेश्याः २,९ आश्व, आप, | बो  | १४ आपस्तम्भाः                | बो                |
| ५ अग्निस्तम्भाः              | बो  | १५ आरुणाः<br>१६ आश्वाः ७, १० | 7 7               |
| ६ अधिकारयीवः ४२              | का  | १७ आश्वलायानिः १७०           | "<br>का, <b>म</b> |
| ७ आक्ताः १०, १६              | बो  | १८ इन्द्रस्तम्भाः            | वो                |
| ८ आक्षाः २५                  | 7 7 | १९ इषुमताः                   | 77                |
| ९ अग्निवेश्याः २, ४          | 77  | २० उडुपातः                   | म                 |
| १० आत्राः ७, १६              |     | २१ उद्वहच्याः                | बा                |

| २२ उरूढाः           |            | ५० केशरवयः ५१, २११     | बो         |
|---------------------|------------|------------------------|------------|
| २३ ऊर्जायनाः        | आप         | ५१ केशस्वयाः ५०, २११   | "          |
| २४ ऋक्षाः १६९       | बो         | ५२ कोकाक्षयः           | ,,         |
| २५ औक्षाः ८         | ,,         | ५३ कौण्डिन्याः (ल्याः) | 77         |
| २६ औदमेघयः          | 77         | ५४ कोमुदगन्धयः         | 7 <b>7</b> |
| २७ औदमेघिः          | का         | ५५ कौमुदगन्धिः         | का         |
| २८ औपसेयः २९        | _          | ५६ कोरुक्षेत्रिः       | का, म      |
| २९ औसेयः २८         | 7 <b>7</b> | ५७ कोरुपतिः            | ं<br>म     |
| ३० कक्षलाः ३३, १९९  | "          | ५८ क्रोडायनाः ३६       | बो         |
| ३१ करभीकयः १७२, १७८ | , ,        | ५९ क्षाम्यायणाः        | "          |
| ३२ कल्माश्वः (षाः)  | <b>)</b> 7 | ६० खांखलायनः           | का         |
| ३३ काक्षलाः ३०, १९९ | 77         | ६१ खारियीवयः           | बो         |
| ३४ काचिकः ३५        | का, म      | ६२ खारुडाः (णाः) २१४   | <b>7</b> 7 |
| ३५ काश्विकः ३४      | का         | ६३ खालडिः              | म          |
| ३६ काण्डायनाः ५८    | बो         | ६४ खेलकाः ७५, २१५      | बो         |
| ३७ काण्यविजिलः      | का         | ६५ गाङ्गोदिकः          | का         |
| ३८ कावल्याः ४६      | बो         | ६६ गाङ्गोदधिः          | म          |
| ३९ काम्बोदकाः ४७    | "          | ६७ गिरुणकाणिः ८५       | का         |
| ४० कायनः            | का         | ६८ गोंद्रिषः (षी)      | 7 <b>7</b> |
| ४१ कारिकः           | म          | ६९ गोमेदगन्धिकः        | म          |
| ४२ कारग्रीविः ६     | का         | ७० गोवासीनः १८२        | बो         |
| ४३ कारिषायणाः       | बो         | ७१ गोश्विषङ्गिलः १५८   | म          |
| ४४ कारुणायनाः       | 7 7        | ७२ गौरिवायनाः          | बो         |
| ४५ कारुपथयः         | 7 7        | ७३ चिकिपिः ७४          | म          |
| ४६ कावल्याः ३८      | 77         | ७४ चिकीर्षिः ७३        | 59         |
| ४७ काष्ठोदकाः ३९    | 77         | ७५ चेलकाः ६४, २१५      | बो         |
| ४८ कुकाः            | आप         | ७६ चौपिष्टः २४२        | का         |
| ४९ कुक्षाः          | •          | ७७ जित्यद्रोणिः ७९     | म          |

| ७८ जैक्षलायानिः ८२, ८३ | म          | १०६ धौताम्बिकः २१६       | का         |
|------------------------|------------|--------------------------|------------|
| ७९ जैत्यद्रोणिः ७७     | 77         | १०७ ध्रागाविः            | <b>9</b> 1 |
| ८० जैत्रिः             | का         | १०८ ध्रीगयः              | 77         |
| ८१ जैत्वलायनः          | ,,         | १०९ नायिकः १९५, १९६      | म          |
| ८२ जैह्मलायानिः ७८, ८३ | म          | ११० नृत्यायनाः           | बो         |
| ८३ जेह्वलायानिः ७८, ८२ | , <b>,</b> | १११ नेतुत (न्त) यः       | "          |
| ८४ ज्वलयः २४८, २५२     | •          | ११२ पराहरयः १७५          | 77         |
| ८५ तूर्णकाणिः ६७       |            | ११३ परिणद्धेधाः ११५      | बो         |
| ८६ तृणवकिंगः           |            | ११४ परे (रो) पमतिः       | का         |
| ८७ तौल्वलिः            | का         | ११५ पारिणध्येयाः ११३     | बो         |
| ८८ त्रेतुटिः (ण्डः)    | 77         | ११६ षुष्पान्वेषिः        | म          |
| ८९ दाभयः ९०            | बो         | ११७ पैलः                 | "          |
| ९० दार्भवः ८९          | 77         | ११८ पौलिः                | का         |
| ९१ दिष्टािकः १२७       | म          | ११९ प्रभुः               | म          |
| ९२ देवमतयः ९९          | बो         | १२० प्रवाहणेयाः          | बो         |
| ९३ द्वयः               | 77         | १२१ प्रवाहिः १२४         | म          |
| ९४ देवरातिः (रिः)      | म          | १२२ प्राग्वं (ग्वा) श्यः | बो         |
| ९५ देवस्थाानः          | का, म      | १२३ पालोप:               | म          |
| ९६ देवागारिः ९७        | का         | १२४ प्रावहिः १२१         | ,,         |
| ९७ देवागिरिधः ९६       | 77         | १२५ प्रावाहणेयः          | का         |
| ९८ देवाश्वाः           | बो         | १२६ फलाहारः              | म          |
| ९९ देवमतयः ९२          | <b>7 7</b> | १२७ बर्हिसादी ९१         | <b>77</b>  |
| १०० द्रोणिः            | i          | १२८ बाष्कलाः             | बो         |
| १०१ द्वाख्येयः         | (          | १२९ बाष्कालः             | म          |
| १०२ द्वींगाः १८६       | बो         | १३० बाहलबाः १८३          | बो         |
| १०३ धान्यायनः १८७      | 77         | १३१ ब्रह्मतान्वः         | म          |
| १०४ धूमगन्धाः          | 77         | १३२ ब्रह्मस्तिम्बः       | का         |
| १०५ धूमितः             | म          |                          | बो         |

| १३४ भद्राधयः १५३                                           | बो         | १६२ मेधुमतिः १६१     | का         |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
| १३५ भरद्वाजः                                               |            | १६३ मौञ्जवृष्टिः १५७ | म          |
|                                                            | _          | १६४ यज्ञवेश्यः       | का         |
| १३७ भरुडेयाः १३८                                           | बो         | १६५ यमस्तम्बाः       | बो         |
| १३८ भरुण्डेयाः १३७                                         | 7,         | १६६ राजस्तम्भयः      | "          |
| १३९ भामान्या १५४                                           | 77         | १६७ राशुगाः २१०      | 77         |
| १४० भारद्वाजाः                                             | आप         | १६८ रुद्राङ्गपथः     | <b>7</b> 7 |
| १४१ भूरयः                                                  | बो         | १६९ रोक्षाः २४       | 77         |
| १४२ मगण्डाः १४३                                            | <b>7</b> * | १७० लभायानिः १७      | म          |
| १४३ मङ्गडाः १४२                                            | 77         | १७१ वयोक्षिभेदाः     | बो         |
| १४४ मत्स्यकायाः १४५                                        | <b>7</b> 7 | १७२ वलभीकयः ३१, १७८  | 77         |
| १४५ मत्स्यकाधाः १४४                                        | 77         | १७३ वाताङ्गिराथः     | का         |
| १४६ मत्स्याच्छादः ( द्यः )                                 |            | १७४ वायुस्तम्भाः     | बो         |
| १४७ महाकपिः                                                | 7 7        | १७५ वाराहयः ११२      | <b>9</b> 1 |
| १४८ महावेलाः १४९                                           | बो         | १७६ वाहाहिः १८५      | म          |
| १४९ महावैरिलाः १४८                                         | 77         | १७७ वालिटः (हिः)     | का         |
| १५० माणिबद्व्याः १५१                                       | 77         | १७८ वालभीकयः ३१, १७२ | वो         |
| १५१ मामाभिद्यः १५०                                         | <b>2</b> 7 | १७९ वालिशायनिः १८१   | का         |
|                                                            | का         | १८० वा (बा) लिशायनिः | म          |
| १५२ मात्स्यक्षीपः<br>१५३ माद्रपतयः १३४<br>१५४ मामन्याः १३९ | बो         | १८१ वासिनयनिः १७९    | का         |
| १५४ मामन्याः १३९                                           | 77         | १८२ वासिनायनाः ७०    | बो         |
| १५५ मारुतः                                                 | म          | १८३ वाहलवाः १३०      | 77         |
| १५५ मारुतः<br>१५६ मार्काण्डः<br>१५७ मार्जवृष्टिः १६३       | Í          | १८४ वाहिः            | का         |
| १५७ मार्जवृष्टिः १६३                                       |            | १८५ वाह्यकच्चः २७६   | म          |
| १५८ मार्ष्टिपङ्गलिः ७१<br>१५९ मालोहरः                      | {          | १८६ वाह्याः १०२      | बो         |
|                                                            |            | १८७ विन्धायनाः १०३   | 77         |
| १६० मूलहरः (रिः)                                           |            |                      | 77         |
| १६१ मैधुनमतिः १६२                                          | का         | १८९ वेदवेलाः         | 77         |

| १९० वेलाः १९३          | ĺ                 | २१८ सत्यकेयाः २३२, २३३         | बो         |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| १९१ वेशाः ( स्याः )    | 77                | २१९ सद्योपकृताः २१७, २४६       | 7'7        |
| १९२ वैयुः १९४          | का                | २२० सिरद्भिवः                  | म          |
| १९३ वेलाः १९०          | बो                | २२१ साङ्गिः २३७                | का         |
| १९४ वेषुः १९२          | का                | २२२ साज्याङ्किः २५०            | 77         |
| १९५ व्यटाकिः १०९, १९६  | म                 | २२३ सात्यमुग्रिः               | "          |
| १९६ व्याढािकः १०५, १९५ | 7 3               | २२४ साद्यसुत्रीविः             | म          |
| १९७ शठाः               | बो                | २२५ सामस्तिस्बः (विः)          | का         |
| १९८ शलालयः २०२         | 77                | २२६ सारावरिः                   | का         |
| १९९ शाकलाः ३०, ३३      |                   | २२७ सालिंडः                    | म          |
| २०० शार्द्रलयः         | •                 | २२८ सालहः २२९                  | का         |
| २०१ ज्ञालङ्कायनिः      | म                 | २२९ साखटिः २२८                 | <b>)</b> 7 |
| २०२ शालानिः १९८        | वो                | २३० सिन्धवः                    | बो         |
| २०३ शालाहलयः २०४       | 7 <b>7</b>        | २३१ सूर्यस्तम्भाः              | 77         |
| २०४ शालाहारिः २०३      | 71                | २३२ सेध्यकेथाः २१८, २३३        | 77         |
| २०५ शिक्षायनाः २०७     | 77                | २३३ सेंहिकेयाः २२८, २३२        | 77         |
| २०६ शिखायीविः २५१      | म                 | २३४ सोमतन्वः                   | म          |
| २०७ शिखायनाः २०५       | वो                | २३५ सोमस्तंभाः                 | बो         |
| २०८ शिलातिलः २०९       | म                 | २३६ सोगेयः                     | का         |
| २०९ शिलास्थलिः २०८     | 77                | २३७ सोाङ्गः २२२                | 71         |
| २१० सृङ्गाः १६७        | बो                | २३८ सोजपृक्षिः                 | 71         |
| २११ शैकेयाः ५०, ५१     | 7 7               | २३९ सोद्धयः २१२                | बो         |
| २१२ शोद्धयः            | 7.7               | २४० सोबुद्धिकः                 | का         |
| २१३ इयामेयाः           | 77                | २४१ सौरभः                      | बो         |
| २१४ श्वारुडाः ६२       |                   | २४२ सोविष्ठः ७६                | का         |
| २१५ श्वेलकाः ६४, ७५    |                   | २४३ सौविष्ट्यः                 | म          |
| २१६ पारितौचिकिः १०६    |                   | २४४ स्तनकर्णाः                 | वो         |
| २१७ सघोषकृतिः २१९, २४६ |                   | २४५ स्तम्बस्तम्भशब्दान्ताः आप, | बो         |
|                        | g white the state |                                |            |

| २४६ स्तम्भप्रकृतयः २१७, २१९ | बो  | २५१ स्वाराग्रीविः २०६  | म  |
|-----------------------------|-----|------------------------|----|
| २४७ स्तेदेहाः २४९           | 77  | २५२ स्वोज्वलयः ८४, २४८ | बो |
| २४८ स्तीज्वलयः ८४, २५२      | 77  | २५३ हरिकाणिः           | का |
| २४९ स्तौदेहाः २४७           | , , | २५४ हारिकणिः           | 77 |
| २५० स्वज्याङ्गः २२२         | का  | २५५ हालोहरः            | "  |

#### (२५) पश्चावेंज्ञः प्रवरः-आंगिरस बाईस्पत्य भारद्वाज गार्ग्य ज्ञैन्य

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनबोधायनमत्स्याः गर्गानिधकृत्याहुः.

आश्वलायनबोधायनौ पुनः—

## आंगिरस शैन्य गार्ग्य

इतीमं प्रवरं विकल्पतया वदतः.

कात्यायनस्तु—इममेव व्यार्पेयप्रवरं गर्गाणां वदति. आपस्तम्बस्तु—

## आंगिरस मार्ग्य शैन्य

इत्येतं प्रवरं गर्गाणासुपादिपदिश्य,

#### भारद्वाज गाग्यं शैन्य

इतीमं प्रवरं विकल्पतयोपदिश्वति. कात्यायनश्र-

#### आंगिरस बाईस्पत्य भारद्वान शैन्य गार्ग्य

इत्येतं प्रवरं आत्रेयायन्यादीनामुक्त्वा तित्तिरिकापिभूमिखन्दिनगर्गाणां

## आंगिरस शैन्य गार्ग्य

इत्येतं प्रवरं प्राह.

#### (२५) पञ्चावेशो गणः शैन्याः—

| १ ऐन्द्रालिः   | का | ५ कपिभूः      | म   |
|----------------|----|---------------|-----|
| २ औपमर्कटाः ९१ | बो | ६ काकायनः     | 7 7 |
| ३ औपमर्काटः    | का | ७ काणायनाः ३६ | बो  |
| ४ कापैः        | 77 | ८ काण्वायनाः  | म   |

|                                                                                                                                                                               |           |                                                | أبه يادانة ويزامور موطالة والطائب بالماسات المطالقة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ९ कारिरात्रिः १०, ८३                                                                                                                                                          | बो        | ३७ तालकृत् ८४                                  | म                                                   |
| १० कारी ९                                                                                                                                                                     | 7 7       | ३८ तिात्तिरिः                                  | का, म                                               |
| ११ कालकृत्                                                                                                                                                                    | का        | ३९ तुल्याः                                     | बो                                                  |
| १२ कालायनः                                                                                                                                                                    | 77        | ४० दामी ३४                                     | म                                                   |
| १३ केवलायनः                                                                                                                                                                   | म         | ४१ नेद्राक्षिः ८७, ८८                          | 11                                                  |
| १४ केशमर्थः १५                                                                                                                                                                | का        | ४२ पैगलायनः                                    | का                                                  |
| १५ केष्मिरः १४                                                                                                                                                                | 4 4       | ४३ पैलिकायः ४६                                 | Ħ                                                   |
| १६ केवल्यः ५०                                                                                                                                                                 | बो        | ४४ पोचिकः                                      | बो                                                  |
| १७ कोपचयाः १८, १९                                                                                                                                                             | म         | ४५ पौलयः                                       | , ,                                                 |
| १८ को अच्छाः १७ १९                                                                                                                                                            | al A      | ४६ पौलिकायानिः ४३                              | A.                                                  |
| १९ कोजपथः १७, १८                                                                                                                                                              | 7 ]       | ४७ प्रेष्यङ्गाः                                | का                                                  |
| २० कौतुकयः २४                                                                                                                                                                 | ्''<br>बा | ४८ बलाकिः ५१                                   | म                                                   |
| २१ कोलास्त्रयः                                                                                                                                                                | का        | ४९ बहुवीती ३५                                  | "                                                   |
| २२ क्रियाभः                                                                                                                                                                   |           | ५० वाभ्याः १६                                  | बो                                                  |
| क दे ज्वाधिक                                                                                                                                                                  | 77        | ५१ बालाकिः ४८                                  | H                                                   |
| २४ कोष्रकयः २०                                                                                                                                                                | ग ग       | ५२ बाहुलकयः                                    | वो                                                  |
| २५ कोष्टाक्षिः २६                                                                                                                                                             | H         | ५३ भागिः ३२, ५४                                | स                                                   |
| २६ क्रोडिः २५                                                                                                                                                                 |           | ५४ भागी ३२, ५३                                 | ٠,                                                  |
| २४ कोष्ठकयः २०<br>२५ कोष्ठाक्षः २६<br>२६ कोडिः २५<br>२७ खण्डितः २८                                                                                                            | का        | ५५ भालवित्                                     | म                                                   |
| २८ खन्टिन: २७                                                                                                                                                                 |           | ५६ भाल्वः                                      | का                                                  |
| २९ गर्गाः आश्व, बो,                                                                                                                                                           | का        | ५७ भूमिः                                       | 9 4                                                 |
| ३० गाधी ८२                                                                                                                                                                    | म         | ५८ भृष्टिबन्दवः ६१, ६७                         | बो                                                  |
| ३१ गान्धरायणः ७७                                                                                                                                                              | •         | ५९ भ्रष्टकाः ६०                                | 7 7                                                 |
| ३२ गार्ग्यः                                                                                                                                                                   | , ,       | ६० भ्रष्टयः ५९                                 | 77                                                  |
| ३३ गाग्याः ५३, ५४                                                                                                                                                             | •         | ६१ भ्रष्टाबिन्दयः ५८, ६७                       |                                                     |
| ३४ चक्री ४०                                                                                                                                                                   |           | ६२ भ्रष्ट्रकृत् ६९                             | 77<br><b>H</b>                                      |
| ३५ चाकी ४९                                                                                                                                                                    |           | ६३ भ्रष्ट्रविष्णः ८१, ९४                       |                                                     |
| २७ खाँण्डतः २८<br>२८ खन्दिनः २७<br>२९ गर्गाः आश्व, बो,<br>३० गाधी ८२<br>३१ गान्धरायणः ७७<br>३२ गार्ग्यः<br>३३ गार्ग्यः ५३, ५४<br>३४ चक्री ४०<br>३५ चाक्री ४९<br>३६ जायावताः ७ | •         |                                                | "<br>जो                                             |
|                                                                                                                                                                               | ٣1        | 7 9 2011 41 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | ~i + }                                              |

THE RESIDENCE OF A SECURITIES OF A SECURITIES

| ६५ भ्राजिताक्षिः ६४, ६६               | बो      | ९३ वाष्णी                 | म          |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------|
| ६६ भ्राजिनाक्षत्रेयः ६४, ६५           |         | ९४ विदुः ६३, ८१           |            |
| ६७ भ्राष्ट्रविदुः ५८, ६१              | 77      | ९५ वेणुहानिः ९६           | वो         |
| ६८ भ्राष्ट्रकृत्                      | "<br>का | ९६ बेलहानिः ९५            |            |
| ६९ भ्राष्ट्रकृत् ६२                   |         | ९७ जाङ्किनाः १०४          | 77         |
| ७० भ्राष्ट्रामातः                     |         | ९८ शाकलायनः               | "<br>म     |
| ७१ मधुरावहः                           |         | ९९ शालङ्कायनः             | का         |
| ७२ मर्काटः ७४                         | 79      | १०० शिखायनयः              | वो         |
| ७३ मातुलेयः                           | का      |                           | का         |
| ७४ मार्किटिः ७२                       | म       |                           | म          |
| ७५ मृत्सद्भः ११९, १२०, १२३            | 7 7     | १०३ श्वकीडी               | 7 <b>7</b> |
| ७६ याविकः                             | का      | १०४ सखीनाः ९७             | बो         |
| ७७ योगन्धरायणः ३१                     | बो      | १०५ सत्यापचयः १०८         | 7 7        |
| ७८ राजयः                              | 77      | १०६ सांख्यायनः            | म          |
| ७९ रातः                               | म       | १०७ साङ्गहवान्            | बो         |
| ८० रायः                               | 77      | १०८ सात्यायनिः १०५        | 77         |
| ८१ राष्ट्रपिण्डी ६३, ९४               | 77      | १०९ सापरिवाराः १११        | का         |
| ८२ रोषः ३०                            | "       | ११० साभारः                | म          |
| ८३ रौतिः ९                            |         | १११ साम्परिवाराः १०९      | का         |
| ८४ लातकृत् ३७                         |         | ११२ साम्भरायणाः ११३       | बो         |
| ८५ लायकृत् ८६                         | //      | ११३ साम्भरावणाः ११२       | "          |
| ८६ लावकृत् ८५                         | -       | ११४ सायकायानिः            | म          |
| ८७ लेत्यालिः ४१, ८८                   |         | ११५ साहानः                | 7 7        |
| ८८ लेन्द्राणिः ४१, ८७                 |         | ११६ साहारै:               | <b>7</b> 7 |
| ८९ वत्सत्तरायणः ९०<br>९० वत्सरायणः ८९ | का      | ११७ सोहर्ता १२१           | वा         |
| ९१ वाटाः २                            | 27      | ११८ सौयामुनिः             | "          |
| ९२ वात्स्यतरायणाः                     |         | १२० स्कन्दसः ७५, १२०, १२३ | <b>म</b>   |

| १२१ स्नाहतः ११७          | बो | १२४ हात्रायाविः १२५, १२६                           | वो |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| १२२ स्वन्दितिः           | का | १२४ हात्रायाविः १२५, १२६<br>१२५ होत्रपचयः १२४, १२६ | 77 |
| १२३ स्वश्वः ७५, ११९, १२० | म  | १२६ होत्रापचयः १२४, १२५                            | 27 |

#### (२६) षाङ्किशः प्रवरः-आंगिरस आमहीयव औरक्षय (स)

इत्येतं प्रवरं कपीनां आश्वलायनादयस्पर्वे पाहुः. मत्स्यस्तु— तित्तिरिकिपभूगाग्याणां आङ्गिरस तैत्तिरिकापिभुव इति प्रवरमाह.

#### (२६) गणः कपयः-

| १ अध्वासुः का        | १९ काट्यः २३ म       |
|----------------------|----------------------|
| २ अमावाश्यायनः ५५    | २० कात्यायनः का      |
| ३ उद्धर्यः ४, ५      | २१ कारीरयः म         |
| ४ ऊर्वः ३, ५         | २२ कुशीदिकिः         |
| ५ ऊर्वसुः ३, ४       | २३ क्वजः १९          |
| ६ ऐतिशायनाः वो       | २४ चैतिकः का         |
| ७ औषीतिकः ५०         | २५ जलसन्धिः २६, २७ म |
| ८ कण्डिरः का         | २६ जलसिन्धिकः २५,२७  |
| ९ कण्वः म            | २७ जलसिम्बिः २५, २६  |
| १० कपयः आप, आश्व, बो | २८ तरस्वः बो         |
| ११ कापेः १२ का       | २९ ताण्डिनः          |
| १२ कापस्तारः ११      | ३० तित्तिरिः ७४ का   |
| १३ कपीतरः १४ म       | ३१ तिवरथिः ३२        |
| १४ कपैतरः १३         | ३२ तैवरान्धः ३१      |
| १५ करखण्डाः १६ वी    | ३३ दण्डिः            |
| १६ करसिखण्डाः १५     | ३४ दाक्षिः ३६        |
|                      | ३५ दाडः ४९           |
| १८ कलसी म, का        | ३६ दिक्षः ३४         |
|                      |                      |

| ३७ देवमातः          | Ħ                          | ५७ विदिः ५८           | का  |  |  |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----|--|--|
| ३८ धान्यायनिः ५६    |                            | ५८ विदुः ५७           | 77  |  |  |
| ३९ पतञ्जलाः         | बो                         | ५९ वैतलायनाः          | बो  |  |  |
| ४० पतअलिः           |                            | ६० बोपडिः ५३          | म   |  |  |
| ४१ पौष्टयः          | वो                         | ६१ शक्तिः             | का  |  |  |
| ४२ बिन्दुः          | 11                         | ६२ शम्सपिः ७०         | भ   |  |  |
| ४३ भारद्वाजः ४४     | <b>3</b> 7                 | ६३ शाकरवाः ६४         | बो  |  |  |
| ४४ भारद्वाजिः ४३    | "                          | ६४ शार्भरवाः ६३       | 77  |  |  |
| ४५ भावास्यायानिः ६९ |                            | ६५ शालिः ६६           | म   |  |  |
| ४६ भूयसी            | _                          | ६६ सिलः ६५            | 77  |  |  |
| ४७ भोजसयः ४८        |                            | ६७ सागरः ६८           | बो  |  |  |
| ४८ भोजासनः ४७       |                            | ६८ साम्शयः ६७         | 7 7 |  |  |
| ४९ मादः ३५          | _                          | ६९ सावस्यायानः ४५     | म   |  |  |
| ५० मपीतिकः ७        |                            | ७० सासविः ६२          | • • |  |  |
| ५१ गजकेशी           |                            | ७१ सौजारेः ७२         | 71  |  |  |
| ५२ राजिकेशी         |                            | ७२ सोबुद्धिः ७१       | "   |  |  |
| ५३ रोजिटः ६०        | म                          | ७३ स्वदातरः ७५, ७६    | 11  |  |  |
| ५४ लघ्बी            | 7 7                        | ७४ स्वस्तिरिः ३०      | का  |  |  |
| ५५ वान्यायनः २      |                            | ७५ स्वास्तितरः ७३, ७६ | म   |  |  |
| ५६ वान्यायनिः ३८    | म                          | ७६ स्वेदलरः ७३, ७%    | 7 7 |  |  |
| (20)                | (२७) सप्ताविंद्याः प्रवरः— |                       |     |  |  |

आंिरस बाहरपत्य भारद्वान मान्त्रवर आत्मभुव इतीमं प्रवरं आत्मभुवां मत्स्य आह.

### (२७) सप्तिवैशो गणः आत्मभुवः-

| १ आखिरः २. ५      | म ३ अस्सभवः ४, ६, ९  | म   |
|-------------------|----------------------|-----|
| २ आश्वरिष्कः १, ५ | ,, ४ आत्महवः ३, ६, ९ | 7 7 |

| ५ ऋक्षः १, २         | स ८ धन्तवरः १०    |     |
|----------------------|-------------------|-----|
| ६ काथिश्वान् ३, ४, % | ,, ं आनवः ३, ४, ६ | 7 7 |
| ७ भरद्वाजः           | ,, १० देवबर ८     | 77  |

#### (२८) अष्टाविद्याः प्रवरः-

#### आंगिरल बाईस्पत्य भारद्वाज कात्य आत्की (क्षी) ल

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनापस्तम्बी शोङ्गशीशिरीणामाहतु.:

आपस्तम्भः पुनः—

#### आंगिरम कात्य आक्षील

इत्येतं प्रवरं विकल्पतयाऽऽह. कात्यायनस्तु— ओंगिरस बाह्रस्पत्य भारद्वाज शोङ्ग शिश्

#### (२८) गणः शौद्भश्रीश्रियः-

|             | MANAGARINAN MANAMANAN MANAMANAN MANAMANAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAMAN MANAM<br> | The little direct and the second seco |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ याधाः     | का ६ शोङ्गः                                                                                                         | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २ भरद्वाजाः | " ७ शोङ्गरीशिग्यः                                                                                                   | आप, आश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३ भारद्वाजः | ८ शिङ्गाः                                                                                                           | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४ शिशिराः   | ,, <sup>†</sup> ९. हुत:                                                                                             | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५ जीशिरेयः  | 77                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### (२९) एकोनिज्ञः प्रवरः— आंगिरस पार्षदश्च वेरूप

इत्येतं प्रवगं पृषदश्वानां आश्वलायन आह्. स एव पुनः,

आष्टादंष्ट्र पार्षद्य वैरूप

इतीमं प्रवरं विकल्पतया ब्रूते आपस्तम्बबोधायनमत्स्यास्तु— आगिरस वैरूप पार्पदश्व

इत्येतं प्रवरं रथीतराणामाहुः.

कात्यायनस्तु—विष्णुवृद्धाः शठमर्षणा इत्यादिना बोधायनेनोक्तगणान्तः-पातिनः प्रक्रम्य

#### आंगिरस पार्षदश्व राथीतर

इतीमं प्रवरमाह. आपस्तम्बः पुनः—

आष्टादंष्ट्र वैरूप पाषदश्व

इर्तामं प्रवरमेपां विकल्पमाह. बोधायनमत्स्यौ तु-

#### आंगिरस वैरूप राथीतर

इत्येतं प्रवरं विकल्पमाहतुः.

(२९) गणः रथीतराः-

|                                                      |                  |                            | ف دست کی نواز در این این این این این ا |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| १ काश्यायनाः २, ४                                    | बो               | १४ लिप्यायनः १०            | बो                                     |
| २ काह्वायनाः १, ४                                    | 4 4              | १५ लेभिः ९                 | 77                                     |
| ३ दासकः २०. २१                                       | ) 7 <sup>1</sup> | १६ विरूपा रथीतराः          | आप                                     |
| ४ द्वायनः १, २                                       | 77               | १७ शैलालियः                | बो                                     |
| ५ नतदाक्षिः ६, ७                                     | ;<br>77          | १८ सावहवः १९               | 77                                     |
| ६ नैतिदृक्षयः ५, ७                                   | • 7              | १९ साहवः १८                | 77                                     |
| ७ नैतिरक्षयः ५, ६                                    | 7,7              | २० हस्तिदासिः ( हास्ती+दा- |                                        |
| ८ पृषद्धाः                                           | आश्व             | सकः) २१                    | बो                                     |
| ९ भिलिः १५                                           | _                | २१ हास्तिदासिः २०          | "                                      |
| १० मिलीभायनः १४                                      | 77               | २२ हास्ती २०, २१           | 77                                     |
| १० भिलीभायनः १४<br>११ भेक्षवाहः<br>१२ भेमगवाः २३, २४ |                  | २३ हेमगवाः १२, २४          | 77                                     |
| १२ भैमगवाः २३, २४                                    |                  | २४ हमगवाः १२, २३           | <b>,</b> ,,                            |
| १३ ग्यातगः                                           | वो, म            |                            |                                        |
|                                                      | 3 ~ 1 ~~         |                            |                                        |

#### (३०) त्रिज्ञः प्रवरः-आंगिरस भाम्यश्व मोद्रल्य

इत्यतं भवरं मुद्रलानां आश्वलायनापस्तम्बबोधायनमत्स्या आहुः. आश्वलायनापस्तम्बो पुनः—

#### ताक्यं भार्म्यश्व मौद्रल्य

इतीमं प्रवरं विकल्पतया वदतः. मत्स्यस्तु—सत्यमुप्रयादिभ्यः

#### आंगिरस भार्म्यश्व मौद्रल्य

इति प्रवरमुक्तवा हंसाजिह्वादीनां

#### आंगिरस ताव्य मोद्रल्य

इतीमं प्रवरमाह—

(३०) त्रिंशः गणः मुद्रलाः-

| १ अग्निजिह्नः ५               | म                                     | १४ पारण्यः १३     | म                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| २ अपाग्नेयः ४                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १५ बिन्दुः        | भो                                    |
| ३ अश्वयुः २२                  | 77                                    | १६ मिताक्षाः      | 77                                    |
| ४ आयायेयः २                   | 7.7                                   | १७ मुद्रलाः आश्व, | आप, बो                                |
| ५ आलबालः १                    | 77                                    | १८ मोहलः          | म                                     |
| ६ ऋश्यायणाः                   | वा                                    | १९ विडादयः २९     | 7,7                                   |
| ७ ऋषभाः<br>८ ज <del>ह</del> ः | 77                                    | २० विराडपः १९     | 7,7                                   |
| ९ तारणः                       | 77 .<br>!                             | २१ सात्यमुग्रिः   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| १० तालिः                      | ,,<br>म                               | २२ सुत्रयः ३      | 77                                    |
| ११ दीर्घजहाः                  | बो                                    | २३ हं (ह) साजिहः  | 7 7                                   |
| १२ देवजिह्नः                  | 1                                     | २४ हिरण्यस्तिम्बः | 77                                    |
| १३ परण्यः १४                  | •                                     | २५ हिरिण्याक्षाः  | बो                                    |

# (३१) एकत्रिकाः प्रवरःआंगिरस पौरुकुत्स त्रासदस्यव

इतीमं प्रवरं विष्णुवृद्धानामाश्वलायनबोधायनमत्स्या आहुः.

(३१) गणः विष्णुवृद्धाः—

का

| 8 | अत्रिवः १४ |  |
|---|------------|--|
| 2 | आरुणिः     |  |

म | ३ आरुण्याः १९, ४२

४ उपरायणाः २८

बो

|                    | S. CARLOS |                        | THE PARTY OF THE P |
|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५ औपगविः           | का        | २४ विष्णुवृद्धः        | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६ औपमित्यः         | 77        | २५ विष्णुवृद्धाः       | आश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७ कतृणः            | म         | २६ विष्णुवृद्धिः       | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ८ कुम्भगोत्रोद्धवः | 77        | २७ बैमाडाः २९          | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ९ जतृणः            | 77        | २८ वैरपरायणाः ४        | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १० देवस्थातयः ११   |           | २९ वेहोढः २७           | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ११ देवस्थानयः १०   | ,,        | ३० स्तुत्याः           | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२ निवुन्दिः       | का        | ३१ मर्षणः ३४           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३ नैतुन्द्याः     | बो        | ३२ शठः ३४              | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १४ पुत्रवः १       | म्        | ३३ शठमन्द्रणः          | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १५ बादरायणः        | का        | ३४ शठमधणः ३१, ३२       | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६ बादरायणाः ३     | र बो      | ३५ शाङ्खरायणाः १६      | 7 <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १७ भद्रणमन्द्रणः   |           | ३६ शिवमतिः (सतः+मद्रिः | ) म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८ भद्रणाः         | बो        | ३७ सतः ३६              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १९ भरण्याः ३, ४२   | ,,        | ३८ सात्यकाम्यः         | का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २० मत्सप्रायणाः २  | <b>३</b>  | ३९ सात्यकायनः ४०       | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २१ मद्रणाः         | "         | ४० सात्यिकः ३९         | बो, का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २२ मद्रिः ३६       | म         | ४१ सात्यङ्गयनाः        | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३ वात्सप्रायणः २  | ० बो      | ४२ हारुण्याः ३, १९     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### (३२) द्वात्रिंशः प्रवरः-आंगिरस आम्बरीष यौवनाश्व

इर्तामं प्रवरं आश्वलायनापस्तम्बबोधायनमस्या आहुः.

आश्वलायनापस्तम्या पुनः--

#### मान्धात्र आम्बरीष यौवनाश्व

इत्येतं प्रवरं विकल्पतया वदतः. आपस्तम्बस्तु--

| आंगिरस | मान्धात्र | कौत्स |
|--------|-----------|-------|
|        | <b>A</b>  | •     |

## इतीमं प्रवरं कुत्सानामाह. (३२) गणः योवनाश्वाः-

| १ कारीषयः        | बा                                      | २२ मत्यायुः २३    | बो         |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|
| २ कुत्सः         | आश्व                                    | २३ ममनायुः २२     | , ,        |
| ३ कुत्साः        | आप                                      | २४ महोदरः         | , ,        |
| ४ कौतपाः         | बो                                      | २५ माण्डिमालाः    | म          |
| ५ कौलयः          | 77                                      | २६ माध्यः         | बो         |
| ६ क्षेमवेगः      | म                                       | २७ मान्धाता २८    | יו         |
| ७ गवेरणिः        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २८ मान्धातुः २७   | 7 7        |
| ८ ज्ञात्वायनः    | 27                                      | २९ मिश्रोदनः ३०   | 7 7        |
| ९ दभ्यः ११       | बो                                      | ३० मिश्रोद्राः २९ | 7 7        |
| १० दर्भः         |                                         | ३१ लाबादरः ३२     | 9 <b>9</b> |
| ११ दुर्भः ९      | बो                                      | ३२ वालोदरः ३१     | 7 7        |
| १२ नैमिश्रयः     | "                                       | ३३ वाश्यः         | म          |
| १३ पिङ्गः        | आश्व                                    | ३४ वास्यमारिः     | 7 7        |
| १४ पौगलः         | म                                       | ३५ शङ्खः          | आश्व       |
| १५ पौडलः         | बो                                      | ३६ शाखदाभः        | म          |
| १६ पोलयः         | 77                                      | ३७ साङ्ख्यः       | वो         |
| १७ भैमगवः        | आश्व                                    | ३८ सीभागः         | 77         |
| १८ भैमगवः १९     | बो                                      | ३९ हरिः           | म्         |
| १९ भैरवाः १८     | , ,                                     | ४० हरितः          | आश्व, बो   |
| २० मण्डकारयः २१  | 79                                      | ४१ हरिताः         | आप         |
| २१ मण्डिकारयः २० | 7 7                                     | ४२ हस्तिवास्यः    | म          |
|                  |                                         |                   |            |

#### (३३) तयित्रज्ञः प्रवरः-आंगिरस आजमीढ काण्व

इत्येतं प्रवरमाश्वलायनादयस्सर्व एव काण्वानामाहुः. आश्वलायनः पुनः—

#### आंगिरस घौर काण्व

इत्येतं प्रवरं विकल्पतया वदति.

#### (३३) गण:-काण्वाः

| १ अजमीढाः कण्वाः  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ मर्कटपः २३   | म        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| २ अपाण्डुः ४      | म २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३ मर्कटयः २२   | 77       |
| ३ आमर्नाश्नः      | ,,   ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४ माञ्जिः      | बो       |
| ४ आर्षादः २       | ٠, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५ मार्कण्डः २१ | म        |
| ५ औपमर्कटायनाः ६  | बो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६ मोञ्जिः      | बो       |
| ६ औपमर्कटचायनिः ५ | ,, <del>,</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७ मोभ्रिगन्धाः |          |
| ७ कण्वाः आः       | ng magan a managan (a) a da magan (a | ८ राथिः        | "<br>म   |
| ८ कलाः १९         | art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९ रमणः २०      | •        |
| ९ गादायनः ११      | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ० वाजयः ३१     | "<br>बो  |
| १० गुरुः १२       | 77 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १ वाजयाः ३०    | 711      |
| ११ गोदायनः ९      | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २ वाजश्रवसः    | 17       |
| १२ चतुरिः १०      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३ विजदाः ३४    | 7)       |
| १३ नाडायनः        | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              | 77       |
| १४ नारी ४१        | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४ विजिगवः ३३   | 17<br>TT |
| १५ पौलाहनः १६     | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५ शकटायनः ३६   | म        |
| १६ पौलाहालिः १५   | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६ शाकटायनः ३५  | "        |
| १७ प्रागाधमाः १८  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ७ शिवः ४०      | 77       |
| १८ प्रागादः १७    | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ८ इयामायनः ३९  | 77       |
| १९ बाष्कलः ८      | बो ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९ ३यामायानः ३८ | ,,       |
| २० मर्णः २९       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ० सणः ३७       | 77       |
| २१ मर्कटः २५      | ٧, ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १ सौनारी १४    | "        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |

# (३४) चतुिस्त्रज्ञः प्रवरः-

इतीमं प्रवरं संकृतीनां आपस्तम्बबोधायनकात्यायनमत्स्या आहुः.

आश्वलायनस्तु—

आंगिरस गौरुवीत सांकृत्य

|                                                      | इतीमं प्रवर                                           |                  |          |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|--|
|                                                      | इतीमं प्रवरमेषामुक्तवा,<br>ज्ञाक्त्य गौरुवीत सांकृत्य |                  |          |  |
| शापरप गास्तात साहारप<br>इतीमं प्रवरं विकल्पतया वदति. |                                                       |                  |          |  |
|                                                      | (३८) गण                                               | <b>A</b>         |          |  |
|                                                      |                                                       |                  |          |  |
| १ अधापः                                              | वो                                                    | २२ पौलः          | वा       |  |
| २ आग्रायणः                                           | 77                                                    | २३ मलकाः         | 77       |  |
| ३ आर्षभिः                                            | 77                                                    | २४ गोलाक्षः      | का       |  |
| ४ गाङ्गिः                                            | का                                                    | २५ लाक्षिः       | म        |  |
| ५ गार्ग्यहरिः                                        | म                                                     | २६ वैतलेयः २१    | बो       |  |
| ६ चान्द्रायणः                                        | बो                                                    | २७ शम्बुः        | आश्व, बो |  |
| ७ चासरायणः                                           | का                                                    | २८ शेषयः         | 7 ?      |  |
| ८ जानिकः                                             | 7 7                                                   | २९ शुस्भवयः ३१   | 73       |  |
| ९ तण्डुः                                             | आश्व, बो                                              | ३० शैवगवः        | आश्व     |  |
| १० ताण्डुः                                           | का                                                    | ३१ श्वेवगवः २९   | बो       |  |
| ११ तारकाद्याः                                        | बो                                                    | ३२ श्रोतायनः ३३  | 77       |  |
| १२ तालकिः                                            | का                                                    | ३३ श्रीतायनाः ३२ | "        |  |
| १३ तैरन्धः                                           | 77                                                    | ३४ साहः          | का       |  |
| १४ नगाहः                                             | "                                                     | ३५ संकृतयः       | आप, बो   |  |
| १५ परस्परायण्यः                                      | म                                                     | ३६ संकृतिः       | आश्व, का |  |
| १६ परिभवः १७                                         | बो                                                    | ३७ साम्बुः       | का       |  |
| १७ परिभावाः १६                                       | <b>"</b>                                              | ३८ सूतव्यः       | ,,       |  |
| १८ पर्णी                                             | Ħ                                                     | ३९ साविभिः       | का       |  |
| १९ पूर्तिमायः                                        | आश्व, का                                              | **               | 77       |  |
| २० पूर्तिमाषाः                                       | आप, बो                                                |                  | का       |  |
| २१ पैणायाः २६                                        |                                                       | ४२ हारमीवाः      | बो       |  |

#### (३५) पश्चित्रंशः प्रवरः-आत्रेय आर्चनानस इयावाश्व.

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनादयस्पर्व एवाहुः.

#### (३५) गण:-इयावाश्वाः

| AND THE RESIDENCE OF A STREET WAS A STREET OF A STREET |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २३ कानाजहः १९ म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २४ कारग्रीविः का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २५ कार्भर्यायनयः २१, २७ वो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २६ कार्भयीयानिः का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २७ काष्णीयनिः २१, २५ वो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २८ कालापचयाः २९, ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २९ कालायनिः २८, ३० ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३० कालावयः २८, २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३१ काविष्ठिराः ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३२ कृष्णात्रेयः ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३३ कैराजिः ३४ का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३४ केराभ्रः ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३५ केराञ्जः ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३६ कीण्डेयाः ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३७ कोद्रेयाः ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३८ गाणिपतयः ३९,४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३९ गाणिष्टतयः ३८,४० वो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४० गाधिपतिः ३८, ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४१ गाविष्ठिराः ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४२ गोणिपतः ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४३ गोणीपतिः ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४४ गोपनाः ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ४५ गोपवनाः ४६       | वो       | ७३ तोलेयः                             | का         |
|---------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| ४६ गोपवन्यः ४५      | 7 7      | ७४ दत्तात्रेयः                        | बो         |
| ४७ गोलेयः १२१, १६७  | j        | ७५ दाक्षिः                            | 77         |
| ४८ गौरगिः १६१       | <b>!</b> | ७६ दिविः                              | का         |
| ४९ गौरय्रीवयः       |          | ७७ दौराङ्गिः ५२                       | बो         |
| ५० गौरश्रीवाः ५१    |          | ७८ द्रोणगावाः ७९, ८०                  | 7,7        |
| ५१ गौरत्रीविः ५०    |          |                                       | 77         |
| ५२ गौराङ्गः ७७      |          | ८० द्रोणभावाः ७८, ७९                  | . ,<br>17  |
| ५३ गोरजिनः ३५       |          | ८१ नीलात्रेयाः                        | 7.5        |
| ५४ गौरात्रयः        |          | ८२ नीलायनः ११, १२                     | ,,         |
| ५५ गौर्यन्यः ४४     | H        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | म          |
| ५६ चन्द्रातिथिः     | बो'      | ८४ पतञ्जनः                            | का         |
| ५७ चान्द्रः ६३      | 77       | ८५ पयनाः                              | ,,         |
| ५८ चत्रायणाः ६८     | _        | ८६ पुष्टयः                            | बो         |
| ५९ छगलाः ६२         | वी       | ८७ पौष्टिकाः                          | 77         |
| ६० छन्दोगिः ६४      | 77       | ८८ प्रगलः ६६                          | म          |
| ६१ छन्दोगेयः        | म        | ८९ बालेयः ११५                         | बो         |
| ६२ छागलाः ५९        | "        | ९० बाहुतन्तः                          | का         |
| ६३ छान्दिः ५७       | "        | ९१ बाहुमित्रः                         | "          |
| ६४ छान्दोामः ६०     |          | ९२ भगपादः                             | म          |
| ६५ छान्दोंगिः       |          | ९३ भागमादयनः ९४                       | का         |
| ६६ जलदः ८८          | म        | ९४ भागमानः ९३                         | <u>,</u> , |
| ६७ जानुकिः १४२      | का       | ९५ भागम्पथः ९६, ९७                    | बो         |
| ६८ जेत्रायणाः ५८    | 77       | ९६ भाङ्गकतयः ९५, ९७                   | 77         |
| ६९ ताकि बिन्द्वः ७० | Ħ        | ९७ भाङ्गतयः ९५, ९६                    | 77         |
| ७० तृणांबन्दवः ६९   | 77       | ९८ भारद्वाजायनः                       | 7,         |
| ७१ तृणाबिन्दुः      |          | ९९ भूमिः १००                          | ,,,        |
| ७२ तेलपः            | Ħ        | १०० भूरयः ९९                          | 7,7        |
|                     |          |                                       | · •        |

| १०१ मंगुलयः १०७, १०९ | बो         | १२८ शाखेयाः १४७             | म             |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| १०२ महात्रेयाः       | ,,         | १२९ ज्ञाबव्यायनयः १४५, १४८, | बो            |
| १०३ मानङ्गिः १       | ļ          | १३० शारायणाः १४९            | म             |
| १०४ मालकयः १०५, १०६  |            | १३१ शि (शि) शुपालः          | वो            |
| १०५ मालयः १०४, १०६   |            | १३२ ज्ञेबाः १४०, १५१, १५३   |               |
| १०६ मालरुचः १०४, १०५ |            | १३३ शोणकिणः १३८             | "<br><b>म</b> |
| १०७ माहालेः १०१, १०९ |            |                             | <b>71</b>     |
| १०८ मौद्रलाकिः       | का         | १३४ शोद्रेयाः १३६           | • ₹           |
| १०९ मोहुलयः १०१, १०७ | 77         | १३५ शोकतवः १५५              | 77            |
| ११० रक्तात्रेयः      |            | १३६ शोद्रेयाः १३४           | "             |
| १११ वामरथीनाः ११२    | <i>j</i> 1 | १३७ श्रीनकाणिः              | का            |
| ११२ वामरथ्याः १११    | 7.7        | १३८ शौनकिणः १३३             | म             |
| ११३ वामरथ्याः        |            | १३९ शोभ्रेयाः १५४, १५९      | बो            |
| ११४ वालयः १२३        |            | १४० ज्ञोवाः १३२, १५१, १५३   | "             |
| ११५ वालेयः ८९        | ,          | १४१ क्यामात्रेयाः           | 77            |
| ११६ वैडाालेः ८३      | भ          | १४२ श्वाजानुकिः ६७          | का            |
| ११७ वेतभावयः ११८     |            | १४३ श्वेतात्रयाः            | बो            |
| ११८ वैतभावाः ११७     | "          | १४४ ज्योराङ्गः १६०          | 77            |
| ११९ वैदेहाः १६३      | 77         | १४५ सञ्चव्यानिः १२९, १४८    | ,,            |
| १२० वैलेयः           | •          | ५४६ साकतायनाः               | 77            |
| १२१ बैलेयाः ४७, १६७  | वो         | १४७ साङ्ख्येयः १२८          | म             |
| १२२ वौलेयः           | का         | १४८ साम्पच्यानेयः १२९, १४५  | बो            |
| १२३ व्यालयः ११४      | वो         | १४९ सारायणाः १३०            | म             |
| १२४ शकनायनिः १२५     | म          | १५० सुपुष्पिः १५२           | बो            |
| १२५ शाकलायनिः १२४    | 77         | १५१ सैपास्थमालाः १३२ १४०,   |               |
| १२६ शाकिः            | का         | १५३                         | <b>77</b>     |
| १२७ शाखिखः           | 77         | १५२ सेष्पयः १५०             | 77            |

| १५३ सोपाच्छरालः १३२,                              |    | १६० सौरगिः १४४     | बो |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|----|
| १४०, १५१                                          | वो | १६१ सौरिक्नः ४८    | "  |
| १४०, १५१<br>१५४ सौगयः १३९, १५९<br>१५५ सौतवराः १३५ | 77 | १६२ सौश्रुतयः १५८  | का |
| १५५ सीतवराः १३५                                   | म  | १६३ स्तैदेहाः ११९  | बो |
| १५६ संौपुष्पयः                                    | का | १६४ स्वेतिकः       | का |
| १५७ सोपुष्पः                                      | म  | १६५ हरमीतिः १६     | म  |
| १५८ साभितिः १६२                                   | का | १६६ हर्यभः         | का |
| १५९ सम्ब्रियः १३९, १५४                            | वा | १६७ हालेयः ४७, १२१ | बो |

#### (३६) षट्त्रिंश प्रवरः-आत्रेय गाविधिर पौर्वातिथ

इतीमं प्रवरं गविंष्ठिराणां आश्वलायनकात्यायनमरस्या आहुः.

आपस्तम्बबोधायनौ तु—

#### आत्रेय आर्चनानस गाविष्ठिर

इतीमं प्रवरमाहतुः.

#### (३६) गणः-गविष्ठिराः

|                            |    |                  | <b>5</b> |
|----------------------------|----|------------------|----------|
| १ अवरोधकृत् ९              | का | ११ पाणिलः ११     | म        |
| २ उर्णनाभिः ४              | 77 | १२ पाणिविः १०    | 71       |
| ३ ऊर्णनाभिः                | म  | १३ बालि:         | ,,       |
| ४ और्णनाभिः २              | का | १४ वीजवापी       | 77       |
| ५ गविष्ठिरः                | म  | १५ भलन्दनः       | म        |
| ६ गविष्ठिराः आश्व, आप, बो. | का | १६ भालवानः १०    | का       |
| ७ दक्ष: २०                 | का | १७ मौभ्रकाशिः १८ | 77       |
| ८ दाक्षिः                  | म  | १८ मौभ्रकेशः १७  | "        |
| ९ दार्णकृत् १              | का | १९ मौअकेशः       | म        |
| १० नालन्दनः १६             | 77 | २० लाक्षिः ७     | का       |
| •                          |    |                  |          |

| २१ वैजवापनः २२                                                                    | का २६ शिरीषः       | म   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| २२ वैजवापिः २१                                                                    | " २७ शिलार्दानः    | 7 7 |
| २१ वैजवापनः २२<br>२२ वैजवापिः २१<br>२३ चेतिकिः<br>२४ व्याणिः २५<br>२५ व्यालिखः २४ | " २८ श्रिमिश्वः २९ | का  |
| २५ व्यालिखः २४                                                                    | ,, २९ सृपिः २८     | 77  |

### (३७) सप्तत्रिज्ञः प्रवरः-आत्रेय आर्चनानस आतिथ

इत्येतं प्रवरं मुद्गलानां आह. आपस्तम्बस्तु—

#### आत्रेय आर्चनानस आतिथ

इत्येतं प्रवरं अतिथीनामाह.

(३७) गणः-आतिथयः

| १ अतिथयः       | आप  | १२ वायवानः         | बो         |
|----------------|-----|--------------------|------------|
| २ अर्णवः ३, २२ | बो  | १३ वेतभावः १४, २०  | <b>"</b> " |
| ३ ओणवाः २, २२  | 7 7 | १४ वैतवाहः १३, २०  | 7 7        |
| ४ गविष्ठिरः    | ,,  | १५ व्याधिसन्धिः १६ | <b>?</b> ? |
| ५ गौरकयः       |     | १६ व्यालिसन्धः १५  | 7 ;        |
| ६ गौरिवतः ७    | 77  | १७ ब्रीहिमतः       | ,          |
| ७ गौरिवीतः ६   | 77  | १८ शालिमतः         | ,          |
| ८ बोधवांजिकः ९ | बो  | १९ शिरीषिः २१      | ,          |
| ९ बोधाक्षः ८   |     | २० शैतभावयः १३, १४ | ,          |
| .० मुद्रलाः    | "   | २१ पैश्यः १९       |            |
| ११ वायप्रतिः   | 7 4 | २२ स्वर्णवः २, ३   | ,          |

## (३८) अष्टित्रंशः प्रवरः-

#### आत्रेय आर्चेनानस वाग्भू (द्धु) तक

इत्यत प्रवरं वाद्ध (ग्भू) तकानां बोधायन आह.

(३८) गणः-वाग्भूतकाः

१ बाग्भूतकाः २

बो २ वाग्भुतकाः १

बो

#### (३९) एकोनचत्वारिंशः प्रवरः-आत्रेय वामरथ्य पौत्रिक

इत्येतं प्रवरं पुत्रिकापुत्राणां कात्यायनवत्सावाहतुः.

(३९) गणः-पुत्रिकापुत्राः

| १ काल्यः          | का | ८ वामरथ्यः    | म     |
|-------------------|----|---------------|-------|
| २ कालेयः          | म  | ९ वामरथ्यः ११ | 71    |
| ३ केर्यः          | का | १० वालेयः     | का, म |
| ४ धात्रेयाः       | म  | ११ वासरथ्यः ९ | म     |
| ५ पुत्रकिः        | का | १२ इयेभ्रेयः  | वर्ग  |
| ६ पुत्रिकापुत्राः | 7, | १३ सौगेयः     | 7 7   |
| ७ मेत्रयाः        | म  | १४ हालेयः     |       |

#### (४०) चत्वारिज्ञः प्रवरः-आत्रेय सौमंगल रूयावाश्व

इत्येतं प्रवरं सुमङ्गलानां दर्पणकारो वदति.

(४०) गणः-सुमंगलाः

( ४१ ) एकचत्वारिंशः प्रवरःवैश्वामित्र देवरात ओदल

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनादयस्सर्व एव वदन्ति.

| (४१) गणः—ओद्लाः                                                                                                        |        |                    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|--|
| १ अनुतकिः २                                                                                                            | बो     | २७ कारीषिः २८      | म          |  |
| २ अनूनतन्तवः ( अनूतिकः                                                                                                 |        | २८ कारीषी २५, २७   | 7 7        |  |
| +मान्तवः)                                                                                                              | "      | २९ कार्षिसम्मत्याः | का         |  |
| ३ अपगहनयः                                                                                                              | का     | ३० कालः            | आश्व, आप   |  |
| ४ अभयः ११, १२                                                                                                          | म      | ३१ कालायनः         | बो         |  |
| ५ आनभिन्नाः                                                                                                            | बो     | ३२ कुशिकः          | आश्व       |  |
| ६ आपघव्यः                                                                                                              | "      | ३३ कुशिकाः         | वो         |  |
| ७ आबतायनः १२, ९८                                                                                                       | म      | ३४ क्षरपापः        | का         |  |
| ८ आलिकः २३                                                                                                             | आप     | ३५ क्षरपापाः ३६    | म          |  |
| ९ आल्बिः                                                                                                               | वो     | ३६ क्षरयः ३५, ३७   | 5 <b>7</b> |  |
| १० आलोप्याः ११ आश्वः ४ १२ आश्वतापनः ( आयता- यनः+अभयः ) १३ उत्सरयः १४ उदम्बिरः १५ १५ उर्द्रिः १४ १६ उल्लकः १७ उल्लाः २४ | का     | ३७ खरवाचः ३६       | 77         |  |
| ११ आश्वः ४                                                                                                             | म      | ३८ गालवः           | आश्व, म    |  |
| १२ आश्वतापनः ( आयता-                                                                                                   |        | ३९ गौराः           | बो         |  |
| यनः+अभयः)                                                                                                              | "      | ४० चिकितः          | आश्व, आप   |  |
| १३ उत्सरयः                                                                                                             | बो     | ४१ चिकिताः ४३      | बो         |  |
| १४ उद्म्बरिः १५                                                                                                        | 77     | ४२ चित्रन्तवयः     | 7 7        |  |
| १५ उद्दिः १४                                                                                                           | 17     | ४३ चिन्तितः ४१     | 7 7        |  |
| १५ उल्लाः                                                                                                              | आप     | ४४ चैत्रेयाः       |            |  |
| १७ उठूपाः २४                                                                                                           | म      | ४५ जाबालः          | "<br>का    |  |
| १८ औदिलिः                                                                                                              | बो     | ४६ जाबालयः         | वो         |  |
| १८ औदिलिः<br>१९ औपगवयः २०                                                                                              | म      | ४७ जाबालाः         | म          |  |
| १ २० आपगह्याः ६५                                                                                                       | 71     | ४८ डोली            | का         |  |
| २१ औपदहनयः                                                                                                             | बो     | ४९ तन्तु ७७        | आप         |  |
| २२ औलकिः २३                                                                                                            | आप     | ५० तारकायनः        | बो         |  |
| २३ ऑलोकिः ८, २२                                                                                                        |        | ५१ तालवताः ५२      | 27         |  |
| २४ औलोप्याः १७                                                                                                         | "<br>म | ५२ तालावताः ५१     | 7 7        |  |
| २५ करीषाः २८                                                                                                           |        | ५३ देवरातः         | आप, म      |  |
| २६ कामन्तिकः                                                                                                           | बो     | ५४ नुवलयः ७५       | बो         |  |

| ५५ पयोदजनाः ६२            | _      | ८२ यज्ञवलकः            | आप             |
|---------------------------|--------|------------------------|----------------|
| ५६ पर्णजङ्घाः             |        | ८३ यमदूताः ८४          | वा             |
| ५७ पाडलिः ७२              |        | ८४ यमहताः ८३           | 79             |
| ५८ पादपाः ६३              | 77     | ८५ याज्ञवल्क्याः       | बो, का, म      |
| ५९ पापेदिखः               |        | ८६ राघहिः              | बो             |
| ६० पारक्याः ९१            | वो     | ८७ लाभकायनाः ८८        | 7 7            |
| ६१ पार्णर्यः              | का     | ८८ लामकायनाः ८७        | "              |
| ६२ पार्योदरयः ६५, ५५      | म      | ८९ लोकाः               | 77             |
| ६३ पार्षय:५८              | 7 7    | ९० वतण्डः              | म              |
| ६४ प्ययः                  | का     | ९१ वारक्याः ६०         | बो             |
| ६५ प्रास्नोद्रयः ६२       | म      | ९२ वालकायनः            | 77             |
| ६६ बद्धकथः                | वो     | ९३ वालकिः              | आप             |
| ६७ वब्सु:                 | आप     | ९४ वास्तुकौशिकाः       | म              |
| ६८ ववः                    |        | ९५ वितम्तुः ९६         | बो             |
| ६९ बाभ्रव्यः              | का     | ९६ विदडाः ९५           | 77             |
| ७० वाभ्रव्याः             | बो, म  | ९७ विश्वामित्रः        | म              |
| ७१ बृहदग्निः              | आप, बो | ९८ वृकायनः ७           | 7 <b>7</b>     |
| ७२ मलीभावाः ५७, १२६       | म      | ९९ वैकृतिः             | 77             |
| ७३ भाष्टिकः ७४            | बो     | १०० शलङ्कः ११३         | , <del>,</del> |
| ७४ भाष्ट्रेयाः ७३         | 77     | १०१ शालङ्कायनः         | आप             |
| ७५ भोवनिः ५४              | 77     | १०२ शालङ्कायनाः        | वो             |
| ७६ मनुः ७७                | आप     | १०३ शालावतः            | आप             |
| ७७ मनुतन्तुः ( मनुः+तन्तु | :)     | १०४ शाविनिः            | 77             |
| -                         |        | १०५ इयामायनाः          | 77             |
| ७८ मनुशब्दान्ताः          | वो     | १०६ ३यामेयाः           | बो             |
| ७९ मयूराः                 | 77     | १०७ श्वेत्यन्तायनः १२५ | 77             |
| ८० माणिः                  | 77     | १०८ श्रोवलाः           | <b>77</b>      |
| ८१ मान्तवः २              | 77     | २०९ संश्रुतः १११       | म              |

| ११० संश्रुत्यः ११२            | Ħ          | ११९ सौगन्तयः ११८      | बो            |
|-------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| १११ संस्रतः १०९               | <b>,</b> . | १२० सोमत्याः १२१      | <b>7</b> 7    |
| ११२ संसुत्यः ११०              | 1          | १२१ सामित्याः १२०     | 77            |
| ११३ सल्ङः १००                 | •          | १२२ सोश्रयः १२४       | "<br>वो       |
| ११४ साङ्घायनाः<br>११५ साधिताः | वीं        | १२३ सौधृताः           | का            |
| ११६ सैन्धवायनः                | ·          | १२४ सौश्रुतिः १२२     | बो            |
| ११७ सेन्धवायनाः               |            | १२५ स्येतन्तायनाः १०७ | • •           |
| ११८ सोगतयः ११९                |            | १२६ हलयमाः ७२         | "<br><b>म</b> |

# (४२) द्विचत्वारिशः प्रवरः – वैश्वामित्र दैवश्रवस दैवतरस

इत्येतं प्रवरं आश्वलायनापरतम्बबोधायना वदन्ति.

# ( ४२ ) गणः-देवतरसः

| १ कामकायनाः ४ आश्व, आप, बो        | ७ देवश्रवसः    | बो         |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| २ कामकायानिनः ३ बो                | ८ मतिः ११      | <b>7</b>   |
| ३ कालकायनिनः २<br>४ ज्यामकायनाः १ | ९ विश्वामित्रः | <b>3</b> 7 |
| ५ ज्योतिः                         | १० श्रोमताः    | आश्व, आप   |
| ६ देवतरसः                         | ११ सोमतिः ८    | बो         |

# (४३) त्रिचत्वारिंगः प्रवरः-वैश्वामित्र माधुच्छन्द्रस धानअय

इतीमं प्रवरं आश्वलायनाप्रतम्बवोधायना ददन्ति.

#### ( ४३ ) गणः-धान् अयाः

| १ आश्वताः २   | 1   |   | उत्स्राक्षाः ४ | वो  |
|---------------|-----|---|----------------|-----|
| २ आश्वावताः १ | - 4 | S | उष्ट्राक्षाः ३ | 7 7 |

आश्व.

|                             | では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| ५ कारव्याः १२               | वो                                                   | ९ महाक्षाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वो |  |  |
| ६ कारीपय:                   | 17                                                   | १० माधुच्छन्दमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आप |  |  |
| ७ तारव्याः १२               | वो                                                   | ११ तन्धवायनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वो |  |  |
| ८ धनञ्जयाः                  | आश्व, आप, वो                                         | १२ स्थूलव्याः ५, ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 |  |  |
| •                           | (४४) चतुश्र                                          | वारिशः प्रवरः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |
|                             | वैश्वामित्र माधु                                     | च्छन्द्स आज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
| इतीमं प्रव ं अ              |                                                      | धायना अजानां वदन्ति.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |
|                             | कात्याय                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
| चेश्व                       |                                                      | य वाधुल = बन्धुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |
|                             | इतिमं प्रवर                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
|                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
|                             | ( 88 ) गणः                                           | THE STATE OF THE S |    |  |  |
| १ अजाः                      | आभ, का                                               | ८ कामलायनिः ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म  |  |  |
| २ अजायनाः ४                 |                                                      | ९ काशिकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 |  |  |
| ३ अइमरथ्यः ६                |                                                      | १० कुश्चिकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | का |  |  |
| ४ आजायनाः २                 | वो                                                   | ११ चञ्जालः १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म  |  |  |
| ५ आज्याः                    | <b>ः । प</b>                                         | १२ माधुच्छन्दसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का |  |  |
| ६ आइमरथ्यः ३                | ***                                                  | १३ माधुलाः ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | म  |  |  |
| ७ कमलायजिनः ८               | 77                                                   | १४ मार्गमित्ययः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का |  |  |
|                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
| (४५) पश्चचत्वारिंगः प्रवरः- |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
|                             | वैश्वामित्र माधुरुछन्दस रोहिण                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
| इ                           | इतीमं प्रवरं रोहिणानामाश्वलायन आह.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |
|                             | ( ४५ ) गण                                            | :-रोहिणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |
|                             | ( 0 2 \ 11. \ \ 116.11.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |

१ रोहिणाः

# (४६) षट्चत्वारिंशः प्रवरः-वैश्वामित्र माधुच्छन्दस आष्टक

इतीमं प्रवरं अष्टकानां आश्वलायन आह. आपस्तम्बस्तु—

वैश्वामित्र आष्टक

इतीमं प्रवरमेषामाह.

बोधायनस्तु—

# वैश्वामित्र आष्ट्रक लौहित

इतीमं प्रवरमेषामाह. कात्यायनमत्स्यौ तु-

# वैश्वामित्र छोहित आष्टक

इतीमं प्रवरमेपां वदतः.

#### (४६) गणः- आष्टमाः

| १ अष्टकयः             | वो  | ८ लोहिताः २ बो,               | का, म |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-------|
| २ अष्टकाः ८ आश्व, आप, | म   | ९ वञ्जायनाः ११                | बो    |
| ३ कर्जूरायनाः ४       | वो  | १० वसयः १२                    | 77    |
| ४ जर्झरायनाः ३        | , , | ११ वाञ्चायनाः ९               | 7,7   |
| ५ दण्डकयः ६           | ,,  | १२ वासयः १०                   | "     |
| ६ दाडकयः ५, ७         | 77  | १३ श्वात्रवर्णायनाः ( चात्रव- |       |
| ७ रण्डकयः ६           | 7,  | णीयनाः ×चाङ्गवर्मायणाः )      | 7,    |

# ( ४७ ) सप्तचत्वारिंजाः प्रवरः— वैश्वामित्र देवरात पौरण

इतीमं प्रवरं आश्वलायनः पूरणानामाह. आपस्तम्बादयस्तु— वैश्वामित्र पौरणाः

इत्येतं प्रवरमाहुः.

## (८७) गणः-पौरणाः

१ अष्टकः २ परिधापयन्ताः ४ ३ पारणाः ५

म । ४ परिधापयन्तः २ आश्व,आप,बो,का वो । ५ पूरणाः ३ आश्व, आप,बो, का, म

६ लोहितः

# ( ४८ ) अष्टचत्वारिंशः प्रवरः-वैश्वामित्र कात्य आक्षील

इतीमं प्रवरं कतानां आश्वलायनापस्तम्बबोधायनकात्यायना आहुः.

मत्स्यस्तु--

# साति ( विलिशिविलि ) सौलिद्वारि ( विद्य ) वैश्वामित्र

इतीमं प्रवरमेषामाह.

#### ( ४८ ) गणः-आक्षीलाः

| १ इन्दुपरिः ५       | का         | १६ कोकृत्याः १५    | बो    |
|---------------------|------------|--------------------|-------|
| २ इषिः              | म          | १७ जायमानाः ३४     | 77    |
| ३ उदुम्बरिः         | "          | १८ तारुष्यायाणः २० | का    |
| ४ औदुम्बरायणाः      | बो         | १९ तार्स्यायाणः    | का, म |
| ५ औदुम्बारेः १      | का         | २० तार्यायणिः १८   | का    |
| ६ कताः आश्व., आप,   | बो, का     | २१ तैकायनिः        | 77    |
| ७ करभावाः ८         | बो         | २२ त्रैकायानः      | ,,    |
| ८ करभ्माः ७         | 77         | २३ नाराद्याः       | बो    |
| ९ करीराभिः १४       | का         | २४ नारायणाः        | "     |
| १० करीराम्भिः १४    | 7 7        | २५ नेकायानिः ३०    | का    |
| ११ करीराशिः ९       | म          | २६ पिण्डयीवाः      | बो    |
| १२ कात्यायनिः ३५    |            | २७ मौजहायनाः २९    | का    |
| १३ कारिलादिः १४     | का         | २८ मोजायनिः        | म     |
| १४ कारिलालिः १३, १० | <b>7</b> 7 | २९ मौञ्जायनिः २७   | का    |
| १५ कीकुल्याः १६     | बो         | ३० रैकायनिः २५     | 77    |
|                     |            |                    |       |

| <b>११ लावकः</b>            |       | ३९ शैशिलिः ३७    | बो         |
|----------------------------|-------|------------------|------------|
| ३२ लविकः ३३                |       | ४० संहितयाः ४१   | 77         |
| ३३ लावालिः ३२              |       | ४१ सांहितेयाः ४० |            |
| ३४ वाजायनः १७              |       | ४२ सालङ्कायनः ३६ | "<br>का    |
| ३५ शाट्यायनः १२            |       | ४३ सेरन्धाः ४४   | बो         |
| ३६ शालङ्कायनिः ४२          | का, म | ४४ सेरिन्धाः ४३  | 7 <b>7</b> |
| ३७ शैशिरिः ३९              |       | ४५ संसविटः       | स          |
| ३८ शैशिरेयाः               | वा    |                  |            |
| (४९) एकोनपञ्चाज्ञाः प्रवरः |       |                  |            |

# विश्वामित्र आचमर्पण कोशिक

इतीमं प्रवरं अघमर्पणानां आश्वलायनापस्तम्बबोधायना आहुः.

(४९) गणः-कोशिकाः

१ असुमर्पणाः आश्व, बो ३ कॅरिशकाः बो २ अधमर्पणाः किश्वाः अप

# (५०) पञ्चाज्ञः प्रवरःवैश्वामित्र गाधिन रेवण

इतीमं प्रवरं रेणूनामाश्वलायन आह.

(५०) गणः— रैवणाः

१ रेवणः आश्व

# (५१) एकपश्चाज्ञः प्रवरःवेश्वामित्र रोत्थक रेवण

इतीमं प्रवरं रोत्थकानां बोधायन आह. कात्यायनमत्स्यौ तु— वैश्वामित्र गाधिन रेवण

इतीमं प्रवरमाहतुः.

| <b>₽</b> ₹          |                            | णकार         | •          |         |     |
|---------------------|----------------------------|--------------|------------|---------|-----|
| _                   |                            | न काश्       | _          | _       |     |
| इति                 | प्रवरं                     | कथक          | दीन        | ां दर्श | यति |
| (                   | ५9                         | ) गण         | <b>;</b> — | कथव     | गः  |
| nigerantikatir († ) | echen bender eine eine der | o wax was an | 6          | चौंदी   | हला |

| १ अथकः ७         | AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF | ८ चोंदोहलाः १२   | वो  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| २ उदवेणुः        | भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ९ नखोद्रहयः      | का  |
| ३ उद्दालिकः ४, ५ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १० रोक्षकाः ११   | वो  |
| ४ औदोवाहः ३      | ų <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११ रोथकाः १०     | 7,7 |
| ५ औद्दालिकः ३    | 3 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२ सोहहलाः १३, ८ | ,,  |
| ६ कथकः ७         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३ सौद्धहलाः १२  | 1 7 |
| ७ क्रथकः १, ६    | का, मं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४ स्वतरत्यः     | का  |

### (५२) द्विपञ्चाञ्चाः प्रवरः— वैश्वामित्र गाधिन वैणव

इतीमं प्रवरं वेणूनामाश्वलायन आह.

(५२) गणः-वैणवाः-

| १ वेणावः | आश |
|----------|----|
| १ वेणवः  |    |

# (५३) त्रिपञ्चाज्ञाः प्रवरः वैश्वामित्र ज्ञालङ्कायन कोज्ञिक

इतीमं प्रवरं शालङ्कायनादीनां आश्वलायन आह.

(५३) गणःशालङ्कायनाः-

|              | productive comparison which is because the state of the contract of the contra |              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| १ जहुः       | आश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४ शालङ्कायनः | आश्व |
| २ लौहतः      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५ शालाक्षः   | "    |
| ३ लोहिताक्षः | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |      |

(५४) चतुःपञ्चाज्ञाः प्रवरः-वैश्वामित्र ऐन्द्र कोशिक इतीमं प्रवरं इन्द्रकोशिकानामाश्वलायन आह.

(५४) गणः-इन्द्रकौशिकाः

१ इन्द्रकौशिकाः

बो

(५५) पञ्चपञ्चाज्ञाः प्रवरःवैश्वामित्र साहुल माहुल

इतीमं प्रवरं साहुलादीनां दर्शयति दर्पणकारः.

(५५) गणः-साहुलाः

(५६) षट्रपञ्चाज्ञाः प्रवरःवैश्वामित्र हेरण्यरेतस

इतीमं पवरं हिरण्यरेतसां दर्पणकारो दर्शयाते,

(५६) गणः - हिरण्यरेतसः

(५७) सप्तपञ्चाज्ञाः प्रवरः-वैश्वामित्र कापातरस

इति प्रवरं सुवर्णरेतसां दर्पणकारो दशैयति,

(५७) गणः—सुवर्णरतसः

(५८) अष्टपञ्चाज्ञाः प्रवरःकाज्यप आवत्सार आसित

इत्येतं प्रवरं कश्यपानामाश्वलायन आह.

(५८) गणः-कर्यपाः

१ कश्यपाः

आश्व

# (५९) एकोनषष्टितमः प्रवरः-शाण्डिल आसित देवल

इतीमं प्रवरं शाण्डिलानामाश्वलायनकात्यायनौ प्रदर्श्य,

कार्यप आसित दैवल

इतीमं प्रवरं विकल्पतया वद्तः. आपस्तम्बस्तु-

देवल आसित इतीमं प्रवरमेषां प्रदर्श, कार्यप देवल आसित

इतीमं प्रवरं विकल्पतया वदति. बोधायनस्तु—

कार्यप आवत्सार आसित इतीमं प्रवरमेषां प्रदर्श,

कार्यप आवत्सार शाण्डिल्य

इतीमं प्रवरं,

कार्यप आवत्सार दैवल

इत्येतं च प्रवरं, शाण्डिल्य आसित देवल

इत्येतमपि प्रवरं विकल्पतया वदति. मत्स्यस्तु--

आसित दैवल कार्यप

इतीमं प्रवरमाह.

(५९) गणः-ज्ञाण्डलाः

| १ उत्तरः    | का, म | ५ औदमेघा ४ | बो |
|-------------|-------|------------|----|
| २ उद्मेघः   | का    | ६ कर्दमः   | म  |
| ३ उपलोधः    | 7,7   | ७ कामश्याः | बो |
| ४ औदमेघयः ५ | बो    | ८ कारेयः   | 77 |

| ११८ हिरिण्यबाहुः<br>११९ हिरिण्यभाहुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          | धुरः १२१<br>धुरः १२०         | का<br>"    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| AND AND AND AND AND A SECURE OF ANY ARC SECURE AND ANY ARC SECURE AND ANY ARC SECURE AND ANY ARCHITECTURE AND ANY ARCHITECTURE AND ARCHITECTUR | (६०) पशि                | तमः प्र  | वरः-                         |            |
| <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हार्यप आवत              |          |                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                       |          | बबोधायना आहु:                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (६०)ग                   | _        | _                            |            |
| १ रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          | आप, बो                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (६१) एकष                | <u> </u> | प्रवरः                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कार्यप आ                |          |                              | !          |
| टतीसं प्रवरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          | ग्युग<br>यस्सर्वे एव वदन्ति. |            |
| र्गाण गर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( <b>ξ</b> 9 ) <b>រ</b> | _        | ·                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |                              |            |
| २ अग्निः<br>२ अग्निशर्मायणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                       | १५ आ     |                              | बो         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वो, का, म               |          | गुगायकाः<br>गुगायकाः         | 77         |
| ३ अग्रावः ४<br>४ अज्ञावः ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>←</b> {              | 1        | शुगायकाः<br>श्रायणिः १०      | का         |
| ५ अत्रापः ५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ))<br>ट्रा              |          | श्विलायानिनः ३७१             | म          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          | श्ववातापनाः २२               | ))<br>==== |
| ६ अन्यकृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                       | _        | श्ववातायनः २३                | का<br>म    |
| ७ अयस्थूणाः<br>८ अरहयः ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 711                     |          | श्ववातायनाः २०               |            |
| ९ आय्रायणाः १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ??<br>व्हा              |          | श्ववातायानिः २१              | का<br>म    |
| १० आग्रायणाः १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T.                      |          | •                            | ो, का, म   |
| ११ आजिहायनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |          | छू।यनिः ३२, ३६, ४            |            |
| १२ आतपाः ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "<br>वो                 | २६ उत्त  |                              | बो         |
| १३ आत्रायणाः ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | का                      | २७ उत्त  |                              |            |
| १४ आनिष्टः १४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                       | २८ उद    |                              | "<br>म     |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                     | •        |                              |            |

| २९ उदलाः           | बो           | ५७ कांसलायनाः ५८     | बो         |
|--------------------|--------------|----------------------|------------|
| ३० उपत्पायविः ३१   | का           | ५८ कांसायनाः ५७      | 77         |
| ३१ उपश्वायाः ३०    | <b>5</b> 7 : | ५९ काचायनाः          | का         |
| ३२ उल्कायनिः २५    | वो           | ६० कात्यायनाः        | म          |
| ३३ ऋषगणाः २७७      | म            | ६१ कापुटी:           | बो         |
| ३४ ऋषिगणाः २७७     | वो           | ६२ काम्बरोदरयः ६३    | 77         |
| ३५ ऐतिशायनाः       | 77           | ६३ काम्बलोद्रयः ६२   | 77         |
| ३६ औक्थ्यायनिः २५  | 27           | ६४ कार्तिवय:६९       | म          |
| ३७ औज्ज्वलयः ३९    | , ,          | ६५ कार्दमायनाः ९१,९२ | ३५५ बो     |
| ३८ औटवृक्षाः ३५२   | "            | ६६ काश्यपेयाः ५४     | म          |
| ३९ ओडलयः ३७, ४२, ८ | 7,7          | ६७ काश्यातयः १२,३०३  | वो         |
| ४० ओत्क्रायणिः २५  | 7 2          | ६८ काश्वहायनः        | का         |
| ४१ औदिकिः २५५      | ,,           | ६९ किरयः ६४          | म          |
| ४२ औदलयः ३९        | 7.7          | ७० केकरसपाः २६७      | <b>5 7</b> |
| ४३ औपव्याः         | 77           | ७१ कैकशयः            | का         |
| ४४ औषप्रतिमाः      | का           | ७२ केरजाः ७३         | 77         |
| ४५ औस्थकायनाः      | बो           | ७३ कैरआः ७२          | 7 7        |
| ४६ कंसपात्रः ४७    | <b>,</b>     | ७४ कौनाभिः ७५        | बो         |
| ४७ कंसपात्रयः ४६   | <b>5 m</b> } | ७५ कौनामिः ७४        | ,,         |
| ४८ कन्यकाः         | •            | ७६ कोंबेरकाः ८०      | म          |
| ४९ करोपाः ९०       | बो           | ७७ कौरिष्टाः         | "          |
| ५० कलः             | 77           | ७८ कौशिकेयाः ८१      | बो         |
| ५१ कलयः ५, २४३     |              | ७९ कोशितकेयाः ८१     | 77         |
| ५२ कविः ३२४, ३२६   |              | ८० कोषीताकिः ७६      | म          |
| ५३ कश्यपः          | का           | ८१ कोषितकेयाः ७८. ७९ | बो         |
| ५४ कश्यपः ६६       | म            |                      | . ,,       |
| ५५ कश्यपाः         | आप           | ८२ कौसीदकाः          | का         |
| ५६ कष्टायनः        | म            | ८४ कोष्टाः ८५, ८६    | बो         |
|                    |              |                      |            |

| ८५ क्रोष्ठाः ८४     | बो ११३ छायाभयाः             | म        |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| ८६ कोण्णाः ८४       | ,, ११४ जयाः                 | वो       |
| ८७ खगदाः ८८         | का. ११५ जारमत्स्याः ११६     | 77       |
| ८८ खगादाः ८७        | ,, ११६ जाग्मान्याः ११५      | 77       |
| ८९ खञ्जः ९०         | बो ११७ जितकुम्भाः २०९, २८४  | 77       |
| ९० खम्भाः ८९, ४९    | ११८ जीवनयः ११९              | 77       |
| ९१ खान्द्रायणाः ६५  | " ११९ जीवन्त ११८            | "        |
| ९२ खार्दमायनाः ६५   | " १२० ज्ञानराथः १२१         | म        |
| ९३ गण्डमानाः ९४     | " १२१ ज्ञानसंज्ञेया १२०     | 27       |
| ९४ गण्डेषु: ९३      | १२२ तेविः १३७               | वो       |
| ९५ गदायनाः          | म १२३ त्रैकयः १६८           | का       |
| ९६ मव्यायनाः        | का १२४ त्रेपणयः ३०५         | "        |
| ९७ गोमयाताः ९९      | बो १२५ दक्षपाणयः १३०        | वो       |
| ९८ गोमयानाः         | म १२६ दाक्षपाणयः १२६        | म        |
| ९९ गोमायनाः ९७      | बो १२७ दाक्षपायनः १२६       | 77       |
| १०० गौरिवायणः १०१   | ,, १२८ दाक्षमाणयः १३०       | वो       |
| १०१ गौरीवायणाः १००  | ,, १२९ दाक्षपाणिः           | को       |
| १०२ ग्रोष्टायणः २४६ | म १३० दाक्षिमाणयः १२५, १२८, | •        |
| १०३ चक्रधर्मी       | का                          | बो       |
| १०४ चाङ्गरयः ११२    | वो १३१ दार्भायणाः           | "        |
| १०५ चदुः ३०२        | का १३२ दाषिमाणयः १३०        | >7       |
| १०६ चैकेताः ३०६     | ,, १३३ देवः १३९             | 77       |
| १०७ चैग्निधः ३३२    |                             | का       |
| १०८ चोलवालाः १०९    | ,, १३५ देवयाता १३४ वो,      | का       |
| १०९ चोष्यणाः १०८    | ,, १३६ देवयानाः             | म        |
| ११० छागः            | ,, १३७ देविः १२२            | वो       |
| १११ छागव्याः ३१०    | ,, १३८ देहकालेयः २८१        | 77       |
| ११२ छाङ्गरयः १०४    | ,, १३९ दैवततः देवः होता     | "        |
|                     |                             | De Carlo |

| १४० द्विहायनः का         | १६८ पैकयः १२३ का              |
|--------------------------|-------------------------------|
| १४१ धम्यायणाः बो         | १६९ पैठीनसाः १७० बो, का       |
| १४२ धूमलक्ष्मणयः ,,      | १७० पैठीनस्याः १६९ बो         |
| १४३ धूम्राः              | १७१ पैन्धकयः १९०              |
|                          | १७२ पैम्बकयः १९०              |
| १४५ धूर्याः ३४६ वो       | १७३ पेललेभिः १७५ म            |
| १४६ नाशिरिः म            | १७४ पोलवयः १७७ वो             |
| १४७ निकृतिजाः            | १७५ पौलमौिलः १७३ म            |
| १४८ निध्रुवाः आश्व, बो   | १७६ पौलयः १८०                 |
| १४९ निष्टिः १४ वो        | १७७ पौलवयः १७४ वो             |
| १५० नेहास्यः म           | १७८ प्रगाथाः का               |
| १५१पश्चालः १५४ वो        | १७९ प्रायायणाः म              |
| १५२ परस्तााविः ३०९       | १८० प्राचेयः १७६              |
| १५३ पाश्चायनीकाः १६१ ,,  | १८१ फणिसाराः २८० का           |
| १५४ पाञ्चालाः १५१        | १८२ फाल्गुकायानिः १९५, १९६ बो |
| १५५ पाणद्रचाः १६०        | १८३ फेलयाः १८९, २८४           |
| १५६ पाणिः का             | १८४ बब्भवः ३२५ म              |
| १५७ पाथिकाः १५८, १५९ बो  | १८५ बर्हियोगाः                |
| १५८ पाथियाः १५७          | १८६ बिन्दयः १९९ बो            |
| १५९ पाथिव्यः १५७         | १८७ बिन्दवः १९९               |
| १६० पानस्याः १५५, १६३ ,, | १८८ बेदल: २८५                 |
| १६१।पाम्बायनीकाः १५३ ,,  | १८९ बेलाः १८३                 |
| १६२ पार्षगाणिः २४९       | १९० बैवकयः १७१, १७२ ,,        |
| १६३ पालस्याः १६०         | १९१ बीभूलः २६५ का             |
| १६४ पावर्याः १६५ ,,      | १९२ भवनान्दः १९३ म            |
|                          | १९३ भवनन्दी १९२               |
|                          | १९४ भागुरयः वो                |
| १६७ पिङ्गाक्षाः १६६      | १९५ भालकायिनः १८२             |
| B7                       |                               |

| १९६ भालङ्कायानिः १८२ | बो         | २२४ मापीवविः २२९        | वा         |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|
| १९७ भालदन्ताः १९८    | ,          | २२५ मार्यणाः २२६        | 77         |
|                      | 77         | २२६ मारायणाः २२५        | 77         |
| १९८ भालन्दनाः १९७    | 75         | २२७ मारीचः              | म          |
| १९९ भिद्वः १८६, १८७  |            | २२८ मार्जालायनाः २२३    | बो         |
| २०० भीरुपायनाः २०३   | म          | २२९ माषशरापयः २१६, २२४  | 77         |
| २०१ भृगवः ३२१        | 77         | २३० मितकुम्भाः ११७      | ,,         |
| २०२ भेरः ३२१         | (          | २३१ मुसलाः ३२८          | 73         |
| २०३ भोजयापनाः २००    | "          | २३२ मेषः २३३            | <b>7</b> 7 |
| २०४ भोजाः            | 1          | २३३ मेषकः २३२           | 77         |
| २०५ भीवनाः           | का         | २३४ मेषपाः २४१          | 27         |
| २०६ मठराः            | बो         | २३५ मपातकः २३६          | वो         |
| २०७ मतंसः २१९        | म          | २३६ मेषान्ताकिः २३५     | 77         |
| २०८ मत्स्याः         | (          | २३७ मैत्रवाहु: २३८      | "          |
| २०९ मनकुम्भाः ११७    | <b>7</b> 1 | २३८ मैत्रवादिः २३७, २३९ | "          |
| २१० मन्त्रिताः २१०   | 79         | २३९ मैत्रवाहः २३८       | 7 <b>7</b> |
| २११ मन्तवतः २११      | 7 7        | २४० मौषकाः              | का         |
| २१२ महाचक्रधर्मी     | का         | २४१ मौषदिः २३४          | म          |
| २१३ महाचकी           | म          | २४२ माहूज्याः           | का         |
| २१४ महाचक्रयाः २१५   | बो         | २४३ यकसयः ५१            | वो         |
| २१५ महावक्रेयाः २१४  | 77         | २४४ योजकालाकिः २४५      | 77         |
| २१६ माघसरावयः २२९    | 27         | २४५ योधकालकिः २४४       | 77         |
| २१७ माठराः           | म          | २४६ योधयानाः १०२        | म          |
| २१८ मातङ्गः २२२      | का         | २४७ रतिकायनाः           | का         |
| २१९ मातङ्गिनः २०७    |            | २४८ रमाणिः २४९          | बो         |
| २२० मातृत्याः २२१    | का         | २४९ रम्भाणिः १६२, २४८   | ,,         |
| २२१ मातृप्ताः २२०    | 7 <b>7</b> | २५० राय्रायणाः २५१, २५२ | 97         |
| २२२ मानङ्गः २१८      | 77         | २५१ राघ्रायणाः २५०      | ,,         |
| २२३ मान्यायनाः २२८   | बो         | २५२ राम्रायणाः २५०      | "          |

| २५३ रिटकायनः २७६ म                                              | २८० वृष्टिसाराः १८१          | का       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                 | २८१ वेहकालेयः १३८            | बो       |
| २५५ रोदािकः ४१, २६१                                             | २८२ वैकर्णयः                 | 71       |
|                                                                 | २८३ वैकर्णयाः                | वा, म    |
| २५७ गोहितायनाः २६६                                              | २८४ वैणाः १८३                | वो       |
| २५८ लक्ष्मण्याः २५९                                             | २८५ वैदोम्बाः १८८            | 77       |
| २५९ लाक्षणाः २५८, २६०                                           | २८६ वैमृगयाः                 | <u> </u> |
| २६० लाक्षायणाः २५९                                              | २८७ वैलत्वलायनः              | "        |
| २६१ लोदिकः २५५                                                  | २८८ वैवकयः                   | का       |
| २६२ लोहितायनाः २५६                                              | २८९ वैवश्राः                 | मं       |
| २६३ लोकाक्षयः २७४                                               | २९० वैशम्पायनाः              | वो       |
| २६४ लोगाक्षयः २६३                                               | २९१ वैशिष्राः                | "        |
| २६५ लीमूलः १९९ का                                               | २९२ शङ्कामित्रेयाः २९७       | "        |
| २६६ लौहितायनाः २५७ बो                                           | २८३ शत्रुहयः                 | का       |
| २६७ वसुः ७० म                                                   | २९४ शाक्रयाणाः               | म        |
| २६८ बाचयाः वो                                                   | २९५ शाङ्कामित्रेयाः २९७      | बो       |
| २६९ वात्स्यः का                                                 | २९६ शालाहतियाः               | म        |
| २७० वात्स्यायनाः २७१ म                                          | २९७ ज्ञाश्वमित्रेयाः २९२, २९ | ५ बो     |
| २७१ वात्स्यायनिः २७०                                            | २९८ शीघ्रकाः                 | का       |
| २७२ वार्धकयः २७३ वो                                             | २९९ शूलाः ३५१                | वो       |
| २७१ वात्स्यायनिः २७०<br>२७२ वार्धकयः २७३ वा<br>२७३ वार्धकयः २७२ | ३०० क्याकौराः ३५६            | म        |
| २७४ वार्षगाणिः                                                  | २०६ स्थाम•                   | 77       |
| २७५ विनयलक्षणाः म                                               | २०१ स्थुः १५०                | का       |
| २७६ विरिटिकायनः २५३                                             | ३०३ श्राम्भयः ६७             | बो       |
| २७७ विषगणाः ३३, ३४ बो,का, म                                     | ३०४ श्रुतयः                  | म        |
|                                                                 | २०५ श्रययणाः १३४             | का       |
| २७८ वीराध्वराः २७८ का                                           |                              | 77       |
| ,,,                                                             | ३०७ ष्टेषिकिः २५६            | बा       |

| ३०८ सधवाः            | का                                           | ३३६ सोमयागाः               | का         |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| ३०९ समस्ताविः १५२    | बो                                           | ३३७ सीतयः                  | बो         |
| ३१० सयागधाः १११      | 7.7                                          | ३३८ सौधवयः ३४१             | 77         |
| ३११ सरागोजाः         | का                                           | ३३९ सोनघाः ३३३             | "          |
| ३१२ सर्वः            | म                                            | ३४० सोनद्यः ३३३            | 77         |
| ३१३ सांशयः ३१८       | बो                                           | ३४१ सोबभृवयः ३३८           | 7 <b>7</b> |
| ३१४ साख्यमित्रः      |                                              | ३४२ सौम्याः                | 77         |
| ३१५ सानुश्रुतः       |                                              | ३४३ सौरिकः ३५८             | 77         |
| ३१६ साभोरेः २०२      |                                              | ३४४ सौरङ्गिः ३५८           | 77         |
| ३१७ सामवयः ३१८       | 77                                           | ३४५ सौरसुखिः ३४८, ३४९      | 77         |
| ३१८ सामसयः ३१३,३१७   | 7 7                                          | ३४६ सौर्याः १४५, ३२९       | 77         |
| ३१९ सायस्याः ३२०     | <b>, ,</b>                                   | ३४७ सौविश्रवसः ३२२         | • ;        |
| ३२० सारस्याः ३१९     | <b>3</b> 7                                   | ३४८ सौसुकिः ३४५, ३४९       | 77         |
| ३२१ साविभृगवः २०१    | म                                            | ३४९ सौसुगिः ३४८, ३४५       | 77         |
| ३२२ साविश्रवसः ३४७   | बो                                           | 1                          | 77         |
| ३२३ सामिहः           | •                                            | ३५१ स्थूलाः २९९            | <b>7</b> 7 |
| ३२४ सुचिनः ५२        | वो                                           | ३५२ स्त्रीववृक्षाः ३८      | "          |
| ३२५ सुचभ्रयः १८४     | म                                            | ३५३ स्वबभृस्वाः ३५४        | का         |
| ३२६ सुचयः ५२         | बो                                           | ३५४ स्ववभ्रष्टाः ३५३       | 3.7        |
| ३२७ सुराः            | 7,7                                          | ३५५ स्वादीयणाः ६५          | वा         |
| ३२८ सुसलाः २३१       | "                                            | ३५६ स्वावतकः ३०            | म          |
| ३२९ सूर्याः ३४६      | 77                                           | ३५७ स्वैरिकः ३५८           | बो         |
| ३३० सैतिकः ३३१       | <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ३५८ स्वैराङ्कः ३४३, ३४४, ३ | ۹,,        |
| ३३१ सैतिकिष्टिः ३३०  | 77 ]                                         | ३५९ हरिण्याः ३६१, ३६२      | 77         |
| ३३२ सेरिन्धः १०७     | 77                                           | ३६० हारतायनः               | का         |
| ३३३ सोनद्यः ३३९, ३४० | 77 1                                         | ३६१ हरित्याः ३५९, ३६२      | बो         |
| ३३४ सोमभूवः ३३५      | i                                            | ३६२ हरिद्राः ३५९, ३६१      | 77         |
| ३३५ सोमभुवः ३३४      | 77                                           | ३६३ हरेयाः                 | का         |

| ३६४ हस्तिदानाः ३७३<br>३६५ हत्स्यः<br>३६६ हारितायनाः<br>३६७ हार्करथः ३६८<br>३६८ हार्करिः ३६७ | म             | ३७४ हास्तिदास्तिः         | का       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| ३६५ हत्स्यः                                                                                 |               | ३७५ हिरण्यपादाः३७६,३७७    | बो       |
| २६६ हारितायनाः                                                                              | म             | ३७६ हिरण्यपापाः ३७५, ३७७  |          |
| २६७ हाकरथः ३६८                                                                              | का            | ३७७ हिरण्यवायनाः ३७५, ३७६ | "        |
|                                                                                             | 77            | ३७८ हद्योगयः ३८०          |          |
| ३६९ हासलायनः ३७०<br>३७० हास्तलायनः ३६९                                                      | ,,            | ३७९ हद्योगाः ३८०          | ः,<br>का |
| ३७१ हास्तलायानः १९                                                                          | "<br><b>H</b> | · •                       | , का     |
| ३७२ हास्तिकाः                                                                               | 37            | ३८१ होता १३९              | बो       |
| ३७३ हास्तिदाः ३६४                                                                           |               | ३८२ ह्रगायकाः             | का       |

# (६२) द्विषष्टितमः प्रवरः-कार्यप आवत्सार वासिष्ठ

इत्येतं प्रवरं लौगाक्षीणां बोधायनकात्यायनमत्स्या आहुः.

बोधायनः पुनः—

# वासिष्ठ आवत्सार कार्यप

इतीमं प्रवरं विकल्पमाह. (६२) गणः - लेगाक्षयः.

| १ अनसूयः २      | भ    | १० फाजिलयः ३    | का         |
|-----------------|------|-----------------|------------|
| २ अनुष्ठेयाः १  | 77   | ११ भाकुरयः ८    | म          |
| ३ आकुलयः १०     | द्धा | १२ यामुनिः ३३   | <b>)</b> 7 |
| ४ आनष्टयः       | 77   | १३ राजवन्नयः १४ | 77         |
| ५ उदवाहिः २१    | म    | २४ राजवर्तपः १३ | , <b>,</b> |
| ६ काषुटिः       | का   | १५ राजवाहिः     | का         |
| ७ कोहगाक्षिः ३७ | म    | १६ राजसेकिः १७  | 77         |
| ८ नाकुरयः ११    | 7,7  | १७ राजसेवाकः १६ | 77         |
| ९ पिङ्गाक्षः    | का   | १८ रावफालयः १९  | "          |

| १९ रावलयः १८ २० रूपवत्साकः २२ २१ रोदबहिः ५ २२ रोपसेविकः २० २३ लोगाक्षः २४ शरद्धन्तः ३० २५ शाकवलयः २६ | का       | ३० सरतवः २४          | का         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------|
| २० रूपवत्साकिः २२                                                                                    | म        | ३१ साकलयः            | 77         |
| २१ रोदबहिं: ५                                                                                        | "        | ३२ सामुचिः ३४        | 77         |
| २२ रापसवाकः २०                                                                                       | "        | ३३ साम्राणिः १२      | म          |
| २३ लोगांक्षः                                                                                         | का       | ३४ सासुचिः ३२        | का         |
| २४ श्रद्धन्तः ३०                                                                                     | 77       | ३५ सरिन्धः           | म          |
| २५ शाकवलयः ५५<br>२६ शाकलियः २५                                                                       | ,,<br>का | ३६ सीरिषिः २७        | <b>7</b> 7 |
| २७ दौदारः ३६                                                                                         | म        | ३७ सोद्दिपङ्गाक्षः ७ | <b>7</b> 7 |
| २८ सजातिबः २९                                                                                        | 7.7      | ३८ सौरान्ध्रः        | का         |
| २९ सजाताम्बः २८                                                                                      | 77       | ३९ स्तानयः           | म          |

# (६३) त्रिषष्टितमः प्रवरः-

इतीमं प्रवरं आश्वलायनादयस्पर्व एव वदन्ति.\*
(६३) गणः-वासिष्ठाः.

| १ अध्वलाः २    | म          | १० ओलिः ५१       | म         |
|----------------|------------|------------------|-----------|
| २ अलब्धाः १    | <b>7</b> 7 | ११ औडुलोभिः ( औध | ×मेकः) बो |
| ३ आदस्थूणाः ४  | 77         | १२ औदलोभाः       | का        |
| ४ आयस्थृणाः ३  | 77         | १३ ओधः ११        | बो        |
| ५ आयस्थूलाः    | का         | १४ औपगवाः        | का, म     |
| ६ आलम्भायनाः   | वो         | १५ औपलोमाः       | म         |
| ७ आवकीतयः ८    | 77         | १६ औपवनाः        | का        |
| ८ आविक्षितयः ७ | 77         | १७ कठाः २०       | म         |
| ९ आश्वलायनाः   | बो, का     | १८ कापेष्ठलाः ९१ | बो, का, म |

\* एषामेवापस्तम्वः ' त्र्यार्षेयमु हैके वासिष्ठेन्द्रप्रमदाभरद्वसव्येति ' इति विकल्पमाह.

| 00 -00 -2                                                                                                                                                                                              | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | ४७ तालीसयः १०५                         | म                                         |
|                                                                                                                                                                                                        | ४८ दाकव्याः ४९                         | "                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                  | ४९ दासव्याः ४८                         | 77                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | ५० देवलः                               | बो                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | ५१ घोलिः १०, ४४                        | म                                         |
|                                                                                                                                                                                                        | ५२ धावतयः ११९                          | का                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | ५३ घीवयः ७१                            | म                                         |
| २६ काम्यकायनिः १०८                                                                                                                                                                                     | ५४ नयाप्ताः                            | बो                                        |
| २७ कारीषयक्षिताः २१ ,,                                                                                                                                                                                 | ५५ नाकव्यः ९५                          | का                                        |
| २८ कारोषितः २१                                                                                                                                                                                         | ५६ नेगला ११३                           | •                                         |
| २९ कालाहावः (काला+व्ययः) का                                                                                                                                                                            | ५७ पलाश्यः                             | 77<br>77                                  |
| ३० कीली २९                                                                                                                                                                                             | ५८ पार्णकायनः ६८                       | बो                                        |
| ३१ कोभोजिः ७७ वो                                                                                                                                                                                       | ५९ पार्णवल्कः                          | 77                                        |
| ३२ कोलायनाः ८५                                                                                                                                                                                         | ६० पार्णवल्क्याः                       | "<br>का                                   |
|                                                                                                                                                                                                        | ६१ पालिशयाः ६२                         | म                                         |
| ३४ गायनिः बो                                                                                                                                                                                           | ६२ पालिसयाः ६१                         | •                                         |
| ३५ गोण्डलिः ३७ म                                                                                                                                                                                       | ६३ पातिमाधाः                           | ,,<br>बो                                  |
| THE TELEPHONE SET TO                                                                                                                                                                                   | ६४ पेडवः ६५, ६६                        | ਸ<br>ਸ                                    |
| ३७ गौडिनिः ३५ म                                                                                                                                                                                        | ६५ पौडवः ६४, ६६                        | •                                         |
| ३८ गौधिलः ३९ का                                                                                                                                                                                        |                                        | "                                         |
| ३९ गौधिलिः ३८                                                                                                                                                                                          | ६७ पौरिश्रवसः                          | 77<br>=================================== |
| ४० गौरव्यः बो                                                                                                                                                                                          | 1                                      | का<br>बो                                  |
| ४१ गौराजिः ४२                                                                                                                                                                                          | ६९ पौलिश्रवसः                          | म                                         |
| २५ गौरिवनाः ३५ म<br>३८ गौधितः ३९ का<br>३९ गौधितः ३८ ,,<br>४० गौरव्यः बो<br>४१ गौराजिः ४२ ,,<br>४२ गौरिश्रवसः ४१ ,,<br>४३ चाण्डातिः १३२ म<br>४४ चौतिः ५१ का, म<br>४५ जातूकर्ण्याः बो<br>४६ जात्वः ११८ म | ७० बाह्यकाः                            | ◆4                                        |
| ४३ चाण्डालिः १३२ म                                                                                                                                                                                     | ७१ बोधपाः ५३                           | <b>7</b> 7                                |
| ४४ चौिलेः ५१ का, म                                                                                                                                                                                     | ७२ ब्रह्मपुरेयकाः                      | 77                                        |
| ४५ जातकण्याः वो                                                                                                                                                                                        | ७३ ब्रह्मपुरेयाः                       | 71                                        |
| ४६ जालिः ११८ म                                                                                                                                                                                         |                                        | का                                        |
|                                                                                                                                                                                                        | जलनलः                                  | म                                         |

| ७५ ब्रह्मवालिः ७६ का           | १०३ वायधयः ९७ म                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ७६ ब्रह्मवाह्यः ७५             | १०४ वाराटिकः १००,१०१, १५९ बो            |
| _                              | १०५ वालिशयाः ४७ म                       |
| ७८ माण्डलिः का                 | १०६ वाहकधयः वो                          |
| ७९ मालोहधिः                    | १०७ वाह्यकाः १०९ का                     |
| ८० मुदहरिताः ८१, १४३, १४४ ,,   |                                         |
| ८१ मुन्दहरिताः ८०, १४३, १४४ बो |                                         |
| ८२ मेकः ११                     | ११० विधिः म                             |
|                                | १११ विश्वायनाः ११२ वो                   |
|                                | ११२ विश्वावनाः १११                      |
| ८५ लायनाः ३२ की, का            | ११३ वेगलाः ५६ का                        |
| ८६ लामन्याः ८७ वा              | ११४ वैकलिः ११६ वो                       |
|                                | ११५ वेक्कबाः ११७ म                      |
| ८८ लोमायनाः म                  | ११६ वैतलकिः ११४ वो                      |
| ८९ लोमायन्याः का               | ११७ वैष्णवाः ११५ म                      |
| ९० वटीकराः                     | ११८ बोकिः ४६                            |
| ९१ विपस्वान् १८, १९ वो         |                                         |
| ९२ वसटाः १२८, १३४ म            | ११९ वावयः ५२ का १२० वोविविः ३३          |
| ९३ वसिष्ठाः आश्व, आप, बो       | १२१ व्ययः २९                            |
| ९४ वस्वपाजयः १५५ बो            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ९५ वाकव्यः ५५ का               | १२२ व्यलोहिपः १२३, १२४, १२५ म           |
| ९६ वाकुरयः                     | १२३ व्यलोहिवः १२२, १२४, १२५,            |
|                                | १२४ व्यालोहिपः १२२,१२३, १२५,,           |
|                                | १२५ व्यालोहिवः १२२, १२३,१२४,,           |
|                                | १२६ व्याघ्रपदाः                         |
| १०० वाटरिकः १०१, १०४, १५९,     | १२७ व्याघ्रपादः वा                      |
| १०१ वाटाराकिः १००, १०४, १५९,   |                                         |
| १०२ वाडोहिलः म                 | १२९ शाङ्कलायनाः १३८                     |

| १३० शितिवृक्षाः            | का | १४६ सुपाचिः १४८          | म                     |
|----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|
| १३१ ज्ञीतवृक्षाः १४२       | म  | १४७ सुमनाः १४५           | 77                    |
| १३२ शोण्डिलः ४३            | 77 | १४८ सुयाविः १४६          | म                     |
| १३३ शौविवृद्धाः १५२        | _  | १४९ सापवत्सायनः १५०, १५३ | बो                    |
| १३४ पठाः ९२                | म  | १५० सौपवसायनः १४९        | 77                    |
| १३५ सत्त्वः                | का | १५१ सौमनसायनः            | का                    |
| १३६ सप्तवेलाः              |    | १५२ सौविवृक्षाः १३३      | बो                    |
| १३७ सातुलायनाः १२९         | म  | १५३ सौव्यवसायनः १४९      | •                     |
| १३८ सात्वलायनाः            |    | १५४ स्वत्याः १५८         | 77                    |
| १३९ सावखाः १४०, १४१        |    | १५५ स्वपाजयः ९४          | "                     |
| १४० साश्वलाः १३९, १४१      | 1  |                          | 77<br><del>21</del> 1 |
| १४१ साश्वालाः १३९, १४०     | 1  | ·                        | , बो                  |
| १४२ सितिवृक्षाः १३१        | -  | १५७ स्वास्तकाः १५६       | "                     |
| १४३ सुदहरिताः ८०, ८१, १४४  |    | १५८ स्वस्त्याः १५४       | बो                    |
| १४४ सुन्दहरिताः८०, ८३, १४४ |    |                          | 77                    |
| १४५ सुन्दाश्वः १४७         | ì  | १६० हारतयः               | का                    |

## (६४) चतुष्षष्टितमः प्रवरः-वासिष्ठ आभरद्वसव्य ऐन्द्रप्रमद

इतीमं प्रवरं उपमन्यूनां आश्वलायनकात्यायनावाहतुः.

बोधायनमत्स्यो तु-

# वासिष्ठ एन्द्रप्रमद् आभरद्वसव्य

इतीमं प्रवरमेषामाहतुः.

(६४) गणः-उपमन्यवः

| १ अनुक्षरयः २ | बो ३ आपः     | का |
|---------------|--------------|----|
| २ आनृक्षराः १ | ,, ४ आलवयः ५ | बो |

| ५ आलवायनः ४        | बो         | ३३ कोक्षः ३५                 | म         |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------|
| ६ आल्बायनाः        | का         | ३४ कोडोदरायणाः ४२            |           |
| ७ उद्गाहाः ८       |            | ३५ कोरकृष्णाः (कोक्षः+कृष्णः | )         |
| ८ उद्गाहाः ७       |            | ३६ कोमारः ३०                 | ,         |
| ९ उपमन्यवः         |            | ३७ कोमारायणाः १३७            | "<br>का   |
| १० उपलपाः ११       |            |                              |           |
| ११ उपलपाः १०       |            | ३९ कौरव्यः                   | "<br>म    |
| १२ उहाकाः १४४      | •          | ४० कौरव्याः                  | का        |
| १३ औद्राहमानयः १४  | बो         | ४१ क्रोंकिनः ४३              | म         |
| १४ औद्राह्यानयः १३ | 1 7        | ४२ क्रोडोदरायणाः ३४          | 77        |
| १५ औद्राहमतयः      |            | ४३ क्रोधिनः ४१               | 7.<br>7.7 |
| १६ औपगवाः          |            | ४४ गोरथः ४६                  | का        |
| १७ औपमन्यवः        | म          | ४५ गोरथाः ४७                 | म         |
| १८ औपमन्यवाः       | का         | ४६ गौरथः ४४                  | का        |
| १९ औपलेखयः         | <b>5 5</b> | ४७ गौरथाः ४५                 | म         |
| २० औलपयः           | 7 7        | ४८ जयः                       | बो        |
| २१ कण्वाः २७       | •          | ४९ जालागतः                   | 11        |
| २२ कपिकेशः         | बो         | ५० तरायणाः ५१, १४३           | म         |
| २३ किपञ्जलः        | म          | ५१ त्रोगणः ५०                | 77        |
| २४ कपिञ्जलाः २८    | बो, का     | ५२ तुहागाः १४४               | 7 7       |
| २५ कशानेयाः १३९    | 79 77      | ५३ त्रेवणाः                  | का        |
| २६ काचाय्रयः ११४   | बो         | ५४ त्रेवणाः                  | बो        |
| २७ काण्वाः २१      | म          | ५५ दानायनाः                  | म         |
| २८ कापिञ्जलाः २४   |            | ५६ दावालः                    | का        |
| २९ कालिशिखः १०४    | म          | ५७ दाशेरकाः ६०               | ,,        |
| ३० कीलायनः ३६      | 21         | ५८ दासकायनाः                 | 77        |
| ३१ कुण्डोदरायणाः   |            | ५९ दासेरकाः १२१              | म         |
| ३२ कृष्णः ३५       | म          | ६० दासेरकाः ५७               | का        |

| ६१ दुहितः             | का         | ८८ भागावित्तायनाः (भागीवे+ |     |
|-----------------------|------------|----------------------------|-----|
| ६२ नायकाः ८८          | म          | नायकाः                     | म   |
| ६३ पर्णागारिः ७१      | बो         | ८९ भागहयः १०८              | का  |
| ६४ पर्णागारिः         | म          | ९० भागुरायणाः              | 77  |
| ६५ पादकायनाः          | का         | ९१ भागुरिस्थायनाः ८६, ८७   | बो  |
| ६६ पार्णगारिः ६७      | 77         | ९२ भार्गाविः ८८            | म   |
| ६७ पाणांगारिः ६६      | का         | ९३ मण्डलेखयः ९८            | बो  |
| ६८ पालकायनः ६९        | म          | ९४ महाकण्वः ९५             | म   |
| ६९ पालङ्कायनः ६८      | 7 7        | ९५ महाकणः ९४               | 77  |
| ७० पाषागिरिः ७१       | बो         | ९६ महाकर्णायनाः            | बो  |
| ७१ पास्तागिरिः ६३, ७० | , ,        | ९७ महाकाणिः                | का  |
| ७२ प्रलम्बनाः         | म          | ९८ माण्डलेखयः ९३           | बो  |
| ७३ प्रालम्बायनाः ७४   | का         | ९९ मातेयाः                 | म   |
| ७४ प्रालवायनाः ७३     | 77         | १०० मायाशरावयः १०१         | बो  |
| ७५ बलायनाः १११        | बो         | १०१ मावसरावयः १०९          | 77  |
| ७६ बलेक्षवः ७७        | म          | १०२ माषशरावयः              | म   |
| ७७ बलेखलाः ७६         | "          | १०३ मोलायः १००             | बो  |
| ७८ बाकयः ११२          | "          | १०४ रावणः २९               | म   |
| ७९ बालकयः ११८         | <b>7</b> 7 | १०५ लक्ष्मणेयाः १०७        | बो  |
| ८० बालवयः ११८         | 77         | १०६ लम्बायनाः              | म   |
| ८१ बालशिखाः           | बो         | १०७ लाक्ष्मणेयाः १०५       | बो  |
| ८२ बाह्यवाक्यः १२०    | का         | १०८ लागहयः ८९              | का  |
| ८३ ब्रह्मवलयः ८४      | म          | १०९ लाहाविः १०३            | बो  |
| ८४ ब्रह्मबलिनः ८३     |            | ११० लोकाः                  | 77  |
| ८५ ब्राह्मवलयः        | ,,<br>201  | १११ प्लायमाः ७५            | 7 7 |
|                       | का         | ११२ वाकयः ७८               | म   |
| ८६ भागारिक्थायनाः ९१  | वो         | ११३ वाकाश्वयः ११६          | बो  |
| ८७ भागावित्तयनाः ९१   | बो, का     | ११४ वाधयः २६, ११५          | 77  |

| वा                                    | १३१ शैलालयः                                    | का                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77                                    | १३२ शीण्डावरयः १३३                             | 77                                                                                                                                                                                                      |
| म                                     | १३३ शोण्डोदरयः १३२                             | > <b>"</b>                                                                                                                                                                                              |
| 77                                    | १३४ इयामवयः                                    | म                                                                                                                                                                                                       |
| "                                     | १३५ सद्यायन्यः १४०                             | का                                                                                                                                                                                                      |
| का                                    | १३६ साङ्ख्यायनाः                               | का, म                                                                                                                                                                                                   |
| म                                     | १३७ सामारायणाः ३७                              | का                                                                                                                                                                                                      |
| 77                                    | १३८ साराक्षराः १४२                             | बो                                                                                                                                                                                                      |
| 77                                    | १३९ सावेपाः २५                                 | का                                                                                                                                                                                                      |
| 71                                    | १४० साह्यापत्यः १३५                            | 77                                                                                                                                                                                                      |
| <b>77</b>                             | {                                              | • का                                                                                                                                                                                                    |
| 7.7                                   |                                                | बो                                                                                                                                                                                                      |
| 77                                    | १४३ सुरायणाः ५०                                | म                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                                | 77                                                                                                                                                                                                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | १४५ सेलालयः १३०                                | 77                                                                                                                                                                                                      |
| म                                     | १४६ सेविः १४१                                  | का                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | "<br>事<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>" | भ १३३ शोण्डोदरयः १३२<br>,, १३४ श्यामवयः<br>,, १३५ सद्यायन्यः १४०<br>का १३६ साङ्ख्यायनाः<br>भ १३७ सामारायणाः ३७<br>,, १३८ साराक्षराः १४२<br>,, १३८ सावेषाः २५<br>,, १४० साह्यापत्यः १३५<br>१४१ सिरिः १४६ |

# (६५) पञ्चषष्टितमः प्रवरःवासिष्ठ शाक्त्य पाराश्य

इतीमं प्रवरं पराञ्चराणामाश्वलायनादयस्सर्व एव वदन्ति.

### (६५) गणः-पराञ्चराः

| १ अकयः        | का ७ क     | ण्डू: ७६       | बो    |
|---------------|------------|----------------|-------|
| २ आविष्ठायनः  | म ८ क      | ण्डू श्यः      | का    |
| ३ आविष्ठायनाः | का ९ क     | वियोथाः        | 77    |
| ४ इषीकहस्तः   | का, म १० क | विमुखाः ११, १६ | वो, म |
| ५ औपयाः ६     | ,, ११ क    | पिश्रेष्ठाः १० | 7 7   |
| ६ औषयः ५      | ,, १२ क    | तकेयस्थाः १७   | 7 7   |

| १३ काक्रयः १५       | बो         | ४१ गोपयः ४२, ४३  | बो       |
|---------------------|------------|------------------|----------|
| १४ काण्डर्षयः       | į          | ४२ गोपवनः ४१, ४३ | 77       |
| १५ कात्कयः १३       | t t        | ४३ गोपवयः ४१ ४२  | 77       |
| १६ कापिशुभ्राः १०   |            | ४४ गोपाणिः       | का       |
| १७ काकयस्याः १२     | म          | ४५ गोपालिः ४६    | बो, म    |
| १८ काष्णीयनाः       |            | ४६ गोवालिः ४५    | बो       |
| १९ काह्वायनाः २८    |            | ४७ जपातयः ५४     | म        |
| २० कुहुंशयः         | 7.9        | ४८ जेमयः         | का       |
| २१ कृष्णाजिनाः      | बो, का     | ४९ जैह्मपः       | म        |
| २२ कृष्णायनयः ४०    | बो         | ५० तन्तिः ७०     | 77       |
| २३ कोर्कचादयः       | का         | ५१ तराणः         | का       |
| २४ कौकुशादयः ३१     | बो         | ५२ तुल्योयनयः ३७ | बो       |
| २५ कौतुजातयः        | म          | ५३ तैलेयाः       | म        |
| २६ कीमुदयः २७       | वो         | ५४ नयातयाः ४७    | 77       |
| २७ कोमुनानयः २६     | <b>7</b> • | ५५ पठिकाः ५७     | 77       |
| २८ क्राह्वायनाः १९  | 7,         | ५६ पराश्रराः     | आश्व, आप |
| २९ क्रमातः ३४       | <b>5</b> 7 | ५७ पाटिकः ५५     | म        |
| ३० कोधनायनाः ३३     | -          | ५८ पारोहयः       | बो       |
| ३१ क्रीकुलयः २४, ३२ | बो         | ५९ पार्येयाः ३९  | म        |
| ३२ क्रीङ्कशारयः ३१  | 77         | ६० पुष्करः       | 7.7      |
| ३३ क्रीश्चकाबकाः ३० | म          | ६१ पौष्करसादिः   | बो, का   |
| ३४ क्रीमातः २९      | बो         | ६२ प्रपोहयाः ६३  | म        |
| ३५ क्षेमिः ३६       | म          | ६३ प्रागेहयाः ६२ | 77       |
| ३६ क्षोिमः ३५       | ,,         | ६४ प्रायः        | का       |
| ३७ खल्बायनयः ५२     | · ·        | ६५ प्रारोहयः     | 77       |
| ३८ खल्बायनाः        | म          | ६६ स्नाक्षयः     | बो       |
| ३९ रुयातेयाः ५९     | 7,7        | ६७ बादिरः ७७     | वो, म    |
| ४० गाग्यायनयः २२    | बो         | ६८ बाह्यतयाः ९१  | 7,7      |

| ६९ बेल्वयूपयः                 | का              | ९५ वैरिणेयाः                         | का                |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| ७० भार्लिः ५०                 | म               | ९६ व्याप्यायनिः                      | 77                |
| ७१ भाडुक्याः                  | बो              | ९७ शातपाः                            | 77                |
| ७२ भैमतायनः ९४                | •               | ९८ शातयः ११२                         | बो                |
| ७३ भैमयनाः                    | ';<br>কা        | ९९ शिवाजिः ७६                        | 77                |
| ७४ भौमतापनः                   | ¥               | .१०० शौर्षिभिः १०६                   | 77                |
| ७५ यूधपाः                     | ,               | १०१ इयामायनयः ११५                    | ,,                |
| ७६ वाजयः ७, ९९                | "<br>बो         | १०२ इयामेयाः बो                      | , का              |
| ७७ वाजिरः ६७, ८१              | •               | १०३ इयाम्यायनः ११५                   | बो                |
| ७८ वाजातयः ७९, ८०             |                 | १०४ श्रोतिहः १०६                     | 77                |
| ७९ वाजिमतयः ७८, ८०            | "               | १०५ श्लोकयाः                         | का                |
| ८० वाजिमन्तयः ७८, ७९          | 77 ,<br>'<br>77 | १०६ श्लोनुहिः १००, १०४               | बो                |
| ८१ वादारिः ७७                 |                 | १०७ श्वेतयूपयः                       | "                 |
| ८२ वारुणिः                    |                 | १०८ सहचौिलः १०९                      | बो                |
| ८३ वार्ण्ययः ८६               | 77              | १०९ सहबौिलः १०८                      | 27                |
| ८४ वाश्निः                    | का              | ११० स्तम्बाः १११                     | म                 |
| ८५ वाष्णायनाः                 | म               | १११ स्तम्भत्याः ११०                  | 77                |
| ८६ वार्ष्णेयाः ८३             | बो              | ११२ स्यातयः ९८                       | बो                |
| ८७ वालेयाः                    |                 | ११३ स्वायष्टाः ११४                   | म                 |
| ८८ वाहनपः                     |                 | ११४ स्वायस्वाः ११३                   | 17                |
| ८९ वाह्यः                     | 3               | ११५ स्वास्यापनयः १०१, १०३            | बो                |
| ९० वाहरयः                     |                 | ११६ हयश्रीः                          | का                |
| ९१ वाह्यमयाः ६८               | ļ.              | ११७ हर्यक्षः ११८                     | म                 |
| ९२ वैकलयः ९३<br>९३ वैतलेयः ९२ | }               | ११८ हर्याभः ११७                      | 97<br><del></del> |
| ९४ वमतायनः ७२                 | 97              | ११९ हार्यशीः १२०<br>१२० हार्यभिः ११९ | व।                |
| ०० पनतायमः ७५                 | 77              | 777 61414. 222                       | <b>7</b> 7        |

# (६६) षट्षष्टितमः प्रवरःवासिष्ठ मैत्रावरुण काण्डिन्य

इतीमं प्रवरं कुण्डिनानां आश्वलायनादयस्सर्वे कथयन्ति.

#### (६६) गणः-कुण्डिनाः

| ( ५५) गणः आण्डमाः        |      |                   |            |  |
|--------------------------|------|-------------------|------------|--|
| १ अक्षतयः                | का   | २३ पादपः १५       | म          |  |
| २ अइमरथ्यः               | बो   | २४ पालोहा: ३९     | 77         |  |
| ३ अश्वत्थः               | ,,   | २५ पेटकाः २६      | बो         |  |
| ४ आबल्लबदरः ५            | "    | २६ पेठकाः २५      | ,,         |  |
| ५ आविश्वबद्रः ४          | 71   | २७ पेप्पलादयः     | 79         |  |
| ६ औपस्वस्थाः क           | ा, म | २८ पेप्पलादिः     | का, म      |  |
| ७ कापटवः                 | बो   | २९ बाहवः ४७       | बो         |  |
| ८ कुण्डिनः ४६            | म    | ३० बोधायनाः ३१    | का         |  |
| ९ कुण्डिनाः आश्व, आप, बो | , का | ३१ बौधिः ३०       | 77         |  |
| १० कौकोल्यः ११           | बो   | ३२ भाज्यकिः       | बो         |  |
| ११ क्रोङ्गोल्यः १०       | बो   | ३३ माक्षतयः ३४    | म          |  |
| १२ ग्रालिः               | 77   | ३४ माक्षितयः ३३   | 7 <b>7</b> |  |
| १३ जातूकण्याः ५४         | म    | ३५ माध्यन्दिनः ३६ | बो, म      |  |
| १४ जातूकण्याः            | का   | ३६ माध्यन्दिनः ३५ | बो         |  |
| १५ जादयाः २३             |      | ३७ मित्रावरुणाः   | का         |  |
| १६ तिन्दुः               |      | ३८ मोद्रलाः       | 17         |  |
| १७ तैकर्णयः ५२           | "    | ३९ यालोहाः २४     | म          |  |
| १८ त्रेमृङ्गाः १९        | का   | ४० छलायाः         | का         |  |
| १९ त्रेश्ट्रङ्गाः १८     | 77   | ४१ लोहयः ४२       | का, म      |  |
| २० त्रेशृङ्गायनः         | म    | ४२ लोहलाः ४१      | ""         |  |
| २१ नवयामाः               | बो   |                   | बो         |  |
| २२ पाटलयः                | का   | ४४ वयः ४५         | म          |  |
|                          |      |                   |            |  |

| ४५ वसिष्ठः ४४       | म   | ५७ सामङ्गलिः ५५    | ` बो       |
|---------------------|-----|--------------------|------------|
| ४६ वाग्राहिनः ८, ५६ |     | ५८ सेवल्काः ५९     | म          |
| ४७ वाहवः २९         |     | ५९ सोगूलिः ५८      | 7 7        |
| ४८ विचक्षुषः ४९     | म   | ६० सौपाक्षः ६१     | बो         |
| ४९ विचत्किषः ४८     | 7 7 | ६१ सौपथिः ६०       | 7 7        |
| ५० विथङ्कषिः ५१     |     | ६२ स्वलोकाः ६३     | का         |
| ५१ विश्वङ्गदाः ५०   | 7 7 | ६३ स्वलोक्याः ६२   | 7.7        |
| ५२ वैकर्णयः १७      | _   | ६४ स्वसुलः ६५      | <b>,</b> , |
| ५३ शान्तिः ६७       |     | ६५ स्वस्थयः ६४     | 77         |
| ५४ शिवकर्णः १३      | म   | ६६ स्वस्थलयः       | म          |
| ५५ साङ्गलिनः ५७     | बो  | ६७ स्वातिः ५३      | बो         |
| ५६ सातमाः ४६        | म   | ६८ हिरण्याक्षायणाः | 77         |

## (६७) सप्तषष्टितमः प्रवरः-वासिष्ठ आत्रेय जातूकण्ये

इतीमं प्रवरं जातृकण्यांनां मत्स्य उपदिशति.

(६७) गणः-जातूकण्याः

| १ अलम्बवाचनाः           | म ६ पादपः     | म   |
|-------------------------|---------------|-----|
| २ कोडोदरायणाः           | " ७ महाचर्याः | 7 7 |
| ३ दानकायाः<br>४ नागेयाः | " ८ वयः       | 77  |
| ५ परमाः                 | ,, ९ शिवकर्णः | 77  |

# (६८) अष्टषष्टितमः प्रवरः-आगस्त्य दाळ्यच्युत ऐध्मवाइ

इतीमं प्रवरं आश्वलायनापस्तम्बबोधायनकात्यायना अगस्तीनां वदन्ति.

#### आपस्तम्बः पुनः—

#### आगस्त्य

इत्येकाषयं प्रवरं विकल्पमाह. आश्वलायनः पुनः—

# आगस्त्य दुद्धिच्युत सीमवाह

इतीमं प्रवरं विकल्पमाह. बोधायनस्तु— इममेव प्रवरं सोमवाहानधिकृत्य कथयाते.

### (६८) गणः-सौमवाहाः

|                                | , 3          | (11,1,1161,      |              |
|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| १ अगवाः                        | का           | १९ धारिणिः २३    | का           |
| २ अगस्तयः                      | आश्व, आप, बो | २० निर्वेरिणः ४४ | 77           |
| ३ अर्बुदाः                     | •            | २१ पाथोद्गताः २२ | बो           |
| ४ अवतानः                       | 77           | २२ पाथोहताः २१   | 77           |
| ५ उपकुलः                       | 77           | २३ पारिणिः १९    | का           |
| ६ औदहयनः ७                     | बो           | २४ ववद्यः ३९     | वो           |
| ७ औपदहनयः ६                    | 7,7          | २५ बुधोदयः २६    | 77           |
| ८ कल्मापः                      | का           | २६ बुधांदारः २५  | 73           |
| ९ कालायनाः १२                  | बो           | २७ मेदिनपश्चकः   | का           |
| १० कुल्माषः                    | 7 7          | २८ मोक्षतिः ११   | <b>7</b> 7   |
| ११ क्षीमितिः २८                | का           | २९ मोजिकयः ३०    | बो           |
| १२ खलायनाः ९                   | बो           | ३० मीञ्जिकयः २९  | 77           |
| १३ गाव्यवाः १४                 | का           | ३१ मौशलयः ३२     | "            |
| १४ गोव्याधिः १३                |              | ३२ मौसलयः ३१     | 71           |
| १५ दाण्डः                      | बो           | ३३ रोहिः ३४      | 7,7          |
| १६ दारुतापायनाः                | का           | ३४ रोहिष्याः ३३  | 77           |
| १७ देवताः                      | 77           | ३५ लाप्यः ३७     | 77           |
| १७ देवताः<br>१८ द्वारियीवाः ५१ | बो           | ३६ लावाणिः ३८    | <b>77 77</b> |

| ३७ लाब्यः ३५                        | बा ४५ शाल्यातपाः                    |     | बो                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| ३८ वावणाः ३६                        | ,, ४६ शैरिषः                        |     | का                                    |  |  |  |  |
| ३९ वराण्डः २४                       | ,, ४७ सुङ्खापकारी                   |     | . 99                                  |  |  |  |  |
| ४० वित्तपः                          | का ४८ सेवपथयः                       |     | ्रः<br>बो                             |  |  |  |  |
| ४१ विशालाद्याः                      | बो ४९ सोमवाहाः                      |     | <b>5</b> 7                            |  |  |  |  |
| ४२ वैरणयः ४३                        | ,, ५० सौरिभागः                      |     | का                                    |  |  |  |  |
| ४३ वैरणिडः ४२                       | "५१ हारियीवाः १८                    |     | बो                                    |  |  |  |  |
| ४४ वैरिणिः २०                       | का ५२ हैमबहवाः                      |     | <b>,</b> , ,                          |  |  |  |  |
|                                     | (६९) एकोनसप्तातितमः प्रवरः-         |     |                                       |  |  |  |  |
| आगरूत्य दार्ब्यच्युत साम्भवाह       |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
| इतीमं प्रवरं सम्भवाहानां बोधायन आह. |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
|                                     | (६९) गणः—साम्भवाहाः                 |     |                                       |  |  |  |  |
| १ सम्भगह                            | T:                                  | बो  | -TERRITORIO (A                        |  |  |  |  |
| (७०) सप्तातितमः प्रवरः-             |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
| आगरत्य दक्चिच्युत याज्ञवाह          |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
|                                     | इतीमं प्रवरं यज्ञवाहानां बोधायन आह. |     |                                       |  |  |  |  |
| (७०) गणः-याज्ञवाहाः                 |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
| १ यज्ञवाहा                          | ◆                                   | बो  | A PARTE AND RELIABILITY OF THE STATES |  |  |  |  |
|                                     | (७१) एकसप्ततितमः प्रवरः             |     |                                       |  |  |  |  |
|                                     | आगरूत्य माहेन्द्र मायोभुव           |     |                                       |  |  |  |  |
| इतीमं प्रवरं कात्यायनमत्स्यावाहतुः. |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
| (७१) गणः—मायोभुवाः                  |                                     |     |                                       |  |  |  |  |
| १ अगस्तयः                           | का, म ३ करम्भयः                     | का, | म                                     |  |  |  |  |
| २ करटाः                             | ", "। ४ कुनाडाः ५                   |     | का                                    |  |  |  |  |

का, म

| ५ कुरुनाडचः ४<br>६ कोशल्याः ७<br>७ कोसल्या ६ | का }          | १३ गान्धारायणाः | म         |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| ६ को शल्याः ७                                | का, म         | १४ पुलहः        | का        |
| * <b>*</b>                                   | •             | १५ पोलस्तयः     | <b>77</b> |
| ८ ऋतुः                                       | का <b>भ</b>   | १६ पौलस्त्याः   | म         |
| ९ ऋतुवंशभवाः<br>१० खगेवसः ११                 | <b>⊕-</b> ¶ { | १७ पौलहाः       | 77        |
| ११ खमेवसः १०                                 |               | १८ नयोभुवः      | का, म     |
| १२ गान्धरायणाः                               | 77 }          | १९ सुभेचसः      | 77 77     |
|                                              |               |                 |           |

#### (७२) द्विसप्ततितमः प्रवरः— आगस्त्य पीर्णमास पीरण

इतीमं प्रवरं कात्यायनमत्स्यावाहतुः.

( ७२ ) गणः-पौरणाः

१ पारणाः का, म | २ पूर्णमासाः

(७३) त्रिसप्ततितमः प्रवरः-आगस्त्य हैमवर्च हैमोदक

इतीमं प्रवरं शाकादीनां दर्पणकारो दर्शयाते—

शाकः शुकः इंसः चाषः हिमादकः हेमविभिः

आगरत्य पौनायक पाणिक

इतीमं प्रवरं विमल्यादीनां दर्पणकारो दर्शयति—

विमलिः मामिकिः पाणिकः पिनायकः निदः भिलिः चिलिः

(७३) गणः-पाणिकाः

(७४) चतुरुसप्ततितमः प्रवरः-मानव ऐल पौरुखस

इतीमं प्रवरं क्षत्रियाणां आश्वलायनापस्तम्बबोधायनकात्यायना वदान्त.

# (७५) पश्चसप्तातितमः प्रवरः-भालन्दन वात्सप्रि मोङ्कल

इतीमं प्रवरं वेश्यानां बोधायन आह. आपस्तम्बस्तु—

#### वात्साप्र

हत्येकार्पयप्रवरमेषामुपदिशाति. तथा आपस्तम्बकात्यायनौ--

#### मानव

इत्येकार्पेयं प्रवरं क्षत्रियवैश्ययोरुपदिशतः.

इत्याश्वलायनापस्तम्बवोधायनकात्यायनमत्स्योक्ताः दर्पणकृदुक्ताः प्रवरा गोत्रगणाश्च सम्पूर्णाः.



# आश्वलायनप्रवरकाण्डं

नारायणीयवृत्तिसाहतम्.

# आश्वलायनश्रीतसूत्रे उत्तरषद्धे षष्ठा-ध्याये दशमी कण्डिका.

सर्वे समानगित्रास्स्युरिति गाणगारिः कथं ह्याप्रीसूक्तानि भवेयुः कथं प्रयाजा इति ॥ १॥

सत्राण्युक्तानि तेषां च बहुयजमानत्वमुक्तम् । बहुपु च समानार्पयाः भिन्नार्षे-याश्च संभवन्ति। तत्र भिन्नार्षयाणां सत्रासनं नास्तीति गाणगारिराचार्यो मन्यते। कुतः ? कथं ह्याप्रीसूक्तानि भवेयुः कथं प्रयाजा इति, भिन्नार्पयत्वे सत्येवमादीनि करं भवेयुरित्यर्थः। अतः सर्वे सत्रिणः समानगोत्राः स्युरित्यु-क्तम् । आर्षेयः प्रथर इति पर्यायो । ऋषिरिति वंशनामधेयभूता वत्सविदार्ष्टिषेणाः दयः शब्दा उच्यन्ते । गोत्रशब्दः ' अपत्यं पीत्रप्रभृति गोत्रम्' इत्येवं पारिभा-धिकोऽस्ति। अन्यया च अपारिभाधिक एवास्ति। यथोक्तं भगवता बोधायनेन— 'विश्वामित्रो जमद्ग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः। अत्रिर्विसष्ठः करयप इत्येते सप्त ऋषयोऽगरूत्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रामित्युच्यते । ' अयमर्थः । एतेषामपत्यामिति ये स्मर्यन्ते ते तद्दोत्रामित्युच्यन्ते । यथा—जमदग्नेगीत्रं वत्सादयः । तथा गौतम-स्यायास्यादयः । भरद्वाजस्य दक्षगर्गाद्यः । तथाऽव्यादीनां स्वस्ववग्या तथाऽर्षेयगोत्रशब्दयोः भिन्नविषयत्वं शिष्टव्यवहारे दृष्टम् । यथाऽऽह याज्ञव-लक्यः—' अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानर्षगोत्रजाम्' इति । तथा— 'पिण्डगोत्र-ऋषिसम्बन्धा रिक्थं भजेरन्' इत्येवं व्यवहारा बहवः सन्ति । अस्मिस्तु सूत्रे गोत्रशब्द आप्यादेरनुष्ठेयत्वादनर्थभित्येकत्वादेकोपाधिवचनेनाभिप्रेतः। न्तोऽनन्तिईताः समानगोत्रास्तावतां सकृत्' इत्यत्र सूत्रे समानप्रवरमात्रोपाधिव-चनो गोत्रशब्दः प्रयुक्तः । यस्त्वगस्त्याष्टमानां अन्येष्विप गोत्रशब्दो लोके प्रयु-ज्यमानो दृश्यते मित्रयुवगोत्रोऽहं मुद्रलगोत्रोऽहमित्येवमादिषु, स चौपचारिकोऽ-

परामर्शजः प्रयोगः अगस्त्याष्टमानामपत्येषु अयास्यगर्गकुण्डिनादिषु गौतमभर-द्वाजविसष्ठादिषु गोत्रत्वमस्ति, तत्सामान्यं दृष्ट्वा मित्रयुवमुद्रलादिषु अपरामर्शन लौकिकाः प्रयुक्षते । अस्यायमर्थः इति स्मरन्ति । अतो भगवतो बोधायनस्य स्भृत्यन्तर उक्त एव गोत्रशब्दस्यार्थं इति निश्चिनुमः । व्याकरणस्मृतिश्चाप्यस्या न बाधिका सामान्यविशेषरूपत्वात्तयोः ॥ १ ॥

आपे नानागोत्राः स्युरिति शौनकस्तन्दाणां व्यापित्वात् ॥ २ ॥

गाणगारिणा समानविधानानामेव सत्रसम्बन्धे उक्ते शौनक आचार्य आह समानगोत्राणामेवेति न नियमः । नानागोत्रा अपिः सत्रमासीरित्रिति । कुतः ? तन्त्राणां व्यापित्वात् । तन्त्रशब्देनात्र सर्वपुरुषसाधारणोऽङ्गसमुदाय उच्यते । तस्य च व्यापित्वमस्त्येव ॥ २ ॥

कथं पुनरसाधारण इति पदार्थ इति तत्राह—
गृहपतिगोत्रान्वया विशेषाः ॥ ३॥

अयमर्थः—ये विशेषा असाधारणाः ते गृहपतिगोत्रान्वया गृहपतिविधानानुगुणाः कर्तव्याः । एतदुक्तं भवति—असमानविधानानामपि सत्रासनं भवति ।
प्रायेणाङ्गसमुदायस्य अविरोधित्वात् । ये केचन विरोधिनस्तं गृहपतेराविगोधित्वेन कर्तव्या इति ॥ ३ ॥

ननु गृहपत्यविरोधेन सत्रे कृते येषां विरोधस्तेषां फलसम्बन्धो न स्यादित्यत आह—

तस्य राद्धिमनु राद्धिः सर्वेषाम् ॥ ४ ॥

तस्य गृहपतेः फलिसिद्धिमनु सर्वेषां सित्रणां फलिसिद्धिर्भवत्येव । कुतः ! 'तन्मुखाः सत्राण्यासते ' इति वचनात् । अत एव सूत्रकारस्यायमेव पक्ष इति गम्यते ॥ ४ ॥

प्रवरास्त्वावतेरन्नावापधार्मत्वात् ॥ ५ ॥

आप्यन्त इत्यावापा आहवनीयाः, ते च प्रवरेण धर्मण धर्मणः तस्य प्रवरस्या-हवनीयसंस्कारत्वादाहवनीयधर्म इत्युच्यते, अत आहवनीयबहुत्वात् प्रतिप्रधान-मावर्तन्त इत्युच्यते आवापधार्मत्वादित्ययमर्थः । आवापानामाहवनीयानां प्रवरं प्रति धर्मित्वादिति । एवं प्रवरानुक्रमणस्य प्रसङ्गमापाद्यानन्तरं प्रवराननुक्रमिष्याति

जामदग्ना बत्साः ' इत्येवमादिना यन्थेन । तत्तदनुक्रमणस्येदं प्रयोजनं श्रुतावे-तावन्मात्रमस्ति । कस्यांचिदेवं श्लयते ' आर्षेयान् वृणीते आम्नातानृषीन् मन्त्रकृतो वृणिते न चतुरो वृणिते न पच्चातिवृणिते 'इति । अयमर्थः, आर्षे-मन्त्रकृत्वं विशेषणत्वेनोच्यत । अतो ये आम्नातानामृषीणां मन्त्र-कृंत्वेनाम्नायन्ते तेपामेकाहाहीनानां यथेष्टसंख्याकानां वरणे प्राप्ते ' न चतुरो वृणीते न पश्चातिवृणीते ' इति चतुर्णामतिपश्चानां च प्रतिपेध इति वाक्यत्र-यमस्यां श्रताविति वर्णयन्ति । अन्यस्यामन्यथा श्रूयते । अपेयं वृणिते एक वृणीते हो वृणीते त्रीन् वृणीते न चतुरो वृणीते न पश्चातिवृणीते ' इति । अयमर्थः । 'त्रीन् वृणिते ' इत्येवात्र विधिः, इतरेषां कश्चिदवयुत्यानुवादं इति वर्णयान्ति । इमामेव श्रुतिमुपन्यस्य न्यायविद्धिरयमेवार्थो वर्णितः ' अञ्यार्षे-यस्य हानं स्याद्धिकारात् ं इति । पूर्वोक्तश्चत्यनुसारेणाञ्यार्धेयाणामप्यधिका-रोऽस्तीति कल्पकाराणां सूत्रकाराणां च प्रवृत्तिरिति सैवानुसृताऽस्माभिः। तत्र ये आत्मीया ऋषयस्तेषां ये मन्त्रकृतस्ते प्रोक्तसंख्या वरीतव्या इत्येतावनमात्रं श्वितितोऽवगतम् । तत्रैते आत्मीयाः तेपामेते मन्त्रकृत इति ज्ञाने न श्वितिः स्मृति-रेवात्र शरणम् । तत्र एतावदेव लोकिकानां स्मरणं दृश्यते वयं वत्साः वयं विदाः वयमायास्या वयं रथितराः वयं कण्वाः वयं गविष्ठिराः वयं कर्पणाः वयं कुण्डिनाः वयं गर्गाः इति नास्माकमेते श्रूयन्ते तन्त्रकृतो मन्त्रकृतः इति स्मरान्ति अपिच द्वचार्षयास्त्र्यार्षयाः पश्चार्षया इति च स्मरन्ति । अपि चास्माकमङ्गिरोमुख्यः प्रवरोऽष्टादंष्ट्रमुखो वेति च स्मर्नित । अथ चैतेषां ज्ञानस्य स्मर्णादन्यत् प्रमाणं नास्ति । आर्षेयवरणविध्यपेक्षितं चैतज्ज्ञानम् । एवं चेत् कल्पसूत्राणां वंशनामधे यभूतभित्रयुवादिविषया श्रुतिलोंके उपजीव्या । उद्देशेनास्यैत एतावन्तः अस्यैको द्वावस्य पश्चास्य त्रयोऽस्य त्रयो वा पश्च वाऽस्य एको वा त्रयो वा पश्च वा इत्यस्यायं मुखतः पञ्चैवेत्येवमादिपदार्थविषयत्वादिकल्पानां अश्वितमागच्छन्तोऽयं प्रभंशपरिहारार्थं स्वेस्वे कल्पे सूत्रेण निरुन्धन्ति । प्रवरादिस्वीयसंज्ञायाः आपत् प्रवरानुक्रमस्य प्रयोजनीमत्यवगन्तव्यम् ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> कल्पानामित्याय स्थाने कालानामित्येकस्मिन् पाठः प्रामादिकः.

इदानीं प्रवरा अनुक्रम्यन्ते—

# जामदुमा वत्सास्तेषां पञ्चार्षेयो भागवच्यावनाप्रवानौर्वजामदुमेति इ

द्विविधा वत्सा जामदमा अजामदमाश्च । तत्र ये जामदमाः वत्साः वयिमिति स्मरन्ति तेषां पञ्चार्षयः प्रवरो भवति, भार्गवच्यावनाप्नवानीर्वजामदमेति ॥ ६ ॥

# अथ हाजामदुमानां भागवच्यावनाप्रवानीते ॥ ७॥

ये तु वयमजामदमा वत्सा इति स्मर्शन्ति तेषां ज्यार्षेयः प्रवरो भवति, भार्गव-च्यावनाप्तवानेति । एतेषामजामदम्रत्वादौर्वजामदम्भशब्दौ न भवतः । अत एव तौ शब्दौ जामदम्भत्वप्रयुक्तौ । द्विप्रकराणां वत्सानां परस्परमविषाहः ज्यार्पेयसिन-पातात् । एतदुक्तं भगवता बोधायनेन " ज्यार्पेयाणामविवाहः " इति ॥ ७॥

आधिषणानां भागवच्यावन।प्रवानाधिषणानूषणानूपोति ॥ ८॥

अयमपि पञ्चार्षेयः प्रवरः ॥ ८॥

# बिदानां भागवच्यावनाप्रवानौर्वबेदोते॥ ९॥

अयमपि पश्चार्षेय एव । बिदानामौर्वशब्दसमन्वयाज्ञमदग्नगोत्रत्वमप्यस्ति । वत्सानां बिदानामार्ष्टिषेणानां च कचिद्दिषसंनिपातात् कचित्सगोत्रत्वाच्च परस्परमिववाहः । सर्वेषु च समानप्रवरत्वादिववाहः । सर्वत्र चैवं समानधर्मेषु ॥९॥

### यस्कवाधीलमीनमीकशार्कशिसाधिसाविणशालङ्कायनजीमिनिदैव-न्त्यायनानां भागववैतहव्यसावेतसित ॥ ९०॥

अयं गणः त्र्यार्षेयः । यस्कादीनां दशानां परस्परमिववाहः । प्रवरेषु कचि-च्छास्त्रान्तरवशात् पदविपर्यासो वर्णविपर्यासो वा पदान्यत्वं वाऽस्ति न तेन प्रव-रान्यत्वं भवतीति मन्तव्यम् ॥ १०॥

# इयतानां भागववन्यपार्थात ॥ ११ ॥

ञ्यार्पेयोऽयम् ॥ ११ ॥

## मित्रयुवां वाध्यश्वेति त्रिप्रवरं वा भागवदेवोदासवाध्यश्वोति ॥ १२ ॥

मित्रयुवामेकार्षयोऽयं, ज्यार्षयो वा प्रवरो भवति । अयं प्रवर्गविकल्पः सर्वेषां मित्रयुवां भेदेन स्मरणाभावात्। वत्सानां तु स्मरणादेव वत्सभावतद्भेदात् तत्प्रवरस्य व्यवस्था युक्ता । यस्तु तद्भिश्चेन प्रवरान्यग्रहणमिति । तद्युक्तं, अगृह्यमाणस्य भेदस्य सत्त्वे प्रमाणाभावात् । प्रवरणभेदः प्रमाणमिति चेत्, न तत् साधकं,

प्रयोगिविकल्पेनापि संभवात् । अतो भेदाग्रहणात् व्यवस्थायां प्रमाणं नास्ताित विकल्प एव प्रवरयोरित्यध्यवसितम् । एवमेव ज्यार्षेयपश्चार्षेयविकल्पे आद्यपद्-विकल्पे वा अन्यस्मिन्नप्येवंविधे ऋपिभेदग्रहणे सति व्यवस्था नास्तीित निश्चीयते ॥ १२ ॥

शुनकानां गृत्समदेति त्रिप्रवरं वा भागवशीनहोत्रगात्समदेति॥१३॥ एकार्षयोऽयं त्र्यार्षयो वा शुनकानां प्रवरः॥१३॥ इति दशमी कण्डिका.

गोतमानां आङ्गिरसायास्यगोतमेति। उचथ्यानां आङ्गिरसोचथ्य-गोतमेति। रहूगणानां आङ्गिरसराहूगण्यगोतमेति। सोमराजकानां आंगिरससोमराज्यगोतमेति। वामदेवानां आंगिरसवामदेव्यगोतमेति। बृहदुक्थानां आंगिरसबाईदुक्थगोतमेति। पृषदश्वानां आंगिरसपार्षदश्ववे-क्रपेति। अष्टादंष्ट्रं हैके ब्रुवतेऽतीत्यांगिरसं अष्टादंष्ट्रपार्षदश्ववेक्रपेति १॥

आङ्गिरसाष्टादंष्ट्रयोर्विकल्पः । अतीत्य त्यक्तवेत्यर्थः ॥ १ ॥

ऋक्षाणां आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजवान्दनमातवचसेति ॥ २ ॥

अयं पश्चार्षयः प्रवरः ॥ २ ॥

कक्षीवतां आंगिरसीचथ्यगौतमौज्ञिजकाक्षीवतात ॥ ३ ॥

अयमपि पश्चार्षेय एव ॥ ३॥

दीर्घतमसां आंगिरसोचथयदेर्घतमसिति॥ ४॥

अयं त्र्यापेयः । अयास्यीचथ्यरहूगणसोमराजिकवामदेवगृहदृक्थकक्षीवद्दीर्घ-तमस इत्येते गौतमाः । उचथ्यशब्दसमन्वयाद्दीर्घतमसां गौतमत्वमस्त्येव । गौत-मानां सर्वेषामिववाहः । 'पृषदश्वा रथीतरसश्च 'इति स्मरिन्त । एतत्पातिन ऋक्षाः पुनर्भारद्वाजाः ॥ ४ ॥

भरद्वाजामिवश्यानां आंगिरसवाहरूपत्यभारद्वाजेति ॥ ५ ॥ भरद्वाजानामाप्तिवश्यानां च अयं प्रवरो भवात ॥ ५ ॥ इत्येकादशी कण्डिकाः मुद्रलानां आंगिरसभार्म्थभमोद्गल्योति । तार्क्य हैके ब्रवतेऽतीत्यांगिर् रसं तार्क्यभार्मथभमोद्गल्योति ॥ १ ॥

अयं ज्यार्षेयः आङ्गिरसतार्ध्ययोविकल्पः ॥ १ ॥

विष्णुवृद्धानां आंगिरसपौरुकुत्स्यत्रासदस्यवेति । गर्गाणां आंगिरस-बाईस्पत्यभारद्वाजगार्ग्यशैन्येति । आंगिरसशैन्यगार्ग्येति वा ॥ २ ॥

गर्गाणां पश्चापेयस्यापेयो वा प्रवरो भवति । व्यवस्थया विकल्पः न वर्गभे-दानवगमादित्युक्तम् । एते च भरद्वाजाः । अग्निवेश्यानां गर्गाणां च भरद्वाजत्वात् सर्वेषां च प्रस्परमाविवाहः । मुद्गला विष्णुयुद्धाश्च एतत्पातिनः ॥ २ ॥

हरितकुत्सिपिङ्गशङ्खदर्भभैमगवानामाङ्गिरसाम्बरीषयोवनाश्चेति ॥३॥ हरितकुत्सिपङ्गशङ्खदर्भभैमगवा इत्येतेवां पण्णामयं प्रवरो भवति ॥ ३॥

मन्धातारं हैके बुवतेऽतीत्यांगिरसं मान्धात्राम्बरीषयौवनाश्वेति॥४॥ अयं वा हरितादीनां पण्णां प्रवरो भवति॥४॥

संकृतिप्रतिमापतिण्डराम्बुरीवगवानामांगिरसगौरिवीतसांकृत्योति ॥ संकृत्यादीनां पश्चानामयं प्रवरो भवति ॥ ५ ॥

शाक्त्यो वा सूलं शाक्त्यगौरिवीतसांकृत्येति ॥ ६ ॥

संकृत्यादीनामयं वा प्रवरो भवति । एते संकृत्याद्यः प्रकरणादंगिरइशब्दसम-वायाच्चांगिरसा इति प्रतीयन्ते । शिकगुरुवीतसमन्वयाद्वसिष्ठा इत्यपि प्रतीयन्ते । तथा कचित् प्रवराम्नायेऽङ्गिरसां प्रकरण एव संकृत्यादीनादिश्याङ्गिरोमुखमेव प्रवरं पठचमानं पश्यामः । तथा किस्मिश्चित् प्रवराम्नाये विसष्ठानां प्रकरण एतानवो-दिश्य शाक्त्यमुखं प्रवरं पठचमानं पश्यामः । एवं द्वाभ्यामिष सम्बन्धदर्शनादुभयो-रन्यतरसम्बन्धिन एवेत्यवगन्तुं न शक्यते । यद्येषां वंशभेदिश्यितरित्त तदा इमे आङ्गिरसा इमे वासिष्ठा इत्यवगम्येत । तत्राङ्गिरसानामयं विसष्ठानामयमिति निवेशे विकल्पाभावः । अतो वंशाभेदात् विकल्प एव प्रवरयोः । ततः संकृत्यादीनां विसष्ठत्वाभावे प्रमाणाभावाद्वसिष्ठेरेषामिववाहः ॥ ६ ॥

इाते द्वादशी कण्डिका।

### कण्वानामांगिरसाजमील्हकाण्वेति । घोरमु हैके ब्रुवतेऽवकृष्याज-मील्हमांगिरसघौरकाण्वेति ॥ १ ॥

अवकृष्येति अपोद्येत्यर्थः ॥ १ ॥

कपीनामांगिरसामहीयवौरुक्षयसित । अथ य एते द्विप्रवाचना यथै-तच्छोंगरोंशिरयो भरद्राजारुशुंगाः कतारुशैशिरयः ॥ २ ॥

अथेदानीमिद्मुच्यते। ये एते द्विप्रवाचना ऋषिद्वयव्यपदेश्याः। यथा एते शौङ्गशैशिरयो द्वामुष्यायणाश्शौङ्गयत्य क्षेत्रे शैशिरयवीजोत्पन्नानां वंशाः। अन्येषां वा भिन्नार्थयक्षेत्रजोत्पन्नानां वंशाः इत्येवोदाहरणम् । शौङ्गशैशिरियहणं प्रदर्शनार्थम्। सर्वे हि ते भिन्नार्थयाः। यस्माद्भरद्वाजाश्शुङ्गास्तेषामयं प्रवरः आंगिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेति ॥ कताश्शीशिरयस्तेषां वेश्वामित्रकात्यात्किलिति । एवं स्थिते कथमेतेषामार्थयप्रवरणामिति प्रसङ्गमुकत्वाऽऽह ॥ २ ॥

तेषामुभयतः प्रवृणीतेकभितरतो द्वावितरतः ॥ ३॥

ज्यार्षयवरणपक्षे एवं भवाते ॥ ३ ॥

द्रो वेतरतस्त्रीनितरतः ॥ ४ ॥

पश्चार्षयवरणपक्षोऽयम् ॥ ४ ॥

#### न हि चतुर्णा प्रवरोऽस्ति न पश्चानामिति प्रवरणम् ॥ ५ ॥

अत उभयतो द्वोद्वो न यहीतव्यो । कुतः चतुर्णा वर्णानिपेधात्, अति पश्चानां प्रवरानिपेधात् । तत् द्वयोरेकार्थयत्वेऽपि द्वयार्थयवरणमनुज्ञातिमति गम्यते ॥ ५ ॥

#### आङ्गिरसवाहरूपत्यभारद्वाजकात्यात्कीलोते॥ ६॥

पदर्शनमात्रमेतत् । द्वामुष्यायणलक्षणमुच्यते । अपुत्रण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः । आवयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥

इति याज्ञवल्क्यवचनादेवंप्रकारमेव द्वाग्छुष्यायणात्वं, नान्यथाति मन्तव्यम् । द्वागुष्यायणानां सर्वेषां पक्षद्वयेऽप्यविवाहः द्वागुष्यायणात्वाभावे वा ' ऊर्ध्वं सप्त- मात्पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च' इत्यस्य वचनस्याविषयः ॥ ६ ॥ इति त्रयोदशी कण्डिका.

## अत्रीणामात्रेयार्चनानसञ्यावाश्वीत । गविष्ठिराणामात्रेयगाविष्ठिरपौ-र्वातिथेति ॥ १ ॥

अत्र द्विविधा अत्रय उक्ताः अन्यत्रान्ये च सान्ति । तेषां सर्वेषामत्रीणां परस्प-रमविवाहः । एवमुत्तरे काचिद्रष्टव्यम् ॥ १ ॥

चिकितगालवकालववमनुतन्तुकुशिकानां वैश्वामित्रदैवरातौद्लेति २

चिकितानां गालवानां कालानां ववानां मनुतन्तूनां कुशिकानामित्येतेषां पण्णामयं प्रवरो भवति ॥ २ ॥

श्रीमतकामकायनानां वैश्वामित्रदेवश्रवसदेवतरसेति॥ ३॥

श्रीमतानां कामकायनानामयं प्रवरः ॥ ३ ॥

घयअयानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसधानअयेति । अजानां वैश्वामि-त्रमाधुच्छन्दसाज्येति । रोहिणानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसरीहिणेति । अष्टकानां वैश्वामित्रमाधुच्छद्यन्दसाष्टकेति ॥ ४ ॥

धनअयाजरोहिणाष्ट्रकविश्वामित्रास्त्रिप्रवराः ॥ ४ ॥

पूरणवारिधापयन्तानां वैश्वामित्रदैवरातपौरणेति॥ ५॥

पूरणानां वारिधापयन्तानामयं प्रवरः ॥ ५ ॥

कतानां वैश्वामित्रकात्यात्कीलेति । अघमर्षणानां वैश्वामित्राघमर्ष-णकौशिकेति । रेणूनां वैश्वामित्रगाधिनरेणवेति । वेणूनां वैश्वामित्रगाधि-नवैणवेति । शालङ्कायनशालाक्षलोहिताक्षलोहितजहूनां वैश्वामित्रशाल-ङ्कायनकौशिकेति ॥ ६ ॥

पश्चानामयं प्रवरो भवति । लोहितजहूनामिति समस्येके । एते विश्वामित्राः एतेषां सर्वेषामिवाहः ॥ ६ ॥

कर्यपानां कार्यपावत्सारासितोति । निधुवाणां कार्यपावत्सार-नैधुवेति । रेभाणां कार्यपावत्साररेभ्येति । राण्डिलानां गाण्डिलासि-तदैवलेति ॥ ७ ॥ एते कश्यपाः । एतेषां परस्परमविवाहः ॥ ७ ॥ काश्यपासितदेवलेति वा ॥ ८ ॥

शण्डिलानां काश्यपशाण्डिलयोविकलपः ॥ ८॥ इति चतुर्दशी कण्डिका.

वासिष्ठीते वसिष्ठानां येऽन्य उपमन्युपराञ्चरकुण्डिनेभ्यः॥ १॥ उपमन्युपराञ्चरकुण्डिनातिरिक्ता वासिष्ठा एकार्षयाः॥ १॥

उपमन्यूनां वासिष्ठाभरद्वस्विन्द्रप्रमदेति । पराश्रराणां वासिष्ठशा-क्त्यपाराश्येति । कुण्डिनानां वासिष्ठमैत्रावरुणकोण्डिन्येति ॥ २ ॥

उपमन्युपराज्ञरकुण्डिना वसिष्ठाः एतेषां सर्वेषामविवाहः ॥ २ ॥

अगस्तीनामागस्त्यदार्ढच्युतेध्मवाहेति । सोमवाहो वोत्तमः आग-स्त्यदार्ढच्युतसोमवाहेति ॥ ३ ॥

उत्तमपद्विकल्पः ॥ ३ ॥

पुरोहितप्रवरो राज्ञाम् ॥ ४ ॥

उत्तरिववक्षार्थमेतत् 'पौरोहित्यान् राजन्यविशां ' इति सिद्धत्वात् ॥ ४ ॥ अथ यदि सार्धे प्रवृणीरन् मानवैरुपौरूरवसेति ॥ ५ ॥

राजधींन्वा राज्ञां इत्युक्तं तस्य स्वरूपमेतेनोच्यते । यदि राज्ञां राजधींन् वृणीते तदेत्यर्थः । (सात्कुशब्दो वदनोच्यते । अगौरवं सार्ष्ट सनुत्पित्तिरित्यर्थः ) तथा हि सर्वेषां राजन्यानां मन्विलपुरूरवादयो वंशकारा इति स्मर्यते तेषां वरणिसत्यर्थः ॥ ५ ॥

अथ श्रोतसूत्रपरिशिष्टभागः।

भृगुणां न विवाहोऽस्ति चतुर्णामादितो मिथः। इयताद्यस्त्रयस्तेषां विवाहो मिथ इष्यते ॥ १ ॥ षण्णां वे गौतमादीनां विवाहो नेष्यते मिथः। दीर्घतमा औचथ्यः कक्षीवांश्चेकगोत्रजाः॥ २ ॥ भरद्वानामिवेरयक्षिर्गुङ्गार्शिश्यः कताः। एते समानगोत्रास्स्युर्गर्गानेके वदन्ति वै॥ ३॥ पृषदश्वा भुद्रला विष्णुवृद्धाः कण्वोऽगरत्यो हित्स्संकृतिः कपिः। यरकश्चेषां मिथ इष्टो विवाहः सर्वैरन्येजीमद्रमादिभिश्च ॥ ४॥ यावत्समानगोत्रास्स्युर्विश्वामित्रो न ( नु ) वर्तते । तावद्विष्टिश्वात्रिश्च कर्यपश्च पृथक्षृपृथकू ॥ ५ ॥ द्वचार्षयाणां त्र्यार्षयसन्निपाते अविवाहः। ज्यापैयाणां पञ्चापेयसन्निपाते अविवाहः ॥ ६ ॥ विश्वामित्रो जमद्ग्रिभरद्वाजोऽथ गौतमः। आत्रविसिष्ठः कर्यप इत्येत सप्त ऋषयः॥७॥ सप्तानामृषीणामगरूत्याष्टमानां यद्पत्यं तद्गोत्रमित्याचक्षते॥८॥ एक एव ऋषियिवत् प्रवरेष्वचवर्तते। तावत्समानगे।त्रत्वमन्यत्र भृग्वंगिरसां गणात् ॥ ९ ॥ इत्यसमानप्रवरेविवाहो विवाहः ॥ १० ॥ आश्वलायनीयं प्रवरकाण्डं संपूर्णम् ।

### अ।पर-तम्बप्रवर्वण्डं

कपर्दिस्वामिभाष्यसमेतम्.

सत्रानन्तरं तदर्थं होतृप्रवरा अध्वर्धप्रवराश्चानुक्तत्वाद्वक्ष्यन्ते—
प्रवरान्व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

प्रज्ञातबन्धूनां येरिप्रवीयते ते प्रवराः । तानेतान्विस्तरेण प्रवरान् प्रपञ्चेन

वक्ष्यामः ॥ १ ॥

#### आर्षयं वृणीते ॥ २ ॥

आ प्रार्थयतं संकीतंयति । अथवा आपेंयमृपेरपत्यमाप्तं यजमानोत्पादितत्वात् यजमानस्य ऋषिसन्तानत्वात् । तं वृणीते प्रार्थयते होत्रादिरिति ॥ २ ॥

एवं--

#### बन्धोरेव नैत्यथो सन्तत्यै ॥ ३ ॥

पूर्वऋषिसम्बन्धात् नैव च्यवते । अथो अपि च सन्तत्ये आत्मनः पूर्वेषां च सन्तानावेति ॥ ३ ॥

# न देवेन मनुष्येराषेयं वृणीते ऋषिभिरेव वाऽऽषेयं वृणीत इति विज्ञायते ॥ ४ ॥

अपि च विज्ञायते । न देवैः प्रजापत्यादिभिः आर्षयं वृणीते । न च मनुष्ये-र्देवदत्तादिभिरार्षयं वृणीते । ऋपिभिरेव मन्त्रद्रष्ट्रभिः वसिष्ठादिभिरार्षयं वृणीते ॥ ४॥

### आर्षेयमन्वाचष्ट ऋषिणा हि देवाः पुरुषमनुबुध्यन्ते इति विज्ञायते५

अथापरं विज्ञायते—आर्पेयं प्रवरमन्वाचष्टे ऋष्यानुपूर्वीमन्वाचष्टे कस्माद्यीपणा पूर्वतनेन देवाः तदपत्यं पुरुषमनुबुध्यन्ते जानते हीति ॥ ५ ॥

# यो वा अन्यस्पन्नथान्यस्यार्षयेण प्रवृणीते स वा अस्य तदृषिरिष्टं वीतं वृद्धे इति विज्ञायते ॥ ६ ॥

अपि च विज्ञायते—यो वे यजमानोऽन्यगोत्रस्सन्नन्यस्यापेयेण प्रवृणीते स वा ऋषिः अस्य यजमानस्य तिदष्टं यागकलं वीतं ब्राह्मणतर्पणादिफलं वृद्धे गृह्णातीति ॥ ६ ॥

### त्रीन्वणीते मन्त्रकृतो वृणीते यथिमन्त्रकृतो वृणीत इति विज्ञायते ७

तीन्वृणीते मन्त्रकृतः मन्त्रदशः मन्त्राणां करणाशक्तः कृतौ चानित्यत्वप्रस-ङ्गात् योयो यस्य ऋषिः यथिमन्त्रकृतो वृणीते इति विज्ञायते श्रुतौ ॥ ७ ॥

# अथैकेषामेकं वृणीते द्री वृणीते त्रीन्वृणीते न चतुरो वृणीते न पश्चाति प्रवृणीत इति विज्ञायते ॥ ८॥

अथेकेषां शाखिनां श्रुतौ श्रूयते—आर्षेयं वृणीते एकमृषि वृणीते इति । अथ द्वौ वृणीते त्रीन्वृणीते न चतुरो वृणीते न पश्चातीत्य पडादीन्वृणीते ॥ ८॥

#### इत ऊर्ध्वानध्वर्युर्वृणीतेऽमुतोऽर्वाचो होतेति विज्ञायते ॥ ९ ॥

इत आर्षयादारभ्य ऊर्ध्वानांषयान् अध्वर्युर्वृणिति तथा—जमदिप्तवदूर्ववद्म-वानवश्यवनवङ्गुवदिति । अमुतो मूलप्रकृतेरारभ्य अर्वाचः अर्वाक् जातान् होता वृणीते यथा—भागवच्यावनामवानोर्वजामदग्न्येति । एवं सर्वत्र ॥ ९ ॥

### पुरोहितस्य प्रवरेण राजा प्रवृणीत इति विज्ञायते ॥ १० ॥

पुर एनं दधातीति क्षत्रियवैश्ययोदीर्विहोमिकः अभिजनविद्यावृत्तसहितः तस्य प्रवरेण राजा अभिषिक्तः प्रवृणीते । दर्शपूर्णमासयोरत्र च वचनात् ब्राह्मणोऽपि राज्यं प्राप्तः पुरोहितस्य प्रवरेण प्रवृणीते ॥ १०॥

#### भृगूणामेवाये व्याख्यास्यामः ॥ ११ ॥

प्रवरव्याख्या प्रतिज्ञाता येथां प्रवरा वक्तव्यास्तेषां मध्ये स्यूणामेव स्योस्सन्त-तिजातानामेव ब्राह्मणानामये प्रथमं व्याख्यास्यामः। किमर्थमिद्मुच्यते । वक्ष्यमाणानां वत्सप्रसृतीनां वैन्यान्तानां स्युत्वं यथा स्यात् इति । तेन तेषां 'स्यूणां त्वेति यथष्यांचानं स्यात् ' इति ' भागंवो होता भवति ' इति ' तेषां भागंवः प्रािश्वाणामेकस्स्यात् ' इत्यत्र च यहणमेषां स्यादिति । उक्तिक्रमादेव च सिद्धे अयवचनमयः एव ये स्यवस्त इह वक्ष्यन्ते न द्वचामुष्यायणत्वेन पश्चात् स्युत्व-मापन्ना इति ख्यापनार्थम् । एवमविद्यमानस्युश्चब्दानां मित्रयूनां च स्युत्वमेवेति ज्ञापनार्थम् । अथ वा अय्यव्हणं प्रथमेषां स्युणा समाख्यानं पश्चाद्नयेः ऋषि-मिश्चेति ख्यापनार्थम् । तेन जमद्ग्रीनामौवों गौतमः यथष्यांचानं भागंवस्येत्येद-मादौ तद्यत्यानां यहणं समाख्यानसिद्धं भवतीति । एवकारस्य तु पूर्वोक्तमेव प्रयोजनम् ॥ ११ ॥

जामद्रमा वंत्सास्तेषां पञ्चार्षेयो भागवच्यावनाप्रवानौर्वजामद्गन्ये-ति । जमद्रिमवदूर्ववद्रप्रवानवञ्चयवनवद्भगुवदिति ॥ १२ ॥ जामदग्ना भवन्ति वत्सास्तेषां पश्चार्षयः प्रवरो भवति । भार्गवच्यावनाप्तवानौ-र्वजामदम्येति होता प्रवृणीते जमदिग्नवदूर्ववदप्तवानवच्च्यवनवद्यग्रवदिति अध्वर्युः प्रवृणीते । होतुः प्रवरोध्वर्योः प्रवर इति वाऽध्याहारः । एवं सर्वत्र ॥ १२ ॥

### ज्याषेयमु हैके भागवीवजामद्रयोते जमद्रियवदूर्ववृद्यवद्रग्वदिति १३

उ हेत्यवधारणे इति होता प्रवृणिते भार्गवीर्वजामदग्न्येति । जमदिग्नवदूर्वदृगु-विद्तयध्वर्युः प्रवृणिते । अस्य ' जामद्ग्योऽजामद्ग्यमामनन्त्येके' इत्येकवचना-न्तेन प्रयोगदर्शनात् बहुवचनान्ते ' जामद्ग्रा वत्सा जमद्ग्रीनां तु पश्चावत्तं' इति दर्शनात् शिवादिषु गर्गादिषु च पाठोऽनुमेयः । जमदिग्नशब्दस्य शिवादिषु पाठाज्ञामदग्नः । जमदिग्नशब्दस्य गर्गादिषु पाठाज्ञामदग्न्यशब्दे बहुष्वपत्यप्र-त्ययस्य छक् स्यात् ॥ १३ ॥

### एष एवाविकृतः साविणजीवन्तिजाबाल्येतिशायनवैरोहित्यावट-मण्डुप्राचीनयोग्यानाम् ॥ १४ ॥

एष प्रवरोऽविकृतस्स्यात् ! साविणजीविन्तजाबाल्येतिशायनवैरोहित्यावटमण्डु-प्राचीनयोग्या इत्येतेषाम् । जाबालशब्दाद्यातिजाबाल्याः (जाबाल्यवद्वा एव-च) एवमन्येष्विप गोत्रप्रत्ययान्तेषु समाधिरूहितव्यः । विरोहितशब्दाद्याञ्च वैरोहित्याः । एवं प्राचीनयोग्याः । इह भृग्विङ्गरसो भिन्नविवाहं कुर्वते न चेत् समानार्षेया बहव इति सर्वेषां प्रवराचार्याणां दर्शनम् । विसष्ठानां काश्यपानां च भिन्नविवाहं गर्गा इच्छिन्ति । कठानां प्रवरे चैवम् । अन्ये तेषां भिन्नविवाहं नेच्छिन्ति । तत्रैतेषां त्रयाणां पक्षाणां बहुनां ऋषीणां समसनाभावाद्विवाहः । वत्सा बिदा आर्ष्टिषेणा एते पश्चावित्तनः एतेषामविवाह इति बोधायनमितः ॥ १४ ॥

इति प्रथमः पटलः.

अथार्षिषेणानां पञ्चार्षेयः भागवच्यावनाप्रवानार्षिषेणान् येति । अनू-पवदृष्टिषेणवद्गप्रवानवच्चयवनवद्धगुवदिति । ज्यार्षेयमु हैके भागवार्षि-षेणानूपेति । अनूपवदृष्टिषेणवद्धगुवदिति ॥ १ ॥ अथ वीतहव्या यास्कवाधू छमोनमोकाः ॥ २ ॥ अथ वीतहव्यानाम् । यास्कवाधूलमौनमोका इति पाठः ॥ 'यस्कादिभ्यो गोत्रे 'इति बहुषु लोपानित्यत्वाद्यास्कवाधूल इत्येवं वभूव प्रवरे पाठः 'प्रव-रान्त्ये तु मोक इत्येव पाठः ॥ १ ॥ २ ॥

तेषां ज्यापयो भागववैतह्व्यसावेदसेति । सवेदोवद्वीतह्व्यवङ्गुव-दिति ॥ ३ ॥ अथ गृत्समदाङ्गुनकास्तेषामेकापयो गार्त्समदेति होता गृत्समदवदित्यध्वर्युः ॥ ४ ॥

प्रवृणीत इत्युभयोक्कोषः । सर्वत्रैकार्षयेषु होता वाध्यश्वेति वध्यश्वविद्यध्व-र्युरिति ब्रवीति । अन्यत्राध्याहर्तव्यप्रदर्शनार्थम् । आचार्यकौली चैपा ॥ ३॥४॥

अथ वाध्यश्वा मित्रयुवस्तेषामेकार्षयो वाध्यश्वेति होता वध्यश्व-वदित्यध्वर्युः ॥ ५ ॥

भित्रयुवो वाध्यश्वा भवन्ति तेवामेकार्षयः । वाध्यश्वेति होता । वध्यश्वव-दित्यध्वर्युः ॥ ५ ॥

अथ वैन्याः पार्थाः तेषां ज्यार्षयो भागववन्यपार्थिति पृथुवद्रेनवङ्ग-गुवदिति ॥ ६ ॥

वैन्याः पार्थाः वृद्धिभूताः । इमे भृगवो व्याख्याताः । तेषां चतुर्णां पक्षाणां ऋषीणामसमानत्वात् अन्योन्यतश्च पूर्वेषां च सह विवाहः ॥ ६ ॥

#### अथाङ्गिरसाम्॥ ७॥

अथेत्यधिकारः। अनन्तरं भृगुभ्योऽङ्गिरसां प्रवरा वक्तमधिक्रियन्ते पृथग-धिकारकरणं भूयस्त्वाद्वक्तव्यानाम्। पूर्वत्रोत्तरत्र च प्रतिप्रवरमथशब्देनाधिक्रियते। अर्थवत्वाच्च॥ ७॥

आयास्या गीतमाः॥ ८॥

आयास्या केचन गौतमा भवन्ति ॥ ८॥

तेषां ज्यार्षेयः आंगिरसायास्यगौतमीत गौतमवद्यास्यवदंगिरोव-दिति । अथौचथ्या गौतमाः तेषां ज्यार्षेयः । आंगिरसौचथ्यगौतमीत ।

गौतमवदुचथ्यवदंगिरोवदिति । अथौिहाजा गौतमास्तेषां त्र्यार्षेयः आंगिरसौिहाजकाक्षीवतेति कश्चीवतवदुिहाजवदंगिरोवदिति । अथ वामदेवा गौतमाः । तेषां त्र्यार्षेयः । आंगिरसवामदेवबाईदुक्थेति । बृह-दुक्थवद्वामदेववदंगिरोवदिति ॥ ९ ॥

अथाविद्यमाने गौतमशब्दे औशिजा गौतमा वामदेवा गौतमा इत्येतयोगौत-मशब्देन विशेषणं क्रियते अन्येगौतमैरेतेषां विवाहो मा भूदिति। किंच एतेषामिष मन्त्रकृष्टिषगौतमो विद्यत इति ख्यापनार्थं च॥९॥

अथ भारद्वाजानां त्र्यापयः । आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजीते भरद्वा-जवदृहस्पतिवदंगिरोवदिति एष एवाविकृतः ॥ १०॥

कुकादिशब्दानां एष एव प्रवरः अविकृतस्स्यात् ॥ १० ॥

कुकाभिवैरयौर्जायनानां सर्वेषां च स्तम्बस्तम्भश्ब्दानाम् ॥ ११ ॥

बहास्तम्बा राजस्तम्बा अग्निस्तम्बास्सोमस्तम्बाः इह कुकाः कौकायना उच्यन्ते। दर्शपूर्णमासयोद्धिगोत्रस्य आर्षयवरणमुक्तं सूत्रान्तरे 'द्विगोत्रस्य त्रींस्त्री-नेकैकस्मात् गोत्रादुपलक्षयेत् ' इति । तथा षण्णां प्रवरप्राप्तौ इह 'न पश्चाति प्रवृणिति 'इति त्रयाणां एकस्मात् गोत्रात् उपलक्षणं अपरस्माद्वयोः प्राप्तं तस्य दर्शनार्थं न्यापेयस्येवाधिकारे च वरणेऽपि प्रदर्शनार्थं च प्ररातनं द्विगोत्रमुदाहर्तु-माह—' अथ द्वामुष्यायणानाम् ' इति अस्मिन्नेव प्रदेशे भारद्वाजेन पश्चापेय-त्वात् उदाहियमाणस्य ॥ ११॥

अथ द्रचामुष्यायणानां कुलानां यथा शुंगशैशिरयो भारद्राजा-इशुंगाः कताइशिश्यः ॥ १२ ॥

अथ द्रचामुष्यायणानां द्विगोत्राणां प्रदर्शनार्थं प्रवरा उच्यन्ते । यथा शुङ्गशै-शिरयो नाम पुरातनं द्विगोत्रम् । शुङ्गाश्च शैशिराश्च शुङ्गशैशिरयः भरद्वाजाः शुङ्गाः आङ्गिरसाः कताः शैशिरयो विश्वामित्राः ॥ १२ ॥

तेषां पञ्चार्षेयः। आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजकात्याक्षीलेति अंक्षी-लवत्कतवद्भरद्वाजवद्वहस्पातेवदंगिरोवदिति। ज्यार्षयमु हैके आंगिरस- कात्याक्षीलेति । अक्षीलवत्कतवदंगिरोवदिति । अथ ऋक्षाणां पञ्चा-षयः । आंगिरसबाईस्पत्यभारद्वाजवान्दनमातवचसेति । मतवचोवद्वन्द-नवद्वरद्वाजवहृहस्पतिवदंगिरोविदिति । ज्याष्यमु हैके आंगिरसवान्दन-मातवचसेति । मतवचोवद्वन्दनवदंगिरोविदिति । अथ कपीनां ज्याषेयः आंगिरसामहृण्योरुक्षयेति उरुक्षयवदमहृण्यवदंगिरोविदिति ॥ १३ ॥

यदस्योत्पत्तिकं गोत्रं तत्र प्रथमवरणं इतरतो द्वितीयमिति द्वामुष्यायणप्रवरे अथ द्विगोत्राणां उभयोगीत्रयोः अविवाहः तत्सगोत्राणां च ॥ १३॥

अथ गर्गाणां त्यार्षेय आंगिरसगार्ग्यशैन्येति । शिनिवद्ग्रीवदंगिरोव-दिति । भरद्वाजमु हैके अंगिरसस्स्थाने भारद्वाजगार्ग्यशैन्येति शिनिव-द्र्गवद्भरद्वाजवदिति ॥ १४ ॥

भरद्वाजमु हैकेऽङ्गिरसस्थान इच्छन्ति ज्यार्षयाः । ज्यार्थयस्यैवाधिकारः न पञ्चार्षयादीनाम् । अतोऽन्योऽनुज्ञायते भरद्वाजादन्येऽप्यार्थेया एषां विद्यन्त इति । तेन बृहस्पतिरिप । एषामृषिरिति गम्यते तेन सह पञ्चार्षेयो नाम प्रवरः स्यात् आंगिरसबार्हस्पत्यभारद्वाजगार्ग्यशैन्योते । एवं बह्हचानां महाप्रवराचार्याणां च वचनं ज्यार्षयत्वे प्रवरः पूर्वोक्तो वा स्यात् भरद्वाजादिर्वा । तत्र भरद्वाजस्य सप्तार्षिस्मरणात् तस्यापि परत्विमिति सह परेणेत्येतन्न विरुध्यते । तत्र प्रवरः भारद्वाजगार्ग्यशैन्योति शिनिवद्गर्गवद्भरद्वाजवदिति । तत्र ऋक्षाणां गर्गाणां भारद्वाजानां परस्परं विवाहो नास्ति । समानार्षयाणां बहुत्वात् । ज्यार्षयत्वे सप्त ऋष-यस्सन्तीति अविवाह एव ' त्र्यार्षयगर्गाणां भरद्वाजऋक्षाणां चाविवाहः ' इति गार्गीयप्रवरे चोक्तम् । पञ्चार्षयाणां वचनमन्तरेणापि अविवाहस्तिद्ध इति ॥१४॥

अथ हरितानां ज्यापेय आङ्गिरसाम्बरीषयोवनाश्वेति । युवनाश्ववद-म्बरीषवदङ्गिरोवदिति । मान्धातारमु हैकेऽङ्गिरसस्स्थाने मान्धात्रा-म्बरीषयोवनाश्वेति । युवनाश्ववदम्बरीषवन्मान्धातृवदिति ॥ १५ ॥

मान्धातारमु हैकेऽङ्गिरसस्स्थान इच्छिन्ति यतः चतुर्णा प्रवरः प्रतिषिध्यते अत-

स्तस्य स्मरणमनर्थकं मा भूदिति अङ्गिरसा तस्येव विकल्पो न्याय इति वाङङ्गि-रसो यथष्यिधाने कृतार्थत्वात् नेव प्रवरो न्याय इति ॥ १५॥

अथ कुत्सानां ज्यापेय आङ्गिरसमान्धात्रकोत्सेति कुत्सवन्मान्धातृयदङ्गिरोवदिति ॥ १६॥

मान्धातुराङ्गरसश्च तुल्यत्वात् हरितङ्कत्सानामाविवाहः । बहुचानां तु हरित-ङ्कत्सिपशङ्गशङ्कद्रहहैमगवानामिति कुत्सानामिपि हरितानामेव प्रवरः । तेन च सुतरामविवाहः ॥ १६ ॥

अथाजमीढः काण्वास्तेषां ज्यापेय आङ्ग्रिसाजमीढकाण्वाते। कण्ववद्जमीढन्द्गिरावदिति । अथ विरूपा रथीतरास्तेषां ज्यापेय आंगिरसवैरूपार्षदश्चेति । पृषदश्चवद्धिरूपवदंगिरोवदिति । अप्टादंष्ट्रमु हैकेऽङ्गिरसस्य निऽष्टादंष्ट्रवैरूपपार्षदश्चेति । पृषदश्चवद्धिरूपवद्प्यादंष्ट्र-विदिति ॥ १७॥

पट्टवयो व्रियन्ते । तत्र पञ्चार्षयोऽपि संभवति स त्वन्योक्तस्तरमात् समानाया-मपि सकुल्यतायां व्यवस्थितेनैव विकल्पेन स्ट्वितसाध्यव्यवस्था स्यात् इत्यव-गन्तव्यः ॥ १७ ॥

अथ मुद्रलानां ज्यार्षेयः आंगिरसभाम्यंश्वमौद्रल्येति । मुद्रलवर्द्ध-म्यंश्ववदंगिरोविदिति ॥ तृक्षमु हैकेऽङ्गिरसम्स्थाने तार्श्यंभाम्यंश्वमौद्र-ल्येति। मुद्रलवद्भम्यंश्ववनृक्षविदिति । अथि विष्णुवृद्धानां ज्यार्पेय आंगि-रसपौरुकुत्सत्रासद्स्यवेति । त्रसद्स्युवत्पुरुकुत्सवदंगिरोविदिति ॥१८॥ एष एवाविकृतद्शाठमर्षणभद्रणमन्द्रणबाद्रश्यणौपिनित्यौपगविसात्याके-सात्यङ्काम्यारुणिनितुन्दीनाम् ॥ १९॥

शठाः मर्पणाः भद्रणाः मन्द्रणाः वाद्रायणाः औषिनतयः औषगवयः सात्य-कयः सात्यङ्कामयः आरुणयः नितुन्दयः एष एवाविकृतः ॥ १८॥१९ ॥

अथात्रीणां ज्याषेयः॥ २०॥

अत्रीणां सर्वेषां ऱ्यार्षेयः । पृथगाधिकारो नैव क्रियते अथात इति, अल्पत्वात् प्रवराणाम् ॥ २०॥

आत्रेयार्चनानसञ्यावाश्वेति इयावाश्ववदर्चनानसवदित्रविति । अथ गविष्ठिराणां त्र्यार्षेयः आत्रेयार्चनानसगाविष्ठिरेति । गविष्ठिरवदर्चनान-सवदित्रविति ॥ २१ ॥ अथातिथीनां त्र्यार्षेयः आत्रेयार्चनानसाति-थेति । अतिथिवदर्चनानसवदित्रविति ॥ २२ ॥

सर्वेपामत्रीणामिववाहः । ऋषिभूयस्त्वात् ॥ २१॥२२ ॥ एप एवाविकृतो वामरथ्यसुमंगळबीजवापीनाम् ॥ २३ ॥ वामरथ्यानां सुमङ्गलानां बीजवापीनां च अविकृतः ॥ २३ ॥ इति द्वितीयः पटलः

अथ विश्वामित्राणाम् ॥ १ ॥

अथानन्तरमित्रभयो विश्वामित्रा वक्तुमधिक्रियन्ते ॥ १ ॥

देवराताश्चिकितमनुतन्त्वौलिकवारलिकयज्ञवल्कोलूकबृहद्भिबभु-शालिनीशालावतशालङ्कायनकालबलाः ॥ २ ॥

तत्र चिकिता मनुतन्तवः औलकयो वारलकयः यज्ञवल्काः उलूकाः बृहद्ग्रयः बभ्रवः शालिन्यः शालावताः शालङ्कायनाः कालबलाः इत्येते देवराता भवन्ति ॥ २ ॥

तेषां त्र्यार्षयः वैश्वामित्रदेवरातौदलेति । उदलबद्देवरातवाद्वश्वामित्र विदेति । अथ श्रीमतकामकायनानां त्र्यार्षयो वैश्वामित्रदेवश्रवसदेव-तरसेति । देवतरसबद्देवश्रवोवद्विश्वामित्रविदिश्वामित्रविदिश्वामित्रविदिश्वामित्रविदिश्वामित्रविदिश्वामित्रविदिश्वामित्रविदिति ॥ ३ ॥

श्रीमताश्च कामकायनाश्च श्रीमतकामकायनाः ॥ ३ ॥

अथाज्यानां ज्यार्षेयो वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसाज्योते । अजवन्मधु-च्छन्दोवद्विश्वामित्रविदिति ॥ ४॥ अथ माधुच्छन्दा एव धनञ्जयाः तेषां ज्यार्षेयः वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसधानञ्जयोति । धनञ्जयवन्मधुच्छन्दोव. द्विश्वामित्रविदिति । अथाष्टका लोहिताः तेषां द्वार्षेयः वैश्वामि-त्राष्टकिति । अष्टकविद्वश्वामित्रविदिति ॥ ५ ॥ अथ पूरणाः परिधाप-यन्त्यः तेषां द्वार्षेयो वेश्वामित्रपौरणेति । पूरणविद्वश्वामित्रविदिति ॥६॥

अथ पूरणाः पारिधापयन्त्यः पूरणवदित्येव पाठः ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

अथ कतानां ज्यार्षेयः वैश्वामित्रकात्याक्षीलेति। अक्षीलवत्कतव-द्विश्वामित्रवदिति। अथाघमषणाः कुशिकास्तेषां ज्यार्षेयः वैश्वामित्रा-घमषणकौशिकोति। कुशिकवद्घमषणवद्धिश्वामित्रवदिति। अथ क्र्य-पानां ज्यार्षेयः काञ्यपावत्सारनेध्ववेति। निध्ववद्वत्सारवत्कञ्यप-वदिति॥ ७॥

कश्यपानां सर्वेपां ज्यार्षेयप्रवरो भवति । येषामाहत्यविहितो नास्ति प्रवर-स्तेषां काश्यपादीनामपि । पृथगाधिकारो न क्रियते पक्षाणामल्पत्वात् । निध्न-वाणां एप एव कश्यपानां प्रवरो न्याय्यः ॥ ७ ॥

अथ रेभाणां त्र्यार्षयः कार्यपावत्साररेभेति । रेभवद्वत्सारवत्क-रूयपविदिति ॥ ८ ॥ अथ शाण्डिलानां द्वचार्षयः दैवलासितेति । आसि-तवद्देवलविदिति । त्र्यार्षयमु हैके कार्यपदेवलासितेति । आसितवद्दे-वलवत्कर्यपविदिति । द्वचार्षयास्त्वेवं न्यायेन ॥ ९ ॥

द्वचार्षया एव शण्डिला भवितुमहीन्त न त्र्यार्षया इत्येके व्याचक्षते । तद्तुप-पन्नमत्र्यार्षयस्यानिधकारात् । तस्माद्यमर्थः । द्वचार्षयास्सर्वे एवमनेन प्रकारेण त्रंयार्षया एव भवितुमहीन्त न शण्डिला एवेति । तेनाष्टकानां लोहितानां वैश्वा-मित्रलोहिताष्टकेति स्मृत्यन्तरस्य विद्यमानत्वात् त्र्यार्षयत्वमेव स्यात् । पूरणानां परिधापयन्तीनां वैश्वामित्रदैवरातपौरणेति स्मृतेस्यार्षयत्वमेव । तत्र सर्वेषां च शण्डिलानां ऋषिबाहुल्यादिववाहः । विश्वामित्रपक्षेऽिष आज्यानां धनञ्जयानां चाविवाहः । अनुक्तानां सह विवाहः ॥ ८ ॥ ९ ॥

एकार्षेया वासिष्ठा अन्यत्र पराशरेभ्यः ॥ १० ॥

एकार्षयास्सर्वे विसिष्ठा भवन्ति । अन्यत्रोपमन्युकुण्डिनपराश्चरेभ्य इति हिरण्य-केशिमातिः उपमन्यून् कुण्डिनान् पराशरान्वर्जयित्वेत्यर्थः ॥ १० ॥

वासिष्ठिति होता वसिष्ठविद्विध्वर्युः ॥ ११ ॥

मृहणीत इति शेषः । किमर्थमुपमन्युप्रभृतीनां प्रतिषेधः क्रियते ज्यार्षेयवत् सिद्धमनेकार्षेयत्वम् । सत्यं सिद्धं नियमार्थं एतेभ्योऽन्येषां तद्वैकल्पिकमिति । तेन जातुकाणिकानां वैकल्पिकज्यार्षेयसम्बन्धो न तु सर्वेषामेव ज्यार्षेयमु हैक इत्ययं प्रवर उक्तो नोपमन्यूनां पराश्चराणां कुण्डिनानां च प्रवरान्तरमेव वासिष्ठेन्द्रप्रम-दाभरद्दसव्येति आभरद्दसुवदिन्द्रप्रमद्वद्दसिष्ठवदिति ॥ ११ ॥

अथ पराज्ञराणां ज्यार्षेयः वासिष्ठज्ञाक्त्यपाराज्ञ्येति । पराज्ञारवच्छ-किवद्वसिष्ठवदिति । अथ कुण्डिनानां ज्यार्षेयो वासिष्ठमेत्रावरुणकौण्डि-न्येति । कुण्डिनविन्मित्रावरुणवद्वासिष्ठवदिति । अथ सङ्कृतिपूर्तिमा-षाणां ज्यार्षेयरुज्ञाक्त्यसांकृत्यगौरिवीतेति । ग्रीरवीतवत्संकृतिवच्छ-किवदिति ॥ अथागस्तीनामेकार्षेयः आगस्त्यति होता । आगस्त्य-वदित्यध्वर्युः ॥ १२॥

प्रवृणीत इति शेषः ॥ १२ ॥

त्यार्षेयमु हैके आगरत्यदार्क्यच्युतेध्मवाहेति । इध्मवाहवहढच्युतव-द्गरत्यवदिति ॥ १३ ॥ अथ क्षत्रियाणां यद्यह सार्ष प्रवृणीरन् एक एवेषां प्रवरः ॥ १४ ॥

अथ क्षत्रियाणां गोत्राणि । अथ क्षत्रियाणां ज्यार्षेयप्रवरो भवति । अहेति विनियहार्थः । यदि सर्वे क्षत्रिया एकार्षेयं प्रवरं प्रवृणीरन् सार्षे सहार्षेयेण एक एवेषां प्रवरः । अनेन ज्ञायते पृथगार्षेया आपि क्षत्रियास्सन्तीति ॥ १३ ॥ १४ ॥

मानवैडपौद्धरवसेति होता । पुद्धरवोविदेडवन्मनुविदित्यध्वर्युः । अथ येषां मन्त्रकृतो न स्युः सपुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरन् । अथ येषां स्युरपुरोहितप्रवरास्ते ॥ १५॥

अथ येषां क्षत्रियाणां मन्त्रकृतस्स्युः भवन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

### धुरोहितप्रवरानेव ते प्रवृणीरन् ॥ १६॥ अत्मीयानेव प्रवरान् प्रवृणीरित्रत्यर्थः ॥ १६॥

#### सपुरोहितप्रवरास्त्वेव न्यायेन ॥ १७ ॥

तुशब्दो विशेषणार्थः एवशब्दोऽवधारणार्थः । अयमर्थः—क्षित्रयाणां विशेषः । पुरोहितप्रवरा एव ते भवितुभहीन्त । न्यायेन सर्वेषां पुरोहितस्य विद्यमानत्वात् आत्मनः कर्मण्यनिधकारात् पुरोहितप्रधाना एव ते भवितुमहीन्त इति ॥ १७ ॥

#### एकार्षेया विशस्त एव वैश्या उच्यन्ते ॥ १८ ॥

विद क्षत्रमोजीयसी स्यादित्यादिव्यपदेशात् बहुवचनं विश इति । सर्वे विशो वैश्याः एकार्षयाः समानार्षया भवितुमईन्ति।ति ॥ १८ ॥

# वात्सप्रीति होता वत्सित्रिविदत्य च्वर्यः ॥ १९ !! अथासंप्रज्ञातबन्धः आचार्यामुष्यायणमनु प्रब्रवीत ॥ २० ॥

आचार्यप्रवरं प्रवृणीत । सम्यक् ज्ञातः प्रवरो यस्य स संप्रज्ञातवन्धः आचार्यासुष्यायणमाचार्यप्रवरमनुप्रव्रवीत आनुपूर्वण ब्रूयात् । आचार्यप्रवरेण प्रवृणीतेत्यर्थः । सामर्थ्यात् ब्राह्मणस्यायं विषयः क्षत्रियाणां पुनरसंप्रज्ञातबन्ध्नां पुरोहितप्रवर एव ॥ १९॥.२०॥

### अथाह ताण्डिन एकार्षेयं सार्ववार्णिकं समामनित ॥ २१ ॥

अहे ति विनियहार्थः । ताण्डिनो नाम छन्दोगाः । एकार्पेयं एकमेवार्ययं सार्व-वर्णिकं समामनन्ति पठन्ति ॥ २१ ॥

# मानवेति होता यनुविद्तयध्वर्युः। मानव्यो हि प्रजा इति हि ब्राह्मण-।मिति हि ब्राह्मणम् ॥ २२ ॥

मानविति होता प्रयुणीते मनुविद्त्यध्वर्धुः । क्रुत एतद्वगम्यते । मानव्यः मा [मानव] जातिसामान्याभ्याभित्यधिकारलक्षणयुक्ताः शब्देनोच्यन्ते । यद्यपि ताण्डिनां संदर्शनेन सर्वे मानवगोत्राः प्रभवांते । तथाऽपि भिन्नविवाहं कुर्वन्तीत्येव प्रवरणमात्र एव कल्पितत्वात् । यस्माद्धेतोः ब्राह्मणं प्रत्यक्षमेव श्रुतम् । द्विरुक्तिर्मङ्गलार्था ॥ २२ ॥

इति कपर्दिस्वामिविरचितं आपस्तम्बभवरमूत्रमाप्यं समाप्तम्.

॥ श्रीः॥

### गोत्रप्रवरिनर्णयः।

### अभिनवमाधवाचार्यावरचितः सव्याख्यः।

### प्रणम्य प्रमात्मानं स्वतस्प्तविधदायिनम् । श्रुतीनामादिवक्तारं निमित्तं जगतामपि ॥ १ ॥

श्रीमद्वैदिकमार्गप्रवर्तकबोधायनापस्तम्बादिमहामुनिश्रणीतप्रवरः स्त्रेषु वैदिक-मार्गरक्षणार्थं संगृहीतब्रह्ममीमांसादिविविधन्यायोपचृहितगोत्रप्रवरस्त्रतात्पर्यं किल-कालमाहात्म्यान्निर्णतुमक्षमाः गतानुगतिकश्रान्त्या गोत्रप्रवरशास्त्रविरुद्धसमान-गोत्रप्रवरवध्वरविवाहाद्यसत्कर्मप्रवर्तकाः वैदिकबालिशा घोरनरकेषु बहुकालं पत-न्तीति शास्त्रदृष्ट्या विचार्यं तेषां हितेच्छया गोत्रप्रवरनिर्णयाङ्गकश्रोतस्मार्तकर्माणि कृत्वा स्वर्गापवर्गो विन्दन्तिति मनीषया वैदिकमार्गप्रतिष्ठान्वयसम्भूतोऽभिनव-माधवाचार्यः अत्यन्तगभीरगोत्रप्रवरशास्त्रसरित्पति शास्त्रविचाराभिधमन्दरेण निर्मन्थ्य गोत्रप्रवरनिर्णयामृतं दुदुहे ।

तस्यायमाद्यः श्लोकः—

सर्वेश्वरं प्रणम्याथ गोत्रसूत्रकृतो मुनीन्। तनुते माधवाचार्यो गोत्रप्रवर्गिणयम्॥ १॥

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सर्वजगतामाश्रयं मायातीतं सर्वज्ञं सर्वशक्तिस्वलीलावि-शेषविहितजगत्सृष्टिस्थितिसंहारहेतुं निर्विकल्पं परं ब्रह्म प्रणम्य, अथ वक्ष्यमाण-गोत्रप्रवरकृतो जामदग्न्यादीन् सुनीन्, सूत्रकृतो बोधायनापस्तम्बसत्यापाढिह-रण्यकेशियाज्ञवल्क्यप्रभृतीन्सुनीश्च प्रणम्य माधवाचार्यो गोत्रप्रवरनिर्णयाख्यं ग्रन्थं तनुते ॥

आराधितस्स सर्वेशः श्रोतस्मार्ताक्रयापरैः। सन्तुष्ट्रस्तत्फलं द्द्याद्वेदिकेभ्यो न चान्यथा॥ २॥ अग्न्याधानादिश्रोतकर्मसु सन्ध्यावन्दनादिस्मार्तकर्मसु च निष्णातैवैदिकैः सम्यवतुष्टस्स सर्वेशस्तेभ्यो वैदिकेभ्यो यथाविधिविहितकर्मफलं दद्यात् । अन्यथा तत्तत्कर्मफलं न ददााते । गोत्रप्रवर्शनर्णयाज्ञाने समानगोत्रप्रव-रवधूविवाहे पातित्यमेव, न वैदिककर्माधिकारः ततो नरकाद्यनर्थमेव विन्दतीति तद्र्थं गोत्रप्रवर्रनिर्णयाख्यो यन्थ आवश्यको भवतीत्यर्थः ॥

बोधायनापस्तम्बाद्या मुनयो यस्य धारणात् । ब्रह्मलोकप्राप्तिमाहुर्ज्ञान।द्वाह्मण्यरक्षणम् ॥ ३ ॥ अज्ञानाद्वाह्मणत्वादिहान्यनर्थपरम्परा । तस्मात्सर्वष्टिसिद्धचर्थं सर्वानिष्टानवाप्तये ॥ ४ ॥ अल्पयन्थोऽप्यनल्पार्थः सम्यग्बालप्रबोधकः । अवश्यमध्येतव्योऽयं विज्ञातव्यश्च वैदिकैः ॥ ५ ॥

स्पष्टोऽर्थः । तस्मादस्य गोत्रप्रवरिनर्णयाख्ययन्थस्य गोत्रप्रवरो विषयः गोत्रप्र-वरिनर्णयोऽवान्तर्व्यापारः स्वर्गापवर्गाद्याः परमप्रयोजनम् । ब्राह्मण्यरक्षणमानुप-क्रिकं फलं, तत्र श्रोतस्मार्तकर्माधिकार्यवाधिकारी, शास्त्रस्य च विषयस्य च प्रति-पाद्यप्रतिपादकभावस्सम्बन्धः । विषयः प्रयोजनं सम्बन्धोऽधिकारी चेत्यनुबन्ध-चतुष्टयं विज्ञेयम् ॥

अथानुक्रमाणिका-

प्रथमेऽत्र प्रकरणे परिभाषा निरूप्यते । द्वितीये जमद्रमेस्तु गोत्रं शुद्धभृगोस्ततः ॥ ६ ॥ तृतीये गौतमस्याथ भरद्वाजस्य तुर्यके । तृतीये गौतमस्याथ भरद्वाजस्य तुर्यके । तृतीये शुद्धांगिरसः पश्चमेऽत्रिमुनेस्ततः ॥ ७ ॥ विश्वामित्रस्य षष्ठेऽथ सप्तमे कञ्चपस्य तु । विश्वस्याष्टमे गोत्रं अगस्त्यस्य तृतः परम् ॥ दृशमे क्षत्रियादीनां प्रवराद्यं निरूप्यते ॥८ ॥ अत्र गोत्रनिर्णयाख्ये ग्रन्थे प्रकरणानि दश । तत्र प्रथमप्रकरणे शास्त्रारम्भसमर्थनपूर्वकं परिभाषा निरूप्यते । द्वितीये प्रकरणे जमद्ग्निगोत्रं, गुद्धभगुगणः ।
तृतीये प्रकरणे गौतमगोत्रकाण्डः । चतुर्थं प्रकरणे भरद्वाजगोत्रकाण्डः, गुद्धाङ्गिरोगणश्च । पश्चमे प्रकरणे अत्रिगोत्रकाण्डः । षष्ठे प्रकरणे विश्वामित्रगोत्रकाण्डः ।
सप्तमे प्रकरणे कश्यपगोत्रकाण्डः । अष्टमे प्रकरणे वसिष्ठगोत्रकाण्डः । नवमे प्रकरणे अगस्त्यगोत्रकाण्डः । दशमे प्रकरणे क्षत्रियप्रवरवैश्यप्रवरसार्वविणिकप्रवरतन्नपात्राराशंसविषयसमानगोत्रप्रवरविवाहपायश्चित्तादिप्रकारो निरूपित इति सर्वेषां
सुखप्रतिपत्त्यर्थमनुक्रमणिका निरूपिता ॥

# गोत्रप्रवास्त्रेषु बोधायनमुनीरितम् ॥ ९ ॥ अतिप्रसिद्धं तेनात्र तत्प्राधान्येन कथ्यते ।

गोत्रप्रवरशास्त्रेषु बोधायनमुनिकृतं शास्त्रमापे प्रसिद्धम्, तेनाऽत्र प्रन्थे बोधाय-नमतमेव प्राधान्येन निरूप्यते॥

# अस्मिन्मन्वन्तरे गोत्रकृतोऽष्टौ मुनयः स्मृताः ॥ १०॥ जमदाग्रिप्रमृतयो न भृग्वाङ्गिरसौ तथा ।

ब्रह्मण एकमहरेकः कल्पः अस्मिन् कल्पे चतुर्दश मनवः ससन्ययो यान्ति अस्मिन् श्वेतवराहकल्पे स्वायम्भुवस्वारोचिपोत्तमतामसरैवतचाक्षुपाख्याः पण्मन्वो गताः इन्द्राश्च चतुर्दश भवन्ति। इन्द्रा अपि मनुसह्जाः पडतीताः । अस्मिन् वैवस्वतमन्वन्तरे पुरन्दराख्य इन्द्रः । वसवो रुद्रा आदित्याश्च देवाः, विष्णुपुराणे तृतीयांशे प्रथमाध्याये—क्षो० " वसिष्ठः कश्यपोऽशात्रिर्जमद्गिश्च गौतमः । विश्वामित्रभरद्वाजौ सप्त सप्तर्वयोऽत्र तु" इति वचनात् सप्तर्वयः सिद्धाः । भागवते अष्टमस्कन्धे त्रयोदशाध्याये—क्षो० "कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रश्च गौतमः । जमद्गिर्मरद्वाज इति सप्तर्षयस्मृताः " इति वचनाद्गि प्रागमिहिता एव पठिताः ततोऽस्मिन् वैवस्वतमन्वन्तरे जमद्गिर्गौतमभरद्वाजात्रिविश्वामित्रकश्यपवसिष्ठागस्तयो वोधायनादिभिः गोत्रकृतः कीर्तिताः भृग्वङ्गिरसौ तथा कश्यपादिवद्गोत्र-कृतौ नोक्तौ ॥

# तेषां मध्ये तथाऽष्टानां यस्यापत्यमृषित्वभाक् ॥ ११ ॥ तदस्य गोत्रमृदितं तदर्थं पाणिनेर्वचः ।

यतो भृग्विङ्गरसोः न गोत्रकर्तृत्वं अतस्तेषामगस्त्याष्टमानां मध्ये यस्यापत्यं सन्तानः ऋषित्वं भजते तद्पत्यं तस्य ऋषेः गोत्रामिति बोधायनादिभिरभिहितम्। सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रमित्याचक्षते 'इति आश्वलायनसूत्रे लक्षणस्याभिहितत्वात् ' अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् ' इति पाणिनीयसूत्रमपि तद्-र्थमभिद्धाति सामान्यविषयं पाणिनीयसूत्रं विशेषविषयबोधायनसूत्रे पर्यवस्यति गोत्रकर्तृत्वेऽपि भृग्विङ्गरसोः गोत्रकर्तृत्वं 'जीवति तु वंश्ये युवा ' इति पाणि-न्यभिहितयुवसंज्ञावच्छब्दसाधुत्वार्थं मन्तव्यम् । भृगोर्गोत्रकर्तृत्वाभावात् । पुरस्ता-द्वक्यमाणाः 'यस्काः मित्रयुवाः वेनारशुनकाः ' इति चत्वाररशुद्धभूगवः एते भृगवो न एतेषामपि भृगुगणत्वे एकगोत्रत्वाद्विवाहो न स्यात् यतः पातित्यमापतेत् एवमङ्गिरा आपे गोत्रकर्त्यमुन्यष्टकान्तःपातित्वाभावात् । विष्णुवृद्धकण्वप्रभृतयः शुद्धांगिरोगणाः तेषामेव गोत्रत्वात् स्वस्वगणव्यतिरिक्तैः शुद्धांगिरोभिर्विवाहो न स्यात् विष्णुवृद्धादिसन्ततेरेव गोत्रशब्दवाच्यत्वम् न तथाऽङ्गिरोगणसन्ततेः गोत्र-कृन्मुन्यष्टकसन्तित्वाभावात् । अतो भृगुः यस्कमित्रयुवप्रभृतिषु अंगिरोविष्णुवृ-द्धकण्वादिषु च गोत्रशब्दस्सामान्यतः प्रवृत्तः अमुं गोत्रशब्दार्थं सम्यगज्ञात्वा वक्ष्यमाण अगोत्रव्यवहारो न ज्ञायते जमदिश्रगोत्रो भरद्वाजगोत्र इति व्यवहारस्तु जमदग्न्यादिगोत्रमेव गोत्रमिति मध्यमपदलोपसमासाश्रयणेन युज्यते ॥

# ऋषयो दश तेषां तु सन्ततावृषितां गताः ॥ १२ ॥ यज्ञे प्रवीयमाणास्ते प्रवरा इति कीर्तिताः।

भृग्वंगिरसौ भरद्वाजादयो गोत्रकृतोऽष्टी मुनयः तेषां सन्ततौ ये जातास्ते च यज्ञे प्रवीयमाणा प्रवराः इति बोधायनादिभिः कीर्तिताः ॥

गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च ॥ १३ ॥ उनपञ्चारादेवेषां प्रवरा ऋषिदर्शनात् ।

स्पष्टोऽर्थः ॥

चत्वाराङ्गुद्धभगवस्त्रयोऽत्र जमद्ग्रयः ॥ १४ ॥ एते भृगुगणास्प्रप्त सप्ताथो गौतमा मताः । भरद्वाजास्त्रयस्प्तप्त गुद्धांगिरस एव च ॥ १५ ॥ अथांगिरोगणास्प्तप्त दशैवं मुनिना स्मृताः । ततोऽत्रयश्च चत्वारो विश्वामित्रास्ततो दश् ॥ १६ ॥ कङ्यपाश्च वसिष्ठश्च चत्वारस्त्युः पृथकपृथकः चत्वारोऽगस्तयश्चोनपञ्चाशत्प्रवरास्स्मृताः ॥ १७ ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

आपस्तम्बमते पश्च भृगवोऽष्टांगिरोगणाः । अत्र्यादयो गणाः पश्चेत्यष्टादशगणास्समृताः ॥ १८॥ स्पष्टोऽर्थः ॥

एको द्वी वा त्रयो वाऽथ पश्च वा प्रवर्षयः। न षडाद्या न चत्वारस्तथेव श्चातिशासनात्।। १९॥

प्रवरे ऋषयः एकौ द्वौ वा त्रयो वाऽथ पश्च वा भिवतव्याः । न चत्वारो न पडाद्या भवन्ति । श्रुतौ 'एकं वृणीते द्वौ वृणीते त्रीन् वृणीते न चतुरो वृणीते न पश्चाति प्रवृणीते 'इति नियमितत्वात् । भृगुगणे यस्कस्य विदस्यार्ष्टिषेणस्य त्रयाणां पश्चार्षयप्रवरः । अङ्गिरोगणे कौमण्डस्य दीर्घतमसः काक्षायणस्य गर्गस्य चेति चतुर्णा पश्चार्षयप्रवरः । गर्गस्य ज्यार्षयप्रवरः । विश्वामित्रगणे पूरणाख्यस्य द्वार्षयप्रवरः । शुनकानां विसष्ठानां च एकार्पयप्रवरः । इतरेषां ज्यार्षयप्रवरः ॥

एक एव ऋषियवित् प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वं अन्यत्राङ्गिरसो भृगोः ॥ २०॥

अङ्गिरसो भृगोरन्यत्र भृग्वङ्गिरोगणौ विहाय प्रवरेषु इतरेषु एकः ऋषिर्या-वद्धतते तावत्समानगोत्रत्वं भवति। 'शुद्धभृगवः शुद्धाङ्गिरसः गौतमो भरद्वाजो जम-द्गिरत्रिर्विश्वामित्रः कश्यपोऽगस्त्यो वसिष्ठः ' इति एते दश गोत्रकर्तारः । तत्र शुद्धभृगुगणं शुद्धाङ्गिरसं च विहाय इतरेष्वष्टसु गणेषु एकऋष्यनुवर्तने समान- गोत्रत्वम् । भृग्विङ्गरोगणयोस्तु एकऋष्यनुवर्तनेऽपि समानगोत्रत्वम् । यथा जमद्ग्निप्रवरे भृगुप्रवरे च भृगुरनुवर्तते । तथाऽपि जमद्ग्नेश्गुद्ध भृगुणां च समान-प्रवरत्वं न भृगोर्गोत्रकर्तृत्वाभावात् । एवं गौतमप्रवरेषु शुद्धाङ्गिरोगणेषु च अङ्गिरोऽनुवर्तनेऽपि गौतमानां भरद्वाजानां शुद्धाङ्गिरसां च मिथो विवाहोऽस्ति । अङ्गिरसो गोत्रकर्तृत्वाभावात् ॥

द्वचार्षेयसन्निपातान्न ज्यार्षेयाणां करमहः। ज्यार्षेयसन्निपातान्न पञ्चार्षेयकरमहः॥ २१॥ भूग्वाङ्गरोगणेष्वेवं शेषेष्वेकोऽपि वार्यते।

भृग्विद्गरोगणेषु वधूवरयोः त्र्यार्पयप्रवरयोर्मध्ये द्वावृपी यदि समानौ स्यातां तदा न करत्रहः पञ्चार्पयप्रवरयोर्मध्ये त्र्यार्पयसित्रपाते न विवाहः । वधूवरप्रवरयो-र्धाधिकमुनिसाम्ये न विवाहः । त्र्यार्पयप्रवरसित्रपाते ऋषिद्वयसाम्ये न करत्रहः । पञ्चार्षयसित्रपाते प्रवरस्थऋषित्रयसाम्येऽपि न करत्रहः । एकस्य पञ्चार्पयत्वे इतरस्य त्र्यार्पयत्वे प्रवरस्थऋषिणामधाधिकसाम्ये न विवाहः । अयं नियमो भृग्विद्गरोग-णेषु इतरत्र एकऋषिसाम्येऽपि न करत्रहः ॥

इत्युनिवंशितिश्लोकैः परिभाषा निर्दापिता ॥ २२ ॥ इत्यमेकोनिवंशितश्लोकैः शास्त्रारम्भपूर्वकं परिभाषाप्रकरणं

#### समाप्तम् ।

अथ दितीये प्रकरणे भृगुगणः तत्र गोत्रकर्ता जमदिशः। तस्य गात्राणि शुद्धभृगुगणाः निरूष्यन्ते—

# वत्सा बिदा आर्ष्टिषेणा इत्येते जमद्रमयः। ते पश्चावित्तनस्तेषां न विवाहः परस्परम् ॥ २३ ॥

मार्कण्डेयमाण्डव्यदार्भायणपौल्ठस्त्यकाशकृत्स्नपाणिनिवालमीकिरजतवाहप्रभृ-तयो वत्साः । तेषां भागवच्यावनाप्तवानौर्वजामदृश्येति पश्चाप्यप्रवरो भवति । बिद्रप्रभतीनां भागवच्यावनाप्तवानौर्वबैदेति पश्चाप्यप्रवरो भवति । आर्ष्टिषेण-प्रभृतीनां भागवच्यावनाप्तवानूपार्ष्टिषेणोति पश्चाप्यप्रवरो भवति एषु प्रवरेषु भागवच्यावनामवानिति ऋषित्रयसाम्येन व्यापियसान्निपातेन ाववाहः पश्चापियाणामिति परिभाषान्यायेन वत्सा बिदा आर्ष्टिषेणा इत्येतेषां परस्परम-विवाहः । ते पश्चावत्तिन इति बोधायनमुनिवचनेन स्वस्वगणीरितरगणाभ्यां च न विवाहः । एते त्रयः पश्चावत्तिनः ॥

चत्वारइशुद्धभगवोः यस्का मित्रयवस्तथा। वैनाश्च शुनकास्तेषां विवाहोऽस्ति परस्परम् ॥ २४ ॥

यस्काः मित्रयवः वेनाङ्गुनका इति चत्वारः गुद्धभृगवः । यास्कमौनमौकवाधूलसंकृतीनां भार्गववैतहव्यसावेदसोति व्याप्यप्रवरः । मित्रयूनां भार्गववाध्यश्वदैवोदासेति व्याप्यः प्रवरः । वेनानां भार्गववैन्यपार्थेति व्याप्यप्रवरः । ग्रुनकानां
शौनकेतिवा गार्त्समदोतिवा एकांष्यप्रवरः । भृगोगोत्रिकर्तृत्वाभावात् यस्कादिषु
त्रिषु प्रवरेषु भृगोरनुवर्तनेऽपि न समानगोत्रता । व्याप्येपेष्वेषु त्रिषु प्रवरेषु ऋषिदयानुवर्तनाभावात् समानप्रवरता न च । ग्रुनकानां यस्कादिभिन्निभिस्समानगोत्रता न च । यतो यस्कादीनां चतुर्णा गणानां स्वस्वं गणं विहायेतरेस्त्रिभिविंवाहोऽस्ति । एषां चतुर्णां भृगुगणानां प्रागुक्तजमद्ग्निगणत्रयस्य च समानप्रवरत्वं न भृगोगांत्रकर्तृत्वाभावात् समानगोत्रता न च अत्र स्मृत्यर्थसारवचनमुदाहरणम् ॥

यस्का मित्रयवो वैन्या शुनकाः प्रवरेक्यतः । स्वंस्वं हित्वा गणं सर्वे विवहेयुः परस्परम् ॥

इति बोधायनमते सप्त भगवो व्याख्याताः । आपस्तम्बमते भगुगणाः पश्च । तत्र विशेषज्ञानार्थं संग्रहकारवचनान्युदाहतानि—

जामद्ग्न्या वीतहव्यास्तथा गार्त्समदा अपि । वाध्याश्वाश्चेव वेन्याश्च भृगोः पश्च गणास्समृताः ॥ इति । तत्र जामदृश्याः कथ्यन्ते—

अथ प्रथमो भृगुगणः—

भृगवो जामद्ग्न्याश्च वत्सश्चीवत्ससंज्ञिकाः। भागवाश्च्यावनास्तद्वत् आप्रवानास्तथोर्वजाः॥ २५॥ सावर्णयश्च जीवन्तिसंज्ञा जाबाल्यस्तथा। ऐतिशायननामानो वैरोहित्यास्तथेव च ॥ २६ ॥ अवट्या मण्डुजाश्चेव ततः प्राचीनयोगजाः । आर्षिषेणा देवराता अनूपाश्च सगोत्रजाः ॥ २७ ॥ मिथो विवाहं नाईन्ति समानप्रवरा यतः । माण्डव्येर्दर्भसंज्ञैश्च रैवताख्येस्तथेव च ॥ २८ ॥ भृगवो जामदग्न्याद्या न विवाह्याः प्रकीर्तिताः ।

अत्रोक्तानां मुनीनां जमदग्निगणत्वात्तत्रत्येर्विवाहो न ॥

इति प्रथमो भृगुगणः। अथ दितीयो भृगुगणः।

भृगवो वीतहन्याश्च यस्का वाधूलसंज्ञिकाः ॥ २९॥ सावेदसा मौनमोका न विवाह्याश्च सप्त ते। एते रजतवाहेश्च न विवाह्याः कथंचन ॥ ३०॥

अत्रत्या भृगवो रजतवाहान्ता अष्टौ मुनयः मिथो न विवाह्याः ॥

इति द्वितीयो भृगुगणः। अथ वृतीयो भृगुगणः।

भृगवो गृत्समद्जार्श्यनकाश्च त्रयोऽप्यमी।
भिथो विवाहं नाहिन्ति समानप्रवरा यतः॥ ३१॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

इति तृतीयो भृगुगणः। अथ चतुर्थो भृगुगणः।

भृगवश्चेव वाध्यश्वास्तथा मित्रयवस्त्रयः । मिथो विवाहं नार्हन्ति समानप्रवरा यतः ॥ ३२ ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

इति चतुर्थों भृगुगणः।

अथ पश्चमो भृगुगणः।

भृगवो वैन्यसंज्ञाश्च पार्थिवाश्च त्रयोऽप्यमी । मिथो विवाहं नाहीन्त समानप्रवरा यतः ॥ ३३ ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥

इति पश्चमा भृगुगणः॥

मिथो विवाह्याः पञ्चेते गणा आद्यं भृगुं विना ।

्राते पश्च भृगुगणाः आद्यं भृगुगणं विना मिथो विवाह्याः ॥

विश्वामित्रा जामदग्न्या विवाह्याः स्युः परस्परम् ॥ ३४ ॥

देवरातान्वर्जियत्वेत्याहुर्धर्मप्रवर्तकाः ।

भृगुगणेषु पश्चसु मध्ये आद्यं भृगुगणं जमद्ग्निगणं वर्जियत्वा इतरैश्रवुभिः भृगुगणेः विश्वामित्रगणानां परस्परं विवाहोऽस्ति देवरातान्वर्जायत्वा । देवरातस्य जमद्ग्निगणस्थऋचीकपुत्रत्वात् विश्वामित्रेण पुत्रत्वेन स्वीकृतत्वाच द्विगोत्रत्वम् । दिगोत्राणां द्वामुण्यायणप्रकरणे गोत्रद्वयेन सह मिथो विवाहस्य निषद्धत्वात् । देवरातस्य द्विगोत्रत्वं शुनश्शेकोपाख्याने स्पष्टमभिहितम् ॥

इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठवासिष्ठान्वयाभिनवमाधवाचार्यकृतगोत्रप्रवरानिर्णये द्वितीयं प्रकरणम् ।

अथाङ्गिरस उच्यन्ते त्रिविधास्तत्र गौतमाः ॥ ३५ ॥ आयास्याश्च शरद्वन्तः कुमण्डाह्वास्ततः परम् । तथैव दीर्घतमसस्ततः कारेणुपालयः ॥ ३६ ॥ वामदेवा औश्चनसा इत्येषां न मिथोऽन्वयः ।

अथ भृगुगणविवेचनानन्तरं त्रिविधा गौतमा भरद्वाजाङ्गुद्धाङ्गिरस इति त्रिप्रकाराः आङ्गिरसा उच्यन्ते—तत्र गौतमाः आयास्याः शरद्वन्तः कौम-ण्डाभिधाः दीर्घतमसः कारेणुपालयः वामदेवा औशनसाः इति सप्तविधाः । तत्रायास्यगौतमानां आङ्गिरसायास्यगौतमोति ज्याषयप्रवरः । शरद्वद्गीतमानां आङ्गिरसञ्चारद्वन्तगौतमेति ज्यार्षयप्रवरः । कुमण्डगौतमानामाङ्गिरसौचिथ्यका- क्षीवतगीतमकीमण्डोति पश्चापेयः प्रवरः । दीर्घतमोगीतमानां आङ्गिरसोचिथ्यकाक्षीवतगीतमदेर्घतमसेति पश्चापेयप्रवरः । कारेणुपालगीतमानां आङ्गिरसगीतमकारेणुपालोति त्र्यापेयप्रवरः। वामदेवगीतमनां आङ्गिरसवामदेवगीतमानां आङ्गिरसगीतमानां आङ्गिरसीदानसगीतमेति त्र्यापेयः प्रवरः । एवं सप्तसु
प्रवरेषु गोत्रकर्तुगीतमस्य अनुवर्तनात् ' एक एव ऋषिर्यावत् ' इति परिभाषायां
सम्यग्विवेचितत्वात् सप्तनामिष समानगोत्रत्वम् । पश्चापेयाणां त्र्यापेयाणां च
सिन्नपाते एकत्र गौतमस्य इतस्त्र अङ्गिरोगीतमयोरनुवृत्तिः । समानगोत्रप्रवर्वं
द्रयोः पश्चापेयप्रवरत्वेऽपि आङ्गिरसीचथ्यकाक्षीवतेति त्रयाणामनुवृत्तेः समानप्रवरत्वं, पश्चापेयप्रवाह्यपापेययोवां सिन्नगते तु गोत्रकर्तुगीतमस्यानुवृत्तेश्च समानप्रवरत्वाद्गीतमानां परस्परमाविवाहः । इत्रीविवाहोऽस्त्येव । तथा चापस्तम्वः—

आङ्गिरसास्तथाऽऽयास्या औचथ्या औशिजास्तथाः। काक्षीवता वामदेवा बृहदुकथाश्च सप्त ते ॥ एतं गौतमसंज्ञास्स्युभिन्नप्रवरजा अपि । समानप्रवरत्वेन व्यवहाराईतां गताः ॥ भिथो विवाहं नाईन्ति समानप्रवरा यतः । इति वैदिकवार्गप्रतिष्ठानिष्ठविसष्ठान्त्रयाभिनवमाववाचा-योद्धितंगोत्रप्रवरिनर्णये तृतीयं प्रकरणम् ।

# भारद्वाजा अथो गर्गास्तथा रौक्षायणा इति ॥ ३७ ॥ भरद्वाजास्ततस्तेषां न विवाहः परस्परम् ।

रौक्षायणशुङ्गप्रभृतीनां आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेति त्र्यार्षयप्रवरः । गर्गाणां आंगिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजगार्ग्यशैन्यति पश्चार्षयो वा, आंगिरसगार्ग्यशैन्यति त्र्यार्षयो वा प्रवरः । रौक्षायणानां आंगिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजवान्दनमातवचसेति पश्चार्षयः प्रवरः । अत्र गोत्रकर्तुर्भरद्वाजस्य त्रिष्वापे प्रवरेष्वनुवृत्तेः ' एक एव ऋषिर्यावत् ' इति परिभाषया समानगोत्रत्वं पश्चार्षययोगिरीक्षायणयोः आंगिरोभरद्वाजन्वहस्पतीनां त्रयाणामनुवृत्तेः समानमुनिभूयस्त्वेन गोत्रकर्तुर्भरद्वाजस्यानुवृत्तेश्च समानप्रवरत्वम् । गर्गाणां त्र्यार्षयपक्षे त्रीयमाणतया भरद्वाजानुवृत्तः गोत्रकर्तृत्वात् समानगोत्रत्वम् । आपस्तम्बमतेऽपि भारद्वाजगार्ग्यश्चिन्यति त्र्यार्षयत्वेन भरद्वाजान

नुवृत्तेस्त्रयाणामापि प्रकाराणां समानगोत्रत्वात् समानप्रवरत्वाच्च । 'भरद्वाजानां सर्वेपामपि अविवाहः 'इति बोधायनमुनिना निरूपितत्वात् स्वर्वप्रवरेरितराभ्यां च न विवाहः ॥

भारद्वाजेन शुंगेन विश्वामित्रस्य शैशिरः॥ ३८॥ क्षेत्रजातो द्विगोत्रार्षः प्रोच्यते शोंगशिशिरः। विश्वामित्रभरद्वाजेस्तजानां तेन नान्वयः॥ ३९॥ किपलानां भरद्वाजेर्विश्वामित्रश्च नान्वयः॥

भरद्राजगोत्रोद्भवेन शुङ्गाख्येन मुनिना विश्वामित्रगोत्रोद्भवस्य कतमुनिसुतस्य शैशिराख्यस्य मुनेः भार्यायां तिन्नयोगेनोत्पादितः शुङ्गस्य शैशिरेश्च सुतत्वात् द्रचामुष्यायणत्वेन शोङ्गशेशिरिरिति संज्ञामलभत। अयं शोङ्गशेशिरिः भरद्राजस-न्तानत्वात् मिश्वामित्रसन्तानत्वाच भरद्राजगोत्रो मिश्वामित्रगोत्रश्च द्विगोत्रो भवति। ततस्तज्जानां शोङ्गशेशिरिजातानां विश्वामित्रभरद्राजेश्च न विवाहः। तथा च याज्ञवल्क्यः—

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति ॥

ततस्तत्सन्ततेः सर्वस्या अपि विश्वामित्रभारद्वाजैनंन्वयः । द्वामुष्यायणसन्तित्वात्तस्य शौङ्गशैशिरेस्तत्सन्तानस्य च आङ्किरसवार्हस्पत्यभारद्वाजकात्याक्षीलेति पश्चाप्यः प्रवरः । उत्पादकस्य शुंगस्य प्रवरे त्रयः क्षेत्रिणश्चेशिरेद्वे एवम्रभयमपि संयोज्य प्रवरणात् । यद्वा—क्षेत्रिणस्रयः उत्पादकस्य द्वौ एवं पश्चाप्यः प्रवरः । यद्वा—उत्पादकस्य द्वौ क्षेत्रिण एकं च संयोज्य व्याप्यः । उत्पादकस्यकं क्षेत्रिणो द्वौ संयोज्य व्याप्यः प्रवरः कार्यः । तथा च स्त्रम्—' अथेते द्विप्रवचना यथै-तच्छोंगशैशिरयस्तेषामुभयतः प्रवृणीतेकिमित्रतो द्वावित्रतो द्वौ वेत्रतस्त्रीनित्रतः' इति अथ अष्टादशगणस्थशुंगस्य गोत्रप्रवरिणयानन्तरं एते वक्ष्यमाणा द्विप्रवर्वचना द्वामुष्यायणा भवन्ति । यथा शोंगशैशिरयः । शोंगशैशिरिग्रहणं प्रदर्शनार्थम् । वामरथ्यादयो जातुकण्यादयो लोगाक्ष्याद्योऽहर्वसिष्ठाः निशिकश्य-पादयश्च द्वामुष्यायणाः ज्ञेयाः। तेषां प्रवर्प्रकारमाह—तेषामुभयतः प्रवृणीतेति । तेषां शौंगशैशिर्यादीनां द्वामुष्यायणानामुभयस्मादुभयगोत्रात्प्रविष्टकुलाजनक-

कुलाच प्रवृणीत । प्रवरप्रकारमाह—एकमितरतो द्वावितरत इति । इतरतः इतरस्मात्प्रविष्टकुलात् एकमृषि इतरतः जनककुलाद्वावृषी प्रवृणीत यद्वा—प्रविष्टकुलाद्वौ जनककुलादेकं संयोज्य ज्यापेयं प्रवरं कुर्यात् । प्रकारान्तरमप्याह—द्वावितरतस्त्रीनितरत इति । अस्यार्थः प्रविष्टकुलाद्वौ जनककुलात्रीत् । यद्वा—प्रविष्टकुलात्रीत् जनककुलाद्वौ । एवं पश्चापेयप्रवरं कृत्वा प्रविष्टजनकगोत्रद्वयवन्त्वं तत्सन्ततेरुभयगोत्रत्वं विधेयमित्यर्थः । एतत्कलो निषिद्धम् । द्वचामुष्यायणात्पुत्रस्वीकारे
तस्य ज्यामुष्यायणत्वम् । उभयोरपि द्वचामुष्यायणत्वे तज्जनितपुत्रस्वीकारे चतुरामुष्यायणत्वम् ततोऽपि द्वचामुष्यायणस्य पुत्रस्वीकारे पश्चामुष्यायणत्वादिना
गोत्रसाङ्कर्यं प्रसज्येत । एवं रौक्षायणप्रवरज्ञानतस्य कपिलस्य द्वचामुष्यायणत्वात्
भरद्वाजैविश्वामित्रेश्च विवाहो न । मतान्तरश्लोकः—

# भरद्वाज्ञश्च कपयो गर्गा रोक्षायणा इति ॥ ४० ॥ चत्वाराऽपि भरद्वाजा गोत्रेक्यान्नान्वयुर्मिथः।

भरद्वाजाः कथयो गर्गाः रोक्षायणा इत्येते चत्वारोऽपि भरद्वाजाः । गोत्रकर्तु-र्भरद्वाजस्य सन्तितित्वात् परस्परं नाान्वयुः ॥

### नैतत्स्वतन्त्रास्वतन्त्रों द्वी कपी कथिती यतः ॥ ४१ ॥ स्वतन्त्रस्य कपेस्तत्र भरद्वाजेस्सहान्वयः।

पूर्वश्लोके 'भरद्वाजाश्च कपयः' इति कपीनां भरद्वाजैस्सह विवाहो नेत्येतत् युक्तं नेत्यर्थः । यतः कारणात् कपी स्वतन्त्रास्वतन्त्रों कथितौ तत्र स्वतन्त्रस्य कपेर्भरद्वाजैः सह अन्वयोऽस्ति । अत्रास्वतन्त्रस्य कपेर्भारद्वाजैस्सह नान्वयः। तेपामस्वतन्त्रकपीनां आङ्गिरसवार्हस्पत्यभारद्वाजेति वा आङ्गिरसवार्हस्पत्यकापेति वा त्र्यार्षयः प्रवरः। तेषां गोत्रकर्तुर्भरद्वाजस्य उभयत्र वरणात् मिथो नान्वय इति अस्वतन्त्रकपिविषये निषेध इत्यर्थः। वोधायनसूत्रे गुद्धाङ्गरोगणेषु पठितानां स्वतन्त्रकपीनां आङ्गिरसामहीयौरुक्षय्येति त्र्यार्पयः प्रवरः। एतेषां भारद्वाजैस्समानगोत्रत्वाभावात् असमानप्रवरत्वाच्च विवाहोऽस्त्येव । अस्मिन्नर्थं प्रयोगदीपिका—

आंगिरसा भरद्वाजा बाईस्पत्याश्च कुत्सजाः। अग्निवैश्योजीयनौ च ऋक्षाश्चुङ्गाः कतास्तथा॥

सर्वे स्तम्बस्तम्भशब्दा वान्दनक्षेयशेशिशः। कपयो मातवचसा गाम्यश्येनी च कापिलाः॥ भरद्राजाभिधानास्स्युरेत एकोनविशातः। मिथो विवाहं नार्हान्त समानप्रवरा यतः॥

अस्यार्थः —अङ्गिरः प्रभृत्येकोनविंशतिऋषयः भरद्वाजास्तेषामन्योन्यं न विवाहः। तत्र कतो विश्वामित्रगोत्रः। तेन भरद्वाजानां न विवाहः॥

तत्र विशेष:--

एतेषां तु विशेषोऽयमामहीयाभिधानकैः ॥ ४२ ॥ अरिक्षय्येश्च किपिभिविवाहिस्रिभिरिष्यते ।

आङ्गिरसामहीयौरक्षय्येति स्वतन्त्रकापेगोत्रप्रवरः । एतेस्सह भरद्वाजानां विवाहः कार्यः । अस्मिन्नर्थं दीपिका च—

कपी प्रसिद्धाबुदिताविह द्रो स्वतन्त्र एकस्त्वपरोऽस्वतन्त्रः । तत्र स्वतन्त्रस्य कपेविवाहं मिथो भरद्वाजकुलस्य चाहुः ॥ इति. आपस्तबसंग्रहे—

विश्वामित्रा भरद्वाजा विवाह्यास्स्युः परस्परम् । कत्रोशिरगुङ्गाश्च वर्जायत्वा समन्ततः ॥

अस्यार्थः—विश्वामित्रा भरद्वाजाश्च कतरौदिरसुद्धान् वर्जायत्वा मिथो विवाह्याः। एते च भरद्वाजिस्सह न विवाह्याः॥

इति भरद्वाजकाण्डः।

अथ शुद्धाङ्गिरोगणाः कथ्यन्ते ।

शुद्धाङ्गिरोगणास्सप्त तत्र स्युर्विष्णुवृद्धजाः ॥ ४३ ॥ कण्वा रथातराश्चेव हरिता मुद्रला इति । पञ्च स्वस्वगणं हित्वा विवहेयुः परावरैः ॥ ४४ ॥ विश्वष्टान्कर्यपान्त्स्वीयान् विना संकृतयोऽन्वियुः । कपीनामुदितास्सप्त द्शाङ्गिरस ईरिताः ॥ ४५ ॥

विष्णुवृद्धाः कण्वाः रथीतराः हरिताः मुद्रलाः संकृतयः कपय इति सप्त शुद्धां-

गिरोगणाः। तत्र विष्णुवृद्धगणस्य आंगिरसत्रासदस्यपौरुकुत्सेति त्र्यार्षेयः प्रवरः कण्वगणस्य आंगिरसाजमीढकाण्वेति त्र्यार्पेयः प्रवरः । रथीतरगणस्य आंगिरसवैरूपपार्षद्श्वेति वा त्र्यार्षेयः प्रवरः । हरितगणस्य आंगिरसाम्बरीषयोवनाश्वेति त्र्यार्पेयः प्रवरः । मुद्रलगणस्य आंगिरसभाम्बर्थश्वमी-द्रल्येति त्र्यार्पेयः प्रवरः । संकृतिगणस्य आंगिरसमांकृत्यगोरिवीतेति त्र्यार्पेयः प्रवरः । स्वतन्तकपिगणस्य आंगिरसामहीयौरुक्षय्येति त्र्यार्पेयः प्रवरः । तत्र विष्णु-वृद्धकण्वरथीतरहरितमुद्गलानां पश्चानां स्वतन्तकपिगणस्य च स्वंस्वं गणं हित्वा इतरेस्सह विवाहोऽस्ति । संकृतयो द्रचामुष्यायणाः । कत्रयपाः वसिष्ठाश्च । अतः संकृतीनां वसिष्ठैः कत्रयपेश्च विवाहो निषिद्धः । एवं सप्तद्शांगिरसस्सम्यग्विवेचिताः । गौतमगणास्सप्त । भरद्वाजगणास्त्रयः । शुद्धांगिरोगणास्सप्त एवं सप्तद्शेत्यर्थः । तथा चापस्तम्बप्रयोगदीपिका—

गौतमाश्च भरद्वाजाः कपयो हरितास्तथा। कण्वो विरूपो मोद्रल्यो विष्णुवृद्धोऽष्टमोऽङ्गिराः॥

आपस्तम्बमते गौतमा भरद्वाजाः कपयो हरिताः कण्वाः विरूपाः मौद्रल्याः विष्णुवृद्धाः इत्यंगिरोगणाः अष्ट । तत्र गौतमा भरद्वाजाः कपयश्च निरूपिताः ॥

अथ हरितगणः ।

आंगिरसाश्च हरिता अम्बरीषास्ततः परम् । योवनाश्वाश्च मान्धाता कुत्साः पेङ्गचास्त्वनन्तरम् ॥ ४६॥ राङ्का दर्भा हमगवा एते च दश्च गोत्रजाः। मिथो विवाहं नाहन्ति समानप्रवरा यतः॥ ४७॥

आंगिरसप्रभृतयो हैमगवान्ताः दश हरितगणाः । एषां परस्परं विवाहो न । समानप्रवरत्वात् । अत्र गोत्रशब्दः समानप्रवरवचनः न तु गोत्रवचनः ॥

अथ कण्वगणाः।

आंगिरसा आजमीढाः कण्वाश्चेव त्रयोऽप्यमी। मिथो विवाहं नाहीन्त समानप्रवरा यतः॥ ४८॥

आंगिरसाः आजमीढाः कण्वाः इत्यमी कण्वाः इत्युच्यन्ते । एषां परस्परं विवाहो न । समानप्रवरत्वात् ॥ अथ विरूपगणः।

आंगिरसा विरूपाश्च तथा राथीतरा अपि।

पृषद्था आष्टदंष्टाः तथैते पञ्च गोत्रजाः ॥ ४९ ॥

मिथो विवाइं नाईन्ति समानप्रवरा यतः।

आंगिरसप्रभृतयः पश्च परस्परं विवाहाहा न । समानप्रवरत्वात् ॥

अथ मौद्रलगणः।

आंगिरसाश्च भाम्यश्चि मोद्रलाह्यक्षष्मीज्ञकाः॥ ५०॥ मिथो विवाहं नाईन्ति समानप्रवरा यतः।

एते चत्वारो विवाहार्हा न भवन्ति। समानप्रवरत्वात्॥

अथ विष्णुवृद्धगणः।

आंगिरसा विष्णुवृद्धा भद्रणा मद्रणास्तथा ॥ ५१ ॥

त्रासद्स्याः पौरुकुत्साः शठमर्षण एव च।

ओपिमत्यौपगवयः सात्यिकिबीद्रायणः ॥ ५२ ॥

सात्यकामा अरुणयो नितुन्दाश्च चतुर्दश्।

मिथो विवाहं नाईन्ति समानप्रवरा यतः ॥ ५३ ॥

आंगिरसाद्या नितुन्दान्ता विष्णुवृद्धाः । ते च परस्परं विवाहार्हा न भवन्ति । समानप्रवरत्वात् ॥

अथ विवाहार्हा गणाः कथ्यन्ते ।

आजमीढा विरूपाश्च मुद्रला विष्णुवृद्धजाः । एते चतुर्गणाः प्रोक्ता विवाह्यास्स्युः परस्परम् ॥ ५४ ॥

स्वतन्त्रकपीनां भरद्वाजैस्सह विवाहोऽस्तीति निरूपितम्। आपस्तम्बसूत्रे हरि-तगणानन्तरं कुत्सस्य अभिहितत्वात् । कुत्सानन्तरं चतुर्णा गणानां संग्रहकारेणा-भिधानं कृतम् । ततः स्वतन्त्रकपिगणः एकः हरितगणः कुत्सगणश्चेत्येतद्वणत्रयं एको गणः अजमीढगणः विरूपगणः मुद्रलगणः विष्णुवृद्धगणः चोति षद् शुद्धांगि- रोगणाः । एतेषां पण्णां गणानां स्वंस्वं गणं विहाय इतरैः पश्चभिस्सह विवाह इष्टः ॥

मिथो विवाह्योऽष्टगणः आद्यमांगिरसं विना।

गौतमगणः भरद्वाजगणः स्वतन्त्रकापिगणः हरितगणः कण्वगणः विरूपगणः मुद्रलगणः विष्णुवृद्धगणश्चेत्येतेषामष्टानां स्वंस्वं गणमाद्यमांगिरसं विहाय इतरैस्सह विवाहोऽस्ति । अस्मिन्नर्थे प्रयोगपारिजातोक्तसम्मतिश्लोकः—

गौतमादिगणा ह्यष्टौ यद्यप्याङ्गरसोगणः । तथाऽप्येषां गणानां च विवाहः स्यात्परस्परम् ॥

इति । अस्यार्थः—गौतमादयोऽष्टौ गणाः आंगरोगणः एव सर्वत्रांगिरसोऽनु-वर्तनात् । तथाऽप्याद्यमांगिरसं विना परस्परं विवाहोऽस्ति ॥

> इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठविसष्ठान्वयाभिनवमाधवाचायी-द्धतगोत्रप्रवरानिणये चतुर्थ प्रकरणम्।

> > अथात्रिगोत्रकाण्ड उच्यते।

अत्रिगीविष्ठिरश्चेव तथा बाहूदकादयः॥ ५५॥ मुद्रस्थीते चत्वारस्मगोत्रत्वात्र चान्वियः।

अत्रीणां आत्रेयार्चनानसञ्यावाश्वेति त्र्यार्षेयः प्रवरः । गिविष्ठराणां आत्रेयार्चनानसगाविष्ठिरोति त्र्यार्षेयः प्रवरः । बाहृद्कानां आत्रेयार्चनानसबाहृदकेति त्र्यार्षेयः प्रवरः । मुद्गलानां आत्रेयार्चनानसपौर्वातिथेति त्र्यार्षेयः प्रवरः । एतेषु चतुर्षु प्रवरेषु गोत्रकर्तुरत्रेरनुवर्तनात्समानप्रवरत्वम् । 'एक एव ऋषिर्यावत् ' इति परिभाषया ह्रोयं, आर्चनानसेत्यनुवर्तनाच्च । अतः सगोत्रत्वान्न विवाहः ॥

तत्र विशेषः कथ्यते।

विश्वामित्रात्रिगोत्रैश्च नोद्रहेयुर्घनञ्जयाः ५६॥ अत्रेस्तु प्रत्रिकापुत्रा वामरथ्यादयस्तथा। तथैव जातूकण्यश्चि विसष्टेरात्रिभिस्सह ॥ ५७॥

वैश्वामित्रस्य बीजादावेयक्षेत्र उत्पन्नत्वाद्धनंजयो द्विगोवो भवति । मिश्वामित्र-

गोत्रोऽत्रिगोत्रश्च शोंगशीशिरिवद्भवाते । अतस्तस्य तत्सन्ततेरित्रभिविश्वामित्रेश्च न विवाहः।

अभ्रातृकां प्रदास्यानि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्। अस्यां यो जायते पुत्रस्य मे पुत्रो भवेदिति॥

नियमपूर्वकं दत्तत्वात् । तस्यां कन्यायां वामरध्याद्य उत्पन्नाः । अतस्ते तत्सन्तितिजाश्च विश्वामित्रवीजत्वात् वेश्वामित्राश्च । अतस्तेऽपि द्व्यामुष्यायणाः अत्रिगोत्रजीर्विश्वामित्रगोत्रजेश्च नान्वियुः । एवं जातूकण्याश्च द्व्यामुष्यायणत्वा-द्वसिष्ठेरित्रिभिश्च सह मिथो नान्वियुः । तथा चापस्तम्बः—

अत्रिजाश्राथ वक्ष्यन्ते आत्रेयाश्चार्चनानसाः । तथा रूपावाश्वसंज्ञाश्च गविष्ठिरतदुद्भवाः ॥ ५८ ॥ धनञ्जया अतिथयो वामरथ्यारसुमंगलाः । वैजवापिन इत्येते नवैवात्रिगणारस्यताः ॥ ५९ ॥ मिथो विवाहं नाहन्ति समानप्रवरा यतः ।

अत्यादयो नवात्रिगणाः । एतद्गणस्थानां परस्परं विवाहो न ॥ इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठवसिष्ठान्वयाभिनवमाधवाचार्योद्धृतगोत्रप्रवर्गिणेये पञ्चमं प्रकर्णम् ।

अथ विश्वामित्रगोत्रकाण्ड उच्यते। कुशिका रोहिताश्चेव रोक्थकाः कामकायनाः॥ ६०॥ अजा धनञ्जयश्चेव कताख्या इन्द्रकोशिकाः। तथाऽघमर्षणाख्याश्च पूरणा इत्यमी दश् ॥ ६१॥ विश्वामित्रास्सगोत्रत्वान्नोद्धहेयुः परस्परम्।

कुशिकादिविश्वामित्राणां प्रवरा उच्यन्ते—कुशिकानां वैश्वामित्रदेवरातीदलेति ज्यार्षेयः प्रवरः । रौक्थकानां वैश्वामित्ररोवेथकरैवतकेति ज्यार्षेयः प्रवरः । रौक्थकानां वैश्वामित्ररोवेथकरैवतकेति ज्यार्षेयः प्रवरः । कामकायनानां वेश्वामित्रदेवश्र-वसदेवतरसोति ज्यार्षेयः प्रवरः । अजानां वेश्वामित्रमाधुच्छन्दसाजेति ज्यार्षेयः

प्रवरः । धनञ्जयानां वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसधानंजयोते त्र्यार्षयः प्रवरः । कतानां वैश्वामित्रकात्याक्षिलित त्र्यार्षयः प्रवरः । इन्द्रकोशिकानां वैश्वामित्रेन्द्र-कौशिकाति त्र्यार्षयः प्रवरः । अधमर्पणानां वैश्वामित्राधमर्पणकौशिकाति त्र्यार्षयः प्रवरः । पूरुणानां वेश्वामित्रपौरणेति द्वचार्षयः प्रवरः । एषु द्रासु प्रवरेषु गोत्र-कर्तुर्विश्वामित्रस्यानुवर्तनात् 'एक एव ऋषिर्यावत् ' इति परिभाषया द्शानां प्रवराणां समानगोत्रत्वम् । विश्वामित्रानां सर्वेषामिववाह इति बोधायनस्त्राञ्च परस्परमिववाहः । भृग्वंगिरसोः गोत्रकर्तृत्वाभावात् तदनुवर्तनेऽप्यस्ति विवाहः । विश्वामित्रस्य गोत्रकर्तृत्वात् तद्रोत्राणां द्शानामिववाहः । अस्मिन्नथें स्मृत्यर्थ-सारसंगृहीतश्लोकः—

जमदिम्नभरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगौतमाः। विश्वामित्रात्रिमाः । विश्वामित्रिमाः । विश्

इति । बोधायनसूत्रेऽपि—

" विश्वामित्रो जमद्ग्निर्भरद्वाजोऽथ गौतमः। अत्रिर्वसिष्ठः कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः सप्तानां ऋषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रमित्याक्षद्वे' इत्युक्तत्वात् विश्वामित्रो गोत्राधिकारी। विश्वामित्रादीनामगस्त्याष्टमानां गोत्रकर्तृत्वात् स्वस्व-गणैर्न विवाहः। इतरैर्विवाहोऽस्त्येव॥

अथ विशेषः कथ्यते ।

देवरातं च पनसं विनेषां जमद्ग्रिभिः ॥ ६२ ॥ विवाह इष्यते तद्वद्वरद्वाजैः कतादिकान् । धनञ्जयं वामरथ्यमुखान् हित्वा तथाऽत्रिभिः ॥ ६३ ॥

देवरातः पनसश्च जामदग्न्यो विश्वामित्रेण पालितत्वाहैश्वामित्रो । अतो जाम-दग्न्येविश्वामित्रेश्च न विवाह्यो तो विहाय विश्वामित्राणां जमदग्नीनां च मिथो विवाहः । तथा धनञ्जयं वामरथ्यमुख्यांश्च विहाय विश्वामित्रगणस्य अत्रिगणस्य च मिथो विवाहः । धनञ्जयवामरथ्यादीनां विश्वामित्रेरित्रिभिश्च न विवाहः । कता-दिकांश्च शौङ्गरौशिरीन् कापेलांश्च विहाय विश्वामित्राणां भरद्वाजानां च मिथो विवाह इष्टः ॥

तथा प्रयोगपारिजाते आपस्तम्बः—
विश्वामित्रो देवरातो मनुस्तन्तुस्तथौलिकः।
वालमीिकश्रकितोलूको याज्ञवल्क्यश्र वाल्लाहिः॥
बृहद्ग्निः कालबली शबलो बसुलोहितो।
शालङ्कायनवारण्यो कामकायनपूरणो॥
शालावतोऽग्निवैश्यश्र मदनः कोशिकोऽष्टमः।
अजो माधुच्छन्द्सश्च देवश्रवधनञ्जयो॥
शुङ्गः कतश्शीशिरिश्च पारिधाप्योऽचमर्पणः।
सनुः पनश्च धूम्राख्यो जठरस्त्वेकह्व्यजः॥
अष्टत्रिश्च गोत्राणि विश्वामित्रगणस्समृतः।
एतिसम्त्रपि चान्योन्यं न कुर्यात्पाणिपीडनम्॥

अस्यार्थः—विश्वामित्रगणस्थानामष्टित्रशहपीणां परस्परं न विवाहः समान-प्रवरत्वात्, गोत्रकर्तुविश्वामित्रस्यानुवृत्तेश्च ॥

इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठविष्ठान्वयाभिनवमाधवाचाये द्वितगोत्रप्रवराने णये षष्ठं प्रकरणम् ।

अथ सप्तमे प्रकरणे कश्यपगोत्रकाण्डः प्रस्तूयते। कश्यपा अथ तत्र स्युनिध्रवा रेभशण्डिलाः। एषां समानगोत्रत्वात्र विवाहः परस्परम् ॥ ६४ ॥

कश्यपास्त्रिविधाः; निध्नवाः रेभाः शण्डिलाश्चेति । निध्नवाणां काश्यपावत्सारनैध्नवेति त्यापेय प्रवरः । रेभाणां काश्यपावत्साररेभेति त्र्यापेयः प्रवरः । शण्डिलानां काश्यपावत्सारशाण्डिल्योति वा काश्यपावत्सारदेवलेति वा काश्यपावत्सारासितेति वा शाण्डिल्यासितदेवलेति वा त्र्यापेयः प्रवरः । देवलासितेति वा
त्र्यापेयः प्रवरः । एषां त्रयाणां गोत्रकर्तः कश्यपस्यानुवृत्तेः ' एक एव
ऋषिर्यावत्' इति परिभाषया च नान्योन्यमन्वयः समानगोत्रत्वात् । शण्डिलगोत्रस्य चतुर्थे प्रवरे कश्यपानुवृत्त्यभावेऽपि शण्डिलगोत्रस्य प्राक्तनप्रवरत्रयेऽपि
कश्यपस्यानुवृत्तेविद्यमानतया अनुवृत्तिरास्ति । अस्मिन् त्र्यापेयप्रवरत्रये काश्यपावत्सारयोरनृवृत्तेः समानमुनिभूयस्त्वात् त्रयाणां न मिथोऽन्वयः ॥

अथ विशेष उच्यते—

लोगाक्षिः कर्यपस्तो विसष्ठेनोपनीतवान् । अहर्विसष्ठो रात्रो तु कर्यपस्तेन स स्मृतः ॥ ६५ ॥ नान्वियुस्तेन तद्वंश्या विसष्ठेः कर्यपेरापि ।

लोगाक्षिनीम कश्यपसन्तानः वसिष्ठेन कृतोपनयनः । तेनासावहर्वसिष्ठो रात्रौ कश्यपो जातः । उपनयनं द्वितीयं जन्म । उपनयनस्य दिवा विहितत्वात् अहर्व-सिष्ठत्वम् । निषेकस्य प्रथमजन्मनो रात्रौ जातत्वाच्च रात्रौ कश्यपत्वम् । अतस्त-जानां विसिष्ठैः कश्यपेश्च नान्वयः । द्वचामुष्यायणत्वात् तेषां काश्यपावत्सारवा-सिष्ठेति वा, वासिष्ठकाश्यपावत्सारेति वा त्र्यार्षेयः प्रवरः । अत एव भिन्नगोत्रे उपनीतस्य द्वचामुष्यायणत्वं, अहरुपदेष्ट्र रात्रौ निषेक्तुरिति । अत एव निध्रवरेभ-शण्डललोगाक्षीणां मिथो नान्वयः ॥

तथा च प्रयोगपारिजाते आपस्तम्बः— कश्यपो रेभरेभो च शण्डिलो देवलोऽसितः। संकृतिः पृतिमापश्चावत्सारो निधुवो दश॥ गोत्राणि कश्यपगणा अन्योन्यं न करप्रहः।

अस्यार्थः—संकृतिपृतिमाषी बोधायनसूत्रे गुद्धांगिरोगणे पठितौ कश्यपगणे च । आपस्तम्बसूत्रे विस्षृगणे पठितौ । अतस्तयोशगुद्धांगिरोभिः संकृतिभिः कश्यपैर्वसिष्ठेश्च नान्वयः । अथ लोगाक्षिगणः आपस्तम्बसंत्रहे पठितः—

अनष्टयोऽराकुलयस्तातयो राजवारयः। शैराश्च क्षीरजाश्चापि बाहवस्तदनन्तरम् ॥ तथा चाशुचयः प्रोक्तास्तरम्ध्यो राजसेवकाः। खापुलिंगाश्च लोगाक्षिस्तथेव शरदम्बराः॥ एते त्रयोदश प्रात्विसिष्ठा निश्चि कश्यपः। गायत्रीयोनिसम्बन्धावंगीकृत्य प्रवर्तकाः॥ तेषां गोत्रद्वयं मुक्त्वा वसिष्ठं कश्यपं तथा। सर्वत्रापि विवाहस्स्यादिति वेद्विदो विदुः॥

अस्यार्थः — लोगाक्षिप्रभृतीनां त्रयोदशानां गायत्रीसम्बन्धादहर्वसिष्ठत्वम्।

योनिसम्बन्धानिशि कश्यपत्वम् । तेषां वसिष्ठैः कश्यपेश्च विवाहो न । इतरेस्तु विवाह इष्टः ॥

इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठवासिष्ठान्वयाभिनवमाधवाचायीद्तगोत्रप्रवर्गिणेये सप्तमं प्रकरणम्.

अथाष्टमे प्रकरणे विसष्ठगोत्रकाण्ड उच्यते। विसष्ठकण्डिनो तद्वदुपमन्युपराश्चारी ६६॥ चतुणमिकगोत्रत्वात्र विवाहः परस्परम्।

विश्वष्ठगणाश्चत्वारः, केवलवासिष्ठाः कुण्डिनाः उपमन्यवः पराद्यराश्चीते । तत्र केवलविसिष्ठानां, वासिष्ठेत्येकापयः प्रवरः । कुण्डिनानां वासिष्ठमेत्रावरुणकौण्डिन्येति व्यापियः प्रवरः । उपमन्यूनां वासिष्ठेन्द्रप्रमदाभरद्वसव्येति व्यापियः प्रवरः । पराद्यराणां वासिष्ठद्याकृत्यपाराद्याति व्यापियः प्रवरः । एतेषां चतुर्णां गोत्रकतुर्वनिष्ठस्यानुवृतेस्समानप्रवरत्वात् न मिथा विवाहः ॥

अथ विशेष उच्यते।

विसिष्ठेरित्रिभिश्चापि जातुक्वण्यस्य नान्वयः । ६७॥ लोगाक्षेरतंकृतेनैव विसिष्टेः क्वयपेरिप ।

जातृकर्ण्यः अत्रेः पुत्र्यां विवाहात्पूर्वं विसिष्टवीर्योत्पन्नः । क्रन्यकानां दानेनान्य-गोत्रं; दानाभावे जनकगोत्रमेव । अतो जातृकर्ण्यः अत्रिगोत्रो विसष्ठगोत्रश्च । अतस्तत्सन्ततेस्तस्य च विसष्ठेरित्रिभिश्च नान्वयः; द्वचामुष्यायणस्वात् । लोगाक्षे-स्संकृतेश्च विसष्ठैः कश्यपेश्च न मिथो विवाहः ॥

> तथा चापस्तम्बः— वासिष्ठ इन्द्रप्रमदाभ्रद्रसुपराश्चराः। शक्तिश्चेवोपमन्युश्च मेत्रावरुण एव च ॥ कुण्डिनः पूर्तिमाषश्च गौरिवीतश्च संकृतिः। जातूकर्ण्यश्च लोगाक्षिरिति प्रोक्तास्त्रयोदश् ॥ एते वसिष्ठप्रभवा न विवाह्याः परस्परम् ॥

अस्यार्थः—विसष्ठप्रभृतयस्त्रयोदश विसष्ठगणाः। एषां मिथो नान्वय इत्यर्थः ॥ इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठविसष्ठान्वयाभिनवमाधवाचार्योद्धृतगोत्र-

प्रवरनिर्णये अष्टमं प्रकरणम्।

#### नवमे प्रकरणे अगस्त्यगोत्रकाण्डः कथ्यते । अगस्तयोऽथेध्मवाहारुशाम्भवाहास्तथेव च ॥ ६८ ॥ सोमवाहा यज्ञवाहारुसगोत्रा न मिथोऽन्वियुः ।

इध्मवाहाः, शाम्भवाहाः, सोमवाहाः, यज्ञवाहाः, इत्यगस्त्यगणाश्चत्वारः । तेषां परस्परं नान्वयः । तत्रेध्मवाहानां आगस्त्यदाढर्चच्युतेध्मवाहोति व्यार्पेयः प्रवरः । शाम्भवाहानां आगस्त्यदाढर्चच्युतशाम्भवाहोति व्यार्पेयः प्रवरः । सोमवाहानां आगस्त्यदाढर्चच्युतसोमवाहोति व्यार्पेयः प्रवरः । यज्ञवाहानां आगस्त्यदाढर्चच्युतसोमवाहोति व्यार्पेयः प्रवरः । एपां चतुर्णां गोत्रक्षतुरगस्त्यस्यानुवृत्ते-स्समानप्रवरत्वात्समानमुनिभूयस्त्वाच्च परस्परं न विवाहः ॥

तथा चापस्तम्बः—

अगस्तिरिध्मवाहश्च दृढच्युत इति त्रयः ॥ ६९ ॥ भिथो विवाहं नाहिति समानप्रवरा यतः ।

स्पष्टोऽर्थः ॥

प्रवंश ऊनपश्चाश्रद्धोधायनग्रनीरिताः ॥ ७० ॥ आपस्तम्बमते प्रोक्ता अष्टादश् गणा अपि।

परिभाषा प्रकरणे—

गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च । ऊनपश्चारादेवैषां प्रवरा ऋषिदर्शनात् ॥

इति बोधायनसूत्रप्रोक्तानि गोत्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च। तेषां प्रवरा ऋषि-भिर्दष्टत्वादूनपञ्चाशदेव। आपस्तम्बमते अष्टादशगणा उदिताः॥

> इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठविसष्ठान्वयाभिनवमाधवाचीबृहत-गोत्रप्रवरनिर्णये नवमं प्रकरणम् ।

अथ दशमे प्रकरणे क्षत्रियविशो प्रवरः कथ्यते । अथ राज्ञां विशां तद्वद्वणानां प्रवरस्स्मृतः ॥ ७१ ॥ क्षत्रियाणां मानवेलपोक्ररवसोति ज्याषेयः प्रवरः । वेश्यानां भालन्दनवात्सप्रिमा-

ङ्कीलेति ज्यापेयः प्रवरः । वणिजां मानवेत्येकार्षयः प्रवरः इमे त्रयो बोधायनेन मुनिना प्रोक्ताः ॥

स्वस्वमन्त्रहशस्तेषां विवाहप्रवरास्स्मृताः। न चेन्मन्त्रहशस्तस्य प्रवरास्स्वपुरोधसः॥ ७२॥ अतस्समानप्रवरदोषस्तेषां न विद्यते।

क्षत्रियादिप्रवराणां परस्परं विवाहो दृष्टः तेषां स्वस्वमन्त्रदृद्धाः स्वेषां मन्त्रदृष्टार एतेषां प्रवराः स्मृताः । न चेन्मन्त्रदृष्टारः पुरोहितस्य प्रवरा ज्ञेयाः स्वस्वपुरोहित-भेदादेव तेषां प्रवरभेदः । स्वस्वमन्त्रदृष्ट्णामभावे पुरोहितप्रवरो दृष्ट्व्यः । मनुप्रभृतीनां साम्येऽपि अवान्तरप्रवरभेदादिवाहः समानप्रवरदोपः । क्षत्रियादीनामप्ये-वम् । तत्र शिष्टाचारो व्यवस्थापकः ॥

अथ मतान्तरमप्याह ।

अविज्ञातस्वगोत्रश्चेद्रवेदाचार्यगोत्रकः ॥ ७३ ॥ आचार्यगोत्रप्रवरोद्वाहोऽप्यस्मित्र सम्मतः । विज्ञातनिजगोत्रो यः स्वाचार्यतनुजां न सः ॥ ७४ ॥ तद्रोत्रप्रवरां कन्यां उद्वहेदिति केचन ।

माणवको यद्यविज्ञातगोत्रस्यात्तदा कंचिदाचार्यं नियुज्य तद्दोत्रो भवेत् । अत आचार्यगोत्रप्रवरोद्दाहोऽपिन कार्यः। अज्ञातकुलगोत्रः पित्राद्यपनयनकर्त्रभावादन्येन यद्यपनीतः तत्तनुजां नोद्वहेत् । तद्दोत्रे तत्कुले चापि कन्यामुद्वहेदिति केचन वदन्ति॥

तथा च प्रयोगपारिजाते।

सावित्रीं यस्य यो दद्यात्तत्कन्यां न स उद्वहेत्। तद्गोत्रे तत्कुले वाऽपि विवाहो नैव दोषकृत्॥

इति। केचनेत्यनेन सावित्रीपदातृप्रवर एवं विवाहो निषिध्यत इत्यर्थः। छौगाक्षिः कश्यपसुतो विसष्ठेनोपनीतत्वाद्वासिष्ठः काश्यपश्च । अतस्तद्वद्न्यगोत्रोपनीतो द्वाधुष्यायण एवेति तद्दोत्रे तत्कुले वाऽपि विवाहो निषिध्यत एवेत्यर्थः । यथा देवरातः पनसः शौंगशैशिरारः कापिलः धनअयः जातूकण्यः एतेषां पुत्रपौत्राद्यश्च दिगोत्रास्तद्वदित्यर्थः ॥

### मातुलस्य सुतोद्वाहो बोधायनमुनीरितः॥ ७५॥ दाक्षिणात्यैः स्मृतिव्याख्यानेषु शिष्टेससुसाधितः।

बोधायनधर्मे "पश्चधा विप्रतिपत्तिः दक्षिणतस्तथोत्तरतो दक्षिणतोऽनुव्याख्या-स्यामः पर्युषितभोजनं अनुपनीतेन सह भोजनं मातुलिपतृष्वसृक्तन्यापरिणयन-मिति अथोत्तरतः ऊर्णाविक्रयः शिधुपानं उभयतोदद्भिव्यंवहारः आयुधीयकं समुद्रयानमिति इतरिदत्रिमितरिसम् कुर्वन् दुष्यति " इति विद्यमानत्वात्तदक्षिण-देशीयानुत्तरतो विस्रजेत् उत्तरदेशीयान् दक्षिणतो विस्रजेत् । अतः पराश्वरमा-धवीयादिस्मृतिव्याख्यानेषु दक्षिणात्यशिष्टाः स्मृतिमन्त्रार्थवाद्वलादक्षिणदेशे मातुलकन्यापरिणयनं पितृष्वसृद्दितृपरिणयनं च कार्यमिति स्थापयामासुः । तत्र 'आयाहीन्द्र पथिभिरीलितेभिः' इति मन्त्रेण मातुलिपतृष्वसृद्दितृपरिणयनं कार्यमिति प्रतीयते ॥

# बुधेर्वधूवरौ भिन्नगोत्रप्रवरजाविति ॥ ७६ ॥ निर्णीतौ चेद्रदेख्यां देवज्ञो न ततोऽन्यथा।

वरो वधूश्च भिन्नगोत्रप्रवरजाविति बुधैर्निणीतौ चेहैवज्ञो लग्नं वदेत् अन्यथा न वदेत् ॥

## युग्मेऽब्दे जन्मतस्स्त्रीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम् ॥ ७७ ॥ तद्वत्पुंसामयुग्मेऽब्दे व्यत्यये नाञ्चनं तयोः ॥

वध्वाः जनमत्रभृतिः समेऽब्दे विवाहः प्रशस्तः । पुंसो जनमतो विषमे वर्षे प्रशस्तः वध्वा विषमेऽब्दे पुंसो युग्मे च न शुभदः ॥

अष्टवर्षा भवेत्कन्या नववर्षा तु रोहिणी ॥ ७८ ॥ दशवर्षा भवेद्गीरी अत ऊर्ध्व रजस्वला । गौरीप्रदो व्रजेत्स्वर्ग वैकुण्ठं रोहिणीप्रदः ॥ ७९ ॥ कन्याप्रदो ब्रह्मलोकं रौरवं तु रजस्वलाम् । प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे रजः स्त्रीणां प्रवर्तते ॥ ८० ॥ हप्टे तु कन्यका दुष्टा जनकः पतितः स्मृतः ।
आरभ्य जन्मवर्षात्प्रायजोदर्शान्त कन्यका ॥ ८९ ॥
विवाहार्हा भवेदूर्ध्व गान्धर्वेकाधिकारिणी ।
स्ववर्षाद्वित्रिपञ्चान्दर्शनां कन्यां समुद्धहेत् ॥ ८२ ॥
स्वदेष्यांद्धिकां नेव नातिकुन्जां कदाचन ।
स तु यद्यन्यजातीयः पतितः क्कीब एव वा ॥ ८३ ॥
विकर्मस्थः सगोत्रो वा न्यङ्गो दीर्घामयोऽपि वा ।
दत्ताऽपि देया साऽन्यस्मे सप्रावरणभूषणा ॥ ८४ ॥
वाचा दत्ता मनोदत्ता दत्ता यद्यद्केन वा ।
दुष्टं त्यक्त्वा गुणाढ्याय पुनर्देया तु कन्यका ॥ ८५ ॥
नोदकेन न वाचा वा कन्यायाः पतिरिष्यते ।
पाणिग्रहणसंस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे ॥ ८६ ॥
सगोत्रप्रवराया हि निषद्धं पाणिपीडनम् ।
अज्ञानादथवा मोहात् प्राजापत्यव्रतं चरेत् ॥ ८७ ॥

आपस्तम्बस्त्रे—" सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत् " इति सगोत्रकन्याविवाहो निषिद्धः । आश्वलायनसूत्रे—" असमानप्रवरेविवाहः " इति समानप्रवरविवाहः पर्युदस्तः । याज्ञवल्क्यरमृतौ—

अरोगिणीं भ्रात्मतीं असमानार्पगोत्रजाम् । इत्यादिषु समानगोत्रप्रवरवधूविवाहस्य निषिद्धत्वात् अज्ञात्वा तादृशीं ऊढ्ढा तहोषशान्तये वैदिककर्मयोग्यत्वार्थं च प्राजापत्यव्रतं चरेत् ॥

मोहाद्गत्वा प्रतिगमं चरेच्चान्द्रःयणं व्रतम् । गर्भश्चेत्कार्यपोऽयं स्यात् भारद्वाजोऽथवा भवेत् ॥ ८८॥ समानार्षगोत्रजामूढां मोहाद्गच्छेद्यावद्वारं गमनं तावच्चान्द्रायणव्रतं चरेत्। तत्र यदि गर्भस्त्यात् तत्रोत्पन्नः काश्यपगोत्रो वा भारद्वाजगोत्रो वा भवेत् येत प्रतः [येन तं ] काश्यपो वा भारद्वाजो वा पुत्रत्वेन स्वीकुर्यात्। नो चेत् काश्यपो वा भारद्वाजो वा संस्कुर्यात्॥

साऽपि भार्या प्रतिगमं चरेचान्द्रायणं व्रतम् । ब्राह्मणी चेन्मातृवत्तां विभृयान्मातृहाऽन्यथा ॥ ८९ ॥ सगोत्रप्रवरां ज्ञात्वा गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । तत्र चण्डालुपुत्पाद्य ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ९० ॥

समानप्रवरां ज्ञात्वा गच्छेचेद्धरुतल्पव्रतं चरेत्। तत्र यदि गर्भोत्पित्तस्यात् तदा स ब्राह्मण्याद्धीयत एव तत्रोत्पन्नः चण्डालो भवति। तं चण्डालेषु निक्षि-पेदित्यर्थः। तथा च यमः—

> आरूढपतितापत्यं ब्राह्मण्यां यस्तु शूद्रजः । सगोत्रोहासुतश्चेव चण्डालास्त्रय ईरिताः ॥ सगोत्रप्रवरां कन्यामूढां ज्ञात्वोपगम्य च । तस्यां चण्डालमुत्पाद्य ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥

इति । अस्यार्थः —यस्तु संन्यासी सन् स्त्रियं भोगार्थ गच्छिति स आरूढ-पतितः, तद्वीर्यादुत्पन्न एकः । ब्राह्मणिस्त्रयां शूद्रादुत्पन्न एकः । सगोत्रप्रवरां ज्ञात्वा विवाहितायां स्त्रियामुत्पन्न एकः । एते त्रयः चण्डालाः ईरिताः ते चण्डा-लेषु योज्या इत्यर्थः । इतरत् स्पष्टम् । तथा च स्मृत्यन्तरम्—

केन्यामुढां सगोत्रप्रवरपुरुषजां मातृवद्दोपदण्ड-प्रायश्चित्तादिभाक्स्याज्जनयति च सुतं जातिचण्डालमस्याम् ॥ अज्ञात्वोद्दोपगम्य प्रतिगमनमुपेत्येन्दवं सा च भार्या गर्भश्चेत्स्यात्र दुष्ट्स्स सुनिभिरुदितः काश्यपो गोत्रविद्धः ॥ इति ।

तन्त्रनपात्रराशंसयागोद्वाहादिकर्भ च । याज्यत्वादीनि सिद्धचित्ति गोत्रप्रवरिनर्णयात् ॥ ९१ ॥ महान्यत्नस्ततः कार्यो गोत्रप्रवरिनर्णये ।

१ पुरुषोत्तमप्रवरमञ्जर्यामुपकमस्थिमदं पद्यम्.

गोत्रपवरनिर्णये जाते तनूनपाद्याजिनः नराशंसयाजिन इति भेदः सुखेन होयः; उद्दाहादिकर्म च होयं; याज्यत्वादि च सुखेन होयं भवति । बोधायन-सूत्रे—"नाराशंसान् व्याख्यास्यामः आत्रेयवाध्यश्ववाधूळवसिष्ठकण्वसंकृतियस्क-शुनकराजन्यमोद्रल्या इत्येते नाराशंसास्तनूनपाद्न्येषां गोत्राणां " इत्युक्तः आत्रेयादिमोद्रत्यान्ताः नाराशंसयाजिन इतरगोत्रजाः तनूनपाद्याजिनः वत्स-विद्रकृष्टिपेणाः पञ्चावित्तनः इतरे चतुरवित्तनः । एतद्भेदाज्ञाने श्रीतस्मातादि कर्म न सिध्यति । समानगोत्रप्रवराज्ञाने उद्दाहकर्म न सिध्यति । याज्यत्वादि च याज्यगोत्रप्रवराज्ञाने न सिध्यति । यतस्सर्वकर्मसिद्धः सर्वानर्थपरिहारश्च गोत्रप्रवरानिर्णये महान्यतः कार्यः ॥

गोत्रप्रवरिवज्ञानं स्वधर्मफलिल्सिभिः॥ ९२॥ सम्पाद्यमाहुर्धर्मज्ञाः प्रत्यवायजयेष्सिभिः। सर्वेश्वरस्तविममं गोत्रप्रवरिनर्णयम् ॥ ९३॥ विधाय माधवाचार्यः सर्वेशाय समापयत्। इमं सुनेरिविच्छित्रान्वयं पर्विणिपर्विणि॥ ९४॥ जपत्रीशप्रसादेन ब्रह्मलोके महीयते।

इति वैदिकमार्गप्रतिष्ठानिष्ठविसिष्ठान्वयाभिनवमाधवाचार्योद्धते गोत्रप्रवर्गनेणये दुशमं प्रकरणं समाप्तम् ।

समाप्तोऽयं निबन्धः।

### पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, " लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् प्रेस कल्याण-मुंबई. खेमराज श्रीकृष्णदास,
"श्रीवेड्डटेश्वर"स्टीम् प्रेस
खेतवाडी-मुंबई.

### अकारादिकमेण गोत्रिधिम् चिनी.

|                                                     |                    |        | 第0-     |                    |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------------------|-------|
| पृ. सं.                                             | प. सं. गोत्रिंनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिंनाम. | ग.सं. |
| पू. स.<br>१२७ ४ २ ६<br>१२६ ४ ७ ७ ७<br>१२६ ४ ७ ७ ७ ४ | ७ अकम्पन्य         | ६५     | १२४     | २ अग्निशमीयण       | ६१    |
| ১৩                                                  | १० अक्षतय          | ५८     | ७२      | १६ अधिशर्मायणि     | ५३    |
| १२२                                                 | १८ आक्षण           | ८५८५   | 88      | ५ अग्निस्तम्भ      | १९    |
| १२६                                                 | ७ अक्षित           | ६६     | ११६     | ¥ ,,               | २४    |
| 96                                                  | २२ अक्षितय         | ५८     | १२४     | १७ अमाव            | ६१    |
| ७১                                                  | ४ अगद्य            | ६०     | ६२      | १४ अघमर्पण         | 88    |
| १२७                                                 | २१ अगव             | ६८     | १२०     | २३ ,,              | 88    |
| ८६                                                  | ५ अगस्ति           | ६०     | १२१     | ₹ <b>८</b> ,,      | ४९    |
| ८७                                                  | <b>&amp;</b> ,,    | ६३     | 36      | १४ अङ्गायनक        | १०    |
| १२७                                                 | <b>?</b> 9 ,,      | ६८     | ११९     | १७ अङ्गि           | ३५    |
| 62                                                  | ८ अगस्त्य          | ६३     | ४१      | २४ अङ्गिरम्        | १९    |
| 999978945<br>978978<br>978978                       | २२ अग्नाव          | ५४     | 88      | २२ अङ्गिरोवादिन्   | ३०    |
| १२४                                                 | ७ अग्नि            | ६१     | १२६     | ६ अचिखल            | ६६    |
| ११७                                                 | १० अग्निजिह        | २३     | ६३      | १७ अज              | 39    |
| ४५                                                  | ६ अग्निजिह्वी      | १९     | ३७      | १५ अजगन्ध          | 38    |
| ६८                                                  | १५ अग्निदेवि       | ५३     | ११५     | १२ अजगान्ध         | 28    |
| १२५                                                 | २ अग्निदेह         | ५९     | ५५      | १९ अजमीढ           | २९    |
| १२४                                                 | १३ अग्निरामायण     | ६१     | २८      | ३ अजामदम्य         | २     |
| १२४<br>४०<br>४९<br>४१                               | २४ अग्निवेश        | १९     | ६२      | १३ अजायन           | 39    |
| ४७                                                  | ۹,,                | २०     | ६६      | ५ अजाश्व           | ३८    |
| ४१                                                  | १७ अग्निवेश्य      | १९     | २६      | १९ अजिपीत          | 8     |
| ४२                                                  | <b>११</b> ,,       | २०     | २५      | २१ आजिह            | ?     |
| ११५                                                 | २६ ,,              | २४     | ११०     | २७ अजिहीतिथि       | 8     |
| ६८                                                  |                    | ५३     | 888     | ४ अजैकार्जाह       | 8     |
|                                                     |                    |        |         |                    |       |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्षनाम. | ग. सं.     | पृ. सं. | and the state of t | ग.सं.  |
|---------|----------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| १२०     | २२ अज्ञ              | 88         | ५७      | १९ अनीलायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39     |
| ७२      | १८ अज्ञाव            | ५३         | १२६     | १५ अनुक्षार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६४     |
| १२९     | ११ अञ्जय             | ६२         | ११२     | १० अनुप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ऋ      |
| ३७      | १ अञ्जायन            | १५         | 888     | ३ अनुलोमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8      |
| ४६      | २२ अटोटि             | १०         | ७६      | १८ अनुव्यावहापय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५६     |
| २६      | १ अतिगौवि            | 8          | 3?      | २ अनुशातिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      |
| २५      | २१ अतिथि             | 8          | ७३      | ५ अनुष्ठेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५४     |
| २६      | १९ आतिथेय            | 8          | २ ५     | १८ अनुसातिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8      |
| ८०      | ८ अत्काललक           | ५६         | 30      | १२ अनुसारिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8      |
| १२७     | ११ अत्य              | ६७         | १२१     | २ अनूताकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४१     |
| 90      | १४ अत्रायण           | ५३         | ६१      | १८ अनूनतन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३६     |
| ५७      | १३ अत्रि             | 3 ?        | २६      | १७ अनूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ŗ      |
| ६०      | <b>११</b> ,,         | ३५         | २३      | २१ अनूपेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      |
| ४४      | २० अत्रितीचक         | 30         | ७६      | २१ अनृक्षरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५६     |
| ४९      | २२ अत्रिप            | २५         | २७      | ८ अन्त्यायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ģ      |
| ४९      | १४ अत्रिव            | २५         | 90      | १९ अन्यकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G<br>३ |
| ११७     | २२ अत्वरि            | २७         | १२४     | <b>१२</b> ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६१     |
| 37      | ५ अधितायि            | 3          | १२४     | ६ अप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१     |
| १२३     | ९ अधु                | ५५         | ८७      | २ अपकारिणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६०     |
| २६      | २४ अध्वनेसी          | ş          | ६३      | १३ अपगह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१     |
| २६      | १६ अध्वनकसि          | 3          | ५६      | ९ अपमित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७     |
| 60      | २१ अध्वर             | ५६         | ४१      | १७ अपरोक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39     |
| ७९      | १८ अध्वल             | ५५         | 46      | २२ अपवाहीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 ?    |
| ४३      | २० अध्वासु           | <b>२</b> २ | २७      | ४ अपिशल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9      |
| ११७     | १४                   | २६         | 30      | १० अभवान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      |
| 38      | २१ अनिलायन           | 8          | ,       | २३ अभजात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      |
| 7 7     | , । जागुरुषुप        | ,          |         | - \ -[-1-11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      |

#### गोत्रिंस्चिनीः

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम.  | ग. सं.     | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.    |
|---------|---------------------|------------|---------|----------------------|----------|
| २६      | १० अभयजात           | 8          | २७      | २२ अर्धलेभि          | <b>લ</b> |
| 333     | २५                  | ४          | १२७     | २१ अर्बुद            | ६८       |
| २३      | २३ अभयदात           | ૪          | ६८      | ६ अम्यायण            | ५३       |
| २३      | ५ अभवदात            | ४          | ६०      | २२ अलद               | ३१       |
| ३८      | ११ आभिजित्          | १०         | ६४      | २१ अलिप्य            | इ१       |
| ३६      | १८ अभिजित           | 33         | ५५      | २२ अवद्यापि          | ३०       |
| ४६      | <i>१७</i>           | १०         | २३      | ५ अवट                | 8        |
| ११४     | <b>१६</b>           | १३         | २५      | ξ,,                  | १        |
| ११४     | १४ अभिजिति          | १४         | ८७      | ४ अवत                | ६०       |
| १२३     | २४ अभूत्य           | ६१         | १२७     | २१ अवतान             | ६८       |
| ४४      | २३ अमावास्यायन      | 30         | ८७      | २३ अवत्तय            | ६३       |
| ११७     | <b>१४</b>           | २६         | १२०     | ३ अवरोधकृत्          | ३६       |
| १२३     | ६ अम्भोरुह          | ५५         | 333     | २ अवि                | 8        |
| १२८     | २० अम्राप           | ३४         | १२५     | २३ अविक्षिति         | ६३       |
| १२५     | ९ अय                | ५९         | ७५      | १८ अइमरथ्य           | 96       |
| ३९      | ४ अयास्य            | ९          | १२६     | Ę,,                  | ६६       |
| २२      | २० अरास             | 8          | ७५      | १८ अश्वत्थ           | ५८       |
| ११६     | ५ अरुण              | २४         | १२६     | <b>4</b>             | ६६       |
| ७६      | ७ अरुणाः पराश्राराः | ५७         | 67      | २३ अश्वमेधस          | ६३       |
| ११९     | १५ अरुणात्रेय       | ३५         | ५०      | १६ अश्वरिष्क         | 73       |
| ११९     | २४ अर्घायण          | ३५         | ६३      | २१ अष्टक             | 88       |
| ६०      | ६ अर्चनानस          | <b>₹</b> ? | ६४      | <i>११</i> ,,         | ४१       |
| ५९      | ३ अर्णनाभि          | ३२         | ६५      | ۹,,                  | ४०       |
| १२०     | १० अर्णव            | ४०         | ६६      | <b>१</b> ५           | ४२       |
| २७      | ८ अर्थलेख           | <b>લ</b>   | १२१     | ११ अष्टिक            | ४६       |
| ११३     | ८ अर्थलेभि          | <b>५</b>   | ११८     | २१ अष्टादंष्ट्र      | २९       |
| १२६     | ३ अर्दुनाक्षि       | ६३         | २६      | २१ असिमदन            | 8        |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्षनाम. | ग. सं. │   | पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्षनाम, | ग.सं. |
|---------|----------------------|------------|---------|----------------------|-------|
| ७१      | १८ असुरायण           | ५३         | ६०      | ३ आत्रि              | 38    |
| १२३     | १ असुरायन            | ५५         | ५९      | १ आत्रेय             | 38    |
| ११५     | २५ आक्षाभूरि         | २४         | 333     | २१ ,,                | ३५    |
| ७६      | १८ आक्षिपय           | ५६         | 88      | ७ आत्रेयायण          | १९    |
| ८६      | ९ आगस्त्य            | ६०         | ११६     | ξ ,,                 | २४    |
| ७०      | २० आग्निशमायण        | ५३         | ४३      | ४ आत्रेयायनि         | २०    |
| ५५      | ७ आग्रायण            | ३०         | ४१      | २० आधूमगन्ध          | १९    |
| ६८      | १८ ,,                | ५३         | ६१      | १४ आध्यहि            | ३६    |
| १२४     | ٩,,                  | ६१         | १२६     | १ आध्वल              | ६३    |
| १२८     | <b>१९</b>            | ३४         | ५७      | १९ आनिङ्ग            | 38    |
| ६१      | २२ आघाट्ट            | ३६         | ६१      | २३ आनित्रम्लात       | ३६    |
| ५५      | ८ आघ्रापि            | ३०         | ६१      | १५ आनभिन्न           | ३६    |
| ११९     | ७ आङ्गिमान्          | ३५         | १२०     | २७                   | ४१    |
| ६८      | ५ आङ्गिरि            | ५३         | ६१      | २२ आनचि              | ३६    |
| १२२     | २४ आङ्किक            | ५५         | ७१      | ११ आनष्टाय           | ५४    |
| ११५     | ३ आजायन              | १८         | ७१      | २२ आनष्टि            | ५४    |
| ७२      | २० आजिहायन           | ५३         | १२९     | <b>?</b> ₹           | ६२    |
| १२४     | <b>१८</b> ,,         | ६१         | २३      | १९ आनायनीय           | 8     |
| ६३      | १९ आज्य              | ४४         | ५८      | १९ आनीपायण           | ३३    |
| १२२     | १३ आज्योह            | ५०         | ७३      | २३ आनुष्टि           | ५४    |
| २७      | ५ आठिकायन            | ૭          | ३६      | २४ आनूप              | 3     |
| ३६      | १२ आणिचेय            | 9          | ५५      | २२ आन्त्यायन         | ३०    |
| ३२      | २१ आततायि            | 3          | १२५     | २५ आप                | ६३    |
| १२३     | २५ आतप               | ६१         | १२६     | <b>?9</b> ,,         | ६४    |
| ७६      | २२ आतय               | ५७         | १२०     | २६ आपघव्य            | 88    |
| ११७     | २२ आत्मभव            | 79         | ६१      | २२ आपद्याप           | ३६    |
| ४०      | २३ आत्र              | <b>१</b> ९ | ६१      | १४ आपद्येय           | ३६    |

| पृ. सं. | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. | पृ <b>.</b> सं | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. |
|---------|---------------------|--------|----------------|----------------------|--------|
| ११९     | ५ आपरायण            | 39     | ६२             | २१ आराक              | ३६     |
| २६      | १६ आपस्तम्ब         | Ę      | ४१             | ७ आरणसिन्धु          | १९     |
| ४३      | <b>%</b> 0          | २०     | ७६             | २१ आरवव              | ५६     |
| ४१      | ६ आपस्तम्भ          | १९     | १२३            | ४ आराहि              | ५५     |
| ११६     | <b>E</b> 7,7        | 28     | ६८             | २३ आरिष्टेपिय        | ५४     |
| ११६     | १४ आपस्तिम          | २४     | ११४            | २३ आरुणायनि          | १३     |
| ११८     | २४ आपायेय           | ३०     | ४१             | २० आरुणि             | १९     |
| ११३     | १९ आपिकायन          | ७      | ५६             | ۹ , ,                | २७     |
| ३२      | १८ आपिकायान         | 9      | ७७             | २३                   | ५७     |
| २३      | २१ आपिझलेय          | 8      | ११९            | २ आरुण्यः            | 38     |
| २७      | २१ आपिशल            | ७      | ७९             | २२ आर्कर्य           | ५७     |
| २२      | २३ आपिशिल           | 3      | २३             | २० आकीयण             | ę      |
| ११३     | २० आपिशायन          | 9      | २३             | ξ,,,                 | ४      |
| ११०     | २१ आपिशालि          | १      | 96             | १८ आर्कि             | ५७     |
| 46      | २२ आप्यायन          | 38     | ६०             | १ आर्घपथ             | 3 ?    |
| ८१      | २२ आभरद्वसु         | ५८     | २५             | २० आर्तभाग           | १      |
| ६८      | ६ अस्तिक            | द३     | ४४             | १९ आर्द्रस्क         | ३०     |
| ११८     | १६ आमरनाशन          | ३३     | 888            | २३ आर्यपथ            | ३५     |
| १११     | ९ आमिलायन           | ?      | २२             | २२ आयीयण             | १      |
| ५५      | ११ आमौखिताक         | २२     | ६५             | २२ आर्षिभ            | ३०     |
| १२५     | १ आयवत्स            | ५९     | १२८            | <b>१९</b>            | ३४     |
| ६८      | १४ आयस्थूण          | ५३     | 46             | १६ आर्पसाहारे        | 38     |
| ७९      | २१                  | ५५     | ५०             | ६ आपींदि             | २९     |
| ७७      | १५ आयस्थूल          | ६५     | ११८            | १६                   | ३३     |
| ५०      | २ आयाग्रेय          | २६     | ११२            | १ अपर्षेय            | ४      |
| ३८      | १२ आयास्य           | 9      | २३             | १० आर्ष्टिषेण        | 3      |
| 338     | <b>9</b> ,,         | १२     | ६२             | २१ आलाक              | ३६     |

| <u>ृ</u> . सं. | प.सं. गोत्रर्धिनाम. | ग. सं. | ष्ट. सं. प.स. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. |
|----------------|---------------------|--------|-----------------------------|--------|
| ७५             | १४ आलम्भायन         | ८५५    | १२१ ७ आश्वतापन              | 88     |
| ६१             | १४ आलर्वि           | \$6    | ६३ ११ आश्वतायन              | 38     |
| ७६             | २ आलव               | ५६     | ७३ २१ आश्वबाणायात्त         | ५४     |
| 96             | ५ आलबायन            | ५६     | २७ ४ आश्वलायन               | ૭      |
| १२६            | ۶۹                  | ६४     | ७१ १९ ,,                    | ५३     |
| 40             | १ आलंबाल            | २६     | ७५ १२                       | ५५     |
| ११८            | २३ ,,               | 30     | १२५ १९                      | ६३     |
| १२०            | २५ आलवि             | ४१     | ४३ ५ आश्वलायान              | २०     |
| २२             | १५ आलेखन            | 8      | ४४ १९ ,,                    | ६०     |
| ६३             | १३ आलोप्य           | 38     | ११६ ९ ,,                    | २४     |
| ७५             | १५ आवाकित           | ५५     | ७२ १४ आश्वलायनिन्           | ५३     |
| २६             | २० आविगोवि          | 8      | १२१ २२ आश्वत                | ४३     |
| ७६             | १९ आविलबद्र         | ६६     | ७० २० आश्ववातापन            | ५३     |
| ६८             | १६ आविश्रेण्य       | ५३     | ६२ १० आश्ववातायन            | ३८     |
| १२४            | 9 "                 | ६१     | ७२ १५                       | ५३     |
| ७५             | १८ आविश्व           | 46     | १२४ १३                      | ६१     |
| १२७            | ६ आविष्टायन         | ६५     | ७३ २१ आश्वावीत              | ५४     |
| १२९            | १० आविष्ठि          | ६२     | ३२ ५ आश्वाभि                | Ŗ      |
| 96             | १४ आविष्ठायन        | ५७     | ११२ ११ आश्वायति             | 3      |
| 88             | १६ आश्र             | १९     | ६१ १८ आश्विवन्तवय           | ३६     |
| 333            | ४ आइमक्रम           | 8      | २६ ४ अष्मिक्रमणि            | 8      |
| ६४             | ५ आइमरथ्य           | ३९     | ७६ २ आसक्षर                 | ५ ६    |
| े २२           | <i>११</i>           | ५०     | ६८ ८ आसुरायण                | ५३     |
| (80            | ४ आइमी              | २५     | १२३ २६ ,,                   | ६१     |
| 336            | २५ आश्चः            | २४     | ५८ १६ आहायन                 | 38     |
| ६५             | १८ आश्व             | 38     | ११९ २० ,,                   | ३५     |
| 98             | ₹0 ,,               | ५३     | १२४ १० आहुगायक              | ६१     |

| पृ. सं.   | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. पृ | <u>.</u> सं. | प. स. गोत्रिषनाम. | ग.सं.      |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|------------|
| ६८        | १८ आह्त्यः           | ५३        | ७१           | ८ उत्तर           | <b>५</b> १ |
| ७१        | १८ आह्वगायक          | ५३        | १२४          | 9 ,,              | ६१         |
| २५        | २२ आह्वायन           | 8         | १२५          | ۹,,               | ५९         |
| १२२       | १ इन्दुवरि           | 28        | ६१           | १९ उत्सरि         | ३६         |
| १ऽ        | १ इन्द्र             | 38        | १२१          | ₹ ,,              | ४१         |
| ६२        | १७ इन्द्रकौशिक       | 89        | १२१          | २२ उत्स्राक्ष     | 83         |
| १२०       | २३ ,,                | 88        | ७१           | ८ उदमेघ           | ५१         |
| ४१        | ६ इन्द्रस्तम्भ       | 88        | 90           | २२ "              | ५४         |
| ११६       | ۴,,                  | २४        | 88           | २ उदमेधि          | १२         |
| 6,0       | २० इन्द्रातिथि       | 38        | ४९           | ८ उदगंधि          | २०         |
| ११९       | <b>१८</b> ,,         | ३५        | ६१           | १७ उदम्परि        | ३६         |
| ५९        | २१ इन्द्रालि         | 39        | ६६           | २१ उदल            | ३१         |
| ११६       | १ इषमत               | 28        | १२४          | 9 ,,              | ६१         |
| ६७        | १५ इपि               | ४३ !      | १२२          | १३ उदवास          | ६०         |
| <b>૭૮</b> | ५ इषीकहस्त           | ५७        | ६७           | १ उदवेणु          | ४६         |
| १२७       | <b>Ę</b>             | ६५        | १२२          | १३ "              | ५०         |
| 88        | २ इषुमत              | 88        | 20           | ५ उद्सेरक         | ५ <b>६</b> |
| 83        | १८ इषुमति            | १९        | २४           | १९ उदान           | બ્         |
| १२१       | ६ ईर्भटि             | 88        | 96           | १९ उदाबाल         | ५६         |
| २४        | ६ उक्षायण            | 9         | ६७           | २१ उदुम्बर        | ४३         |
| ४६        | १४ उचथ्य             | १०        | ६४           | १३ उदुम्बीर       | ४३         |
| २५        | १९ उच्चयमान          | 8         | ७४           | २५ उदुम्बरीष      | ५१         |
| २२        | २१ उच्चेर्मन्यु      | 8         | १२३          | ९ उदूर्णव         | ५५         |
| ६८        | १४ उच्छ्रायनि        | 43        | ११९          | २३ उद्गरग्रीवि    | ३५         |
| 39        | १५ उतथ्य             | १०        | ८०           | १५ उद्गाह         | ५६         |
| ११४       | २१ ,,                | 83        | ५९           | १२ उद्दालक        | 38         |
| ६८        | १६ उत्तर             | ५३        | ६७           | १ उदालिक          | ४६         |

| पृ. सं | प. सं    | गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. | पृ. सं     | प. स. गोत्रार्धनाम. | ग. सं.   |
|--------|----------|---------------|--------|------------|---------------------|----------|
| 83     | १६       | उद्दालग       | १९     | २४         | २२ उरक्षायण         | <b>9</b> |
| १२६    |          | उद्राह        | ६४     | ४३         | २० उरीरि            | २२       |
| ४०     |          | उद्वहच्य      | १९     | 80         | २४ उरुक्षय          | 89       |
| ११५    | २४       | 7 <b>7</b>    | २४     | ६०         | २ उरुश्रीवि         | ३१       |
| ८७     | २२       | उपकारिणि      | ६३     | 88         | २४ उरूढ             | 89       |
| 60%    | २        | उपकुल         | ६०     | ११५        | २६ ,,               | २४       |
| 20     | २२       | <b>5</b>      | ६३     | ११३        | ४ उर्गवित्रि        | બ        |
| १२७    | २०       | "             | ६८     | १२१        | १ उद्धि             | 88       |
| १२६    | १२       | उपगव          | ६४     | ६३         | १८ उलूक             | 88       |
| १२३    | 8        | उपगहन         | ५५     | १२२        | ₹0                  | ५५       |
| १२४    | 88       | उपत्पायवि     | ६१     | १२१        | ४ उलूतबभ्र          | 83       |
| ४६     | 28       | उपविन्द       | १०     | १२४        | ५ उल्कायनि          | ६१       |
| ३८     | 88       | उपाबिन्दु     | १०     | २२         | २४ उष्ट्राक्ष       | 3        |
| હલ     | २२       | उपमन्यु       | ५६     | २६         | ३ उष्ट्राक्षि       | Q,       |
| १२५    | १७       | 77            | ६३     | ११४        | २ ऊर्वसु            | १३       |
| १२६    | १२       | 77            | ६४     | १२३        | २३ ऊर्जयोनि         | ५५       |
| ११९    | 3        | उपिमिति       | 38     | ४२         | ११ ऊर्जायन          | २०       |
| ४९     | १४       | उपरायण        | २५     | ११६        | <b>?</b> 8          | २४       |
| ८०     | 9        | उपलय          | ५६     | ६०         | ८ ऊर्णनाभि          | ३२       |
| १२६    | 28       | 77            | ६४     | ४८         | १२ ऊर्ध्वस्त        | २२       |
| ७१     | Ę        | उपलोध         | 48     | ४८         | २२ ऊध्वास्ति        | २२       |
| १२५    | ४        | "             | ५९     | 39         | १९ ऋक्ष             | १९       |
| 888    |          | उपविन्दु      | १३     | ११५        | ₹७,,                | २४       |
| 90     |          | उपभाय         | ५३     | 88         | १९ ऋआयन             | १९       |
| १२३    | -        | उपेक्षी       | ५५     | ६७         | ३ ऋणवान             | ४६       |
| ७१     |          | उपकु          | ५४     | ११९        | ४ ऋणी               | 38       |
| ११८    | <b>C</b> | उमाण्डि       | ३२     | <b>२</b> २ | १८ ऋतभाग            | 8        |

#### गोत्रिंसूचिनी.

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रिधिनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिंनाम. | ग.सं. |
|--------|---------------------|-------|---------|--------------------|-------|
| 335    | २५ ऋश्यायण          | 30    | ६८      | २१ ओडिल            | ५३    |
| 333    | ८ ऋषभ               | 8     | ६८      | १८ ओधीज            | ५३    |
| 386    | २५                  | 30    | ६५      | २१ ओपगवय           | 38    |
| ५४     | २० ऋषभामित          | २६    | ६३      | २४ ओपगहाने         | 38    |
| 3?     | ४ ऋषि               | 8     | ६३      | २४ ओलोप्य          | 38    |
| 32     | ٩८<br>,,            | 8     | ७१      | १७ ओपप्रतिमासर     | ५३    |
| ४६     | ₹0 ,,               | १०    | २६      | ४ ओपस्यन्दान       | 8     |
| १२२    | २०                  | ५५    | ६८      | २२ औकायान          | ५३    |
| 88     | १ ऋषिभि             | ३०    | 88      | १६ औकाभुरि         | १९    |
| १२२    | २२ ऋषिवज्र          | ५५    | ६८      | २४ औ्कायान         | ५३    |
| ६४     | १३ एकाकायान         | ४३    | ११३     | ४ औक्थ्य           | G     |
| 33     | २ एकायन             | 6     | २४      | २० ओक              | Ç     |
| 23     | १९ एतिशायनीय        | १     | ४०      | २३ औक्ष            | १९    |
| 60     | ३ एदिनि             | ६०    | ७५      | १३ औघ              | ५५    |
| ११४    | २४ ऐटिकि            | १३    | ३८      | ३ औचध्य            | १०    |
| १११    | १ ऐतिकायन           | १     | 50      | २१ औजाहमानय        | ५६    |
| २२     | १८ ऐतिशायन          | १     | १२३     | २५ औटवृक्ष         | ६१    |
| ४१     | २३ "                | १९    | 99      | २३ औडुलोमा         | ५५    |
| ५५     | <b>80</b>           | २२    | १२५     | २० औडुलोमि         | ६३    |
| ६८     | <b>د</b> ,,         | ५३    | ६८      | १० औढिल            | ५३    |
| ११७    | १ <b>५</b> ,,       | २६    | 338     | ८ औतक्थ्य          | १२    |
| १२३    | २४ ,,               | ६१    | ७६      | १६ औतु छलोमि       | ५६    |
| ८६     | ९ ऐध्मवाह           | ६०    | १२९     | १० औदिक            | ६२    |
| ४३     | १३ ऐन्द्रालि        | 28    | ३७      | १४ औदजायन          | १८    |
| ११६    | २५                  | २५    | ६९      | ३ औदमेघ            | 48    |
| २४     | ६ ओजायन             | ७     | १२४     | २७                 | ५९    |
| ३७     | ₹0                  | १५    | ११६     | १ औदमेधि           | २४    |

| <u>पृ. सं.</u> | प. सं. गोत्रिधनाम. | ग. सं.     | <b>पृ.</b> सं. | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. |
|----------------|--------------------|------------|----------------|---------------------|-------|
| ६९             | २० औदमेघि          | ५१         | ६६             | २१ औपदहनि           | 39    |
| ६१             | २२ औदरि            | ३६         | १२१            | ? ,,                | ४१    |
| ६१             | १३ औदिलि           | ३६         | १२७            | <b>?</b> 9          | ६८    |
| १२०            | २५                 | 88         | ८६             | ६ औपदहयन            | ६०    |
| १२४            | 8 ,,               | ६१         | 888            | १६ औपधि             | १     |
| 90             | १३ औदलोम           | ५५         | ३६             | १९ औपविन्दु         | 83    |
| १२९            | १५ औदवाहि          | ६२         | 888            | <b>१४</b>           | 88    |
| ११५            | १२ औदजायन          | १२         | ११४            | २४ औपमन्य           | १३    |
| ७५             | २४ औदाहमानि        | ५६         | 20             | ५ ओममन्यव           | ५६    |
| ३७             | २३ औदुआयन          | 38         | ११८            | १४ औपमर्कटायनि      | ३३    |
| ६१             | २४ औदुम्बरि        | ३६         | ११६            | २७ औपमर्काट         | २५    |
| १२६            | १३ औद्राहयानि      | ६४         | ५४             | १३ औपमर्कटचायक      | २९    |
| ૭૮             | ६ औद्राहमति        | ५६         | <b>૭૮</b>      | २१ औपलेखय           | ५६    |
| ६७             | १५ ओहालिक          | 38         | 30             | ६ औपलेखि            | ५६    |
| ११९            | <b>88</b>          | ३५         | १२६            | १९ _,,              | ६४    |
| १२२            | <b>१३</b>          | 40         | ७९             | १८ औपलोम            | ५५    |
| ५८             | २२ औद्दालन         | ३१         | १२५            | २४ औपवत             | ६३    |
| ৩६             | २० औदाहमानि        | ५६         | ६८             | ९ औपव्य             | ५३    |
| १२९            | १५ औपकत्सिक        | ६२         | १२३            | २७ ,,               | ६१    |
| ४३             | १४ औपकर्मी         | 79         | ४१             | १७ औपशय             | १९    |
| ૭૯             | २२ औपगव            | ५६         | ११५            | २६ औपसिवि           | २४    |
| 99             | १२                 | <b>द</b> द | <b>૭૮</b>      | ८ औपस्वस्थ          | 46    |
| १२५            | २४                 | ६३         | १२६            | ٩,,,                | ६६    |
| ५६             | ९ औपगिव            | २७         | १२३            | १० औमिल             | ५५    |
| ११९            | 3                  | 39         | ६३             | १८ औरिक             | ४४    |
| ६१             | १७ औपदह            | 38         | २३             | २० औरशि             | १     |
| ६१             | २४ औपदहनि          | ३६         | 880            | १७ औरास             | ?     |

| पृ. सं.    | प.सं. गोत्रर्पिनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. |
|------------|---------------------|-------|---------|----------------------|-------|
| ११३        | १६ औरुक्षायण        | 9     | १२३     | १० ओहल               | ५५    |
| २४         | २० और्गचिति         | બ     | ६९      | १३ कंसपात्र          | ५४    |
| ५९         | २२ और्णनाभि         | ३२    | ११६     | ३ कक्षल              | २४    |
| १२०        | <b>3</b>            | ३६    | ७६      | १९ कक्षिमाध्यन्दिन   | ५६    |
| 30         | ८ और्व              | १     | ३९      | १९ कक्षीवत्          | १५    |
| 39         | १९ औवेंय            | 8     | ३८      | २४ कचेलि             | १०    |
| १२६        | १७ औलपि             | ६४    | ३२      | २१ किञ्च             | 3     |
| ८०         | २१ औललामा           | ५६    | ४३      | २० कटङ्क             | २२    |
| ६३         | १ औछक               | ३६    | ४४      | २३ कटङ्कारी          | ३०    |
| ३७         | २२ औलूक्य           | १८    | ३२      | २ कटायनि             | 3     |
| १२१        | ४ औलोकि             | 88    | ११२     | <b>?</b>             | ४     |
| ६५         | २१ औलोप्य           | 38    | ३८      | १३ कटुकर             | १०    |
| १२१        | <b>د</b> ,,         | ४१    | १२०     | ६ कडुिक              | ३६    |
| ४४         | २० औल्वालेव         | ₹ ०   | २६      | ४ कटेराणि            | 8     |
| ४४         | २० औवित             | ३०    | ११४     | १२ कठोर              | १२    |
| ११६        | १९ औवेय             | २४    | ११०     | १८ कठोरकृतवेहिल      | 9     |
| <b>३</b> ७ | १० औशनस             | १७    | ३६      | १४ कठोरि             | ९     |
| ११४        | 9,,                 | १२    | 888     | १७ कडूकर             | १३    |
| ११५        | <b>?</b> • ,,       | २०    | ११७     | १४ कण्ठरि            | २६    |
| 36         | ५ औशिज              | १५    | २६      | २१ कण्ठेरणि          | 8     |
| १४४        | ٩, ,,               | १२    | १२७     | १ कण्डू              | ६५    |
| ७०         | १५ औषप्रात          | ५३    | ३८      | २२ कण्डूकर           | १०    |
| १२४        | ९ औषमतिम            | ६१    | ४५      | १ कण्य               | २९    |
| ११९        | २० औषस              | ३५    | 60      | ۶,,                  | ५६    |
| ४०         | २४ औसि              | 39    | ११८     | <b>१४</b> ,,         | 33    |
| १२४        | २ औस्थकायन          | ६१    | 28      | १३ कण्वा             | 77    |
| 30         | २२ ओस्वस            | 46    | 88      | १२ कण्बी             | 86    |

| n ż                    | प. सं. गोत्रिधनाम | ग. सं.            | l n ÷ | प्सं. गोत्रर्पिनाम. | ग. सं.         |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|----------------|
| <u>पृ.स.</u>           |                   |                   | 1     |                     |                |
| ६२                     | ७ कत              | <b>83</b>         | १२२   | २७ कपिल             | ५५             |
| 940                    | २३<br>२६          | 88                | 82    | १६ कपिश्रेष्ठ       | 40             |
| ४९                     | २५ ,,<br>१३ कतृण  | ४ :<br><b>२</b> ५ | ७६    | १६ कपिष्ठल          | ५६             |
| 229                    | ४ -               |                   | 99    | <b>? ? ? ? ?</b>    | ५५             |
| 88                     | ७ कित्रणि         | 38                | १२५   | 86 "                | <b>&amp;</b> 3 |
|                        |                   | <b>२</b> ५        | १२७   | ७ किपस्रोत          | ह<br>इ.स       |
| \$53                   | १ कथक             | ४६                | 28    | १० कपैतर            | 77             |
| 111                    | <b>?</b> ₹ ,,     | 90                | 380   | \$ 9<br>3           | <b>२</b> ६     |
| १२३                    | 3                 | ५५                | ६४    | ३ कमदक              | ३८<br>9        |
| ७६                     | २२ कद्दश्य        | ५७                | २६    | १८ कम्बलोदार        | •              |
| 30                     | १५ कपानीख         | 8                 | ७९    | १९ कर               | ६५             |
| 333                    | ६ कपाली           | 3                 | 338   | १६ करगोण्य          | 23             |
| 88                     | २३ कपि            | 36                | ११८   | १४ करघ              | 3 3            |
| ४२                     | <b>१८</b> ,,      | <b>२</b> २        | १२६   | २३ करचऋदामि         | ६४             |
| ४३                     | <b>१७</b>         | 7 ?               | ८७    | २० करट              | ६३             |
| ११७                    | 9,,               | २५                | 880   | १९ करबचन्द्रमस      | र              |
| ११७                    | <b>१</b> ३ ,,     | २६                | ६२    | ७ करभाय             | 83             |
| १२२                    | २५                | ५५                | ११६   | २ करभीकि            | २४             |
| ७६                     | २ किपिकेश         | ५६                | १२१   | २६ करमभ             | 86             |
| १२२<br>७६<br>१२६<br>७८ | <b>१५</b> ,,      | ६४                | 20    | ६ कराम्भ            | ६३             |
| ૭૮                     | १८ कपियोथ         | 40                | १२८   | ? ,,                | ६८             |
| ७५                     | २३ कपिअल          | ५६                | ५५    | ११ करव              | 3 ?            |
| ५०                     | १२ कपिभू          | २२                | 22    | ६ करसिखण्ड          | <b>२</b> २     |
| ७६                     | ९ कपिगुख          | ५७                | ११७   | १५                  | २६             |
| १२७                    | ₹ ,,              | ६५                | ३८    | १२ करसोगिण्य        | २०             |
| ४१                     | ११ कपिल           | 86                | ३८    | २४ कराचीहि          | १०             |
| ११७                    | <b>?</b> 0        | २३                | 36    | १६ करालि            | १०             |

#### गोत्रर्षिस्चिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.     | पृ. सं <b>.</b> | प. सं. गोत्रर्धिनाम. | ग.सं.      |
|---------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|
| 338     | २० कराळि             | १३         | ८६              | २२ कल्माषदण्डि       | ६०         |
| ६७      | ६ करीरामि            | ४३         | ୯७              | ३ कल्पावदारु         | ६०         |
| १२२     | २ करीराम्भि          | 86         | ११२             | ११ कवि               | 3          |
| 36      | १६ करेल              | १०         | १२४             | Ę,,                  | ६१         |
| ११४     | २० करेलि             | १३         | १२६             | १७ कशानेय            | ६४         |
| ४४      | ९ करोटि?             | १०         | ડ્ર             | १९ कशामेय            | ५६         |
| १२१     | ११ कर्जूरायन         | ४६         | ५४              | २४ कशालप             | <b>२</b> ५ |
| ४५      | ७ कर्ण               | 39         | ६८              | ५ कश्यप              | ५३         |
| ११७     | ११ कर्णसुत           | २३         | ७३              | <b>१४</b> ,,         | ५१         |
| ७३      | १३ कर्दम             | <b>4</b> ? | १२३             | २२ ,,                | ६१         |
| २७      | १३ कर्दमायन          | 6          | १२५             | <b>6</b> ,,          | ५९         |
| ५०      | २२ कर्मण्वा          | २९         | ११३             | ५ कश्यपि             | લ          |
| ६६      | ७ कर्मधय             | ३८         | ७२              | २० कष्टायन           | 43         |
| १२१     | २३ कर्मधि            | ४३         | ७३              | २ २                  | ५४         |
| ५९      | १८ कर्मयायनि         | <b>३</b> ३ | ३२              | ३ कास                | ર          |
| ७५      | १४ कपित              | ५५         | 3 ?             | २२ कहालि             | 3          |
| ५४      | १३ कल                | २९         | २६              | २१ कांस              | 3          |
| १२९     | <b>??</b>            | ६२         | ६९              | २३ कांसपत्र          | ६५४        |
| ४८      | २३ कलल               | २२         | २२              | १५ कांसय             | १          |
| 28      | १३ कलसी              | २२         | ६८              | १४ कांसलायन          | 43         |
| ११७     | <b>38</b> ,,         | २६         | १२४             | <b>&amp;</b> ,,      | ६१         |
| ४३      | २० कलानि             | २२         | ६८              | २४ कांसिल            | ५३         |
| 88      | २३ कलाशि             | ३०         | ६८              | २४ कांसायन           | ५३         |
| 28      | १६ किए?              | ५४         | ११०             | १२ कांसेय            | ?          |
| 83      | २ कल्माश्व           | 39         | १२०             | ६ काकशीप             | ३६         |
| 88      | १८ कल्माष            | 89         | ६९              | २० काकुण्डेय         | ५१         |
| ११६     | ,,,                  | २४         | १२५             | २५ क(कुरि            | ६३         |

|         |                    | •      | •         | - ' ' ' ' ' '       |            |
|---------|--------------------|--------|-----------|---------------------|------------|
| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | पृ. स.    | प.सं. गोत्रार्वनाम. | ग.स.       |
| 88      | ४ काक्षल           | 38     | 50        | २४ काण्डूषय         | ५७         |
| ३६      | १४ काक्षिव         | 9      | <i>99</i> | १६ काण्डेविदि       | ५५         |
| 388     | <b>१२</b> ,,       | १२     | ७५        | १३ काण्डेवृद्धि     | ५५         |
| ११०     | १९ काङ्गयन         | 8      | ४३        | १० काण्यंविजलि      | २०         |
| ৩१      | १९ काचकायन         | ५३     | ११६       | १४ काण्यंविजालि     | २४         |
| ११६     | १० काचिक           | २४     | १२६       | २६ काण्व            | ६४         |
| ३६      | १२ काचाक्षि        | 9      | 86        | १ काण्वायन          | 78         |
| ३८      | २४ ,,              | १०     | ११६       | २८ "                | २५         |
| ७०      | १८ काचायन          | ५३     | ४५        | २२ कात              | २८         |
| १२४     | <b>??</b>          | ६१     | 336       | ६ कातप              | ३२         |
| १२६     | २४ काजिपायन        | ६४     | ४३        | २१ कात्यायन         | २२         |
| ४३      | ६ काश्विक          | २०     | ६३        | ¥ ,,                | ४३         |
| ३६      | १६ काश्चाक्षि      | १०     | ११२       | ٠,,                 | ३          |
| २३      | २३ काटेरावि        | 8      | ११७       | <b>१४</b> ,,        | २३         |
| २३      | २० काठोरकृत्       | 3      | ६४        | १४ कात्यायनि        | ४६         |
| ४७      | २० काणाक्षि        | १०     | १२२       | ۶,,                 | 86         |
| २३      | १० काणायन          | २      | ५४        | २१ कात्स            | २८         |
| ११६     | १९ काण्डण्य        | २४     | ११५       | २७ कामावमेक         | 28         |
| २३      | ५ काण्डरिथ         | 8      | १२८       | २३ काद्रव्य         | ३४         |
| ८४      | १२ काण्डर्षय       | ५७     | ११०       | १९ काद्वायण         | 8          |
| १२४     | २१ काण्डवायन       | ६१     | ६०        | २ कानजिह            | 38         |
| 99      | २४ काण्डविद्धि     | ६५     | 886       | २३ ,,               | ३५         |
| ७६      | १७ काण्डवृद्धि     | ५६     | ११६       | २८ कानायन           | <b>२</b> ५ |
| १२५     | २ १                | ६३     | ७६        | २३ कानुशातय         | 40         |
| ८६      | २३ काण्डहत         | ६०     | 223       | ११ कान्तिकृत्       | Ş          |
| 83      | ४ काण्डायन         | 89     | ७५        | १९ कापटव            | 46         |
| ७८      | १३ काण्डूश्य       | 40     | १२६       | ६ कापटु             | ६६         |

| पृ. सं. | प.सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.        |
|---------|-------------------|--------|---------|----------------------|--------------|
| ४७      | ४ कापाक्षि        | ?0     | १२४     | २१ कामेपानाक         | ६ १          |
| ७९      | २२ कापिग्रीव      | ५७     | ६८      | २२ काम्बरोदि         | ५३           |
| १२६     | १२ कापिञ्चल       | ६४     | २२      | २१ काम्बलोद्रि       | 8            |
| 3 ?     | २१ कापियज्ञ       | 8      | १२४     | ₹ ,,                 | ६१           |
| १२३     | २० कापिशायन       | 9      | ३०      | १३ काम्बोद           | ?            |
| ६९      | १२ कापुटि         | ५४     | 28      | २० काम्बोदरि         | 8            |
| १२९     | ٩,,               | ६२     | २२      | २१ काम्बोरकृत्       | 8            |
| ४१      | २१ काप्यायन       | 86     | ४१      | १७ काम्बोदक          | १९           |
| १२२     | १८ काघ्रपथ        | ५५     | १२५     | २० काम्यकायनि        | ६३           |
| 88      | ४ काभिल           | २८     | ११५     | २४ काम्यायण          | २४           |
| १२२     | २५ काम            | ५५     | ४४      | २० काय               | ३०           |
| ११६     | २० कामकायन        | २४     | ११७     | <b>१८</b> ,,         | २६           |
| १२०     | २२ "              | 88     | ४३      | ६ कायन               | २०           |
| १२१     | १६ ,,             | ४४     | ११६     | <b>ξο</b>            | २४           |
| १२२     | १२ कामकायनि       | ५०     | 38      | १८ कायनि             | ४            |
| ५४      | २४ कामधेयन        | २५     | ४३      | ५ कारमीव             | २०           |
| ६१      | १४ कामन्तक        | ३६     | ११६     | १० कारमीवि           | २४           |
| १२०     | २६ ,,             | 83     | ७१      | १७ कारञ्ज            | ५३           |
| १११     | २६ कामल           | 8      | 96      | २३ कारिअरथ           | ₹ <b>?</b> . |
| १२२     | ११ कामलायन        | ५०     | १२६     | _                    | ६४           |
| ६६      | ११ कामलायान       | ३९     | १११     | १५ कारवच             | ?            |
| ६९      | २१ कामश्य         | ५१     | ६१      | २८ कार्वान्मुरि      | ३६           |
| १२५     | १ कामिश           | ५९     | ११४     | १८ कारवारि           | <b>१</b> ३   |
| ६१      | २२ कामस्त         | ३६     | ३८      | १३ काराधारि          | १०           |
| ५७      | २३ कामान्दुरिय    | 3 ?    | ५८      | १९ कारावय            | <b>3</b> 3   |
| २६      | २४ कामि           | 3      | 99      | २४ कारावयव           | ५५           |
| ६४      | ६ कामुकायनिन्     | ३९     | ६८      | १९ कारिण्यात         | ५३           |

|                  |                     |            | •      | • 1 ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------|---------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>ष्ट</u> . सं. | प.सं. गोत्रार्षनाम. | ग.स.       | पृ. स. | The state of the s | ग.स. |
| ८६               | २३ कारिण्यात        | Ęo         | ११६    | ७ कारुषायण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४   |
| ४२               | ३ कारिन्            | 28         | ७६     | १४ कारेणपालि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८   |
| ११६              | २४ कारिरात्रि       | २५         | 888    | १२ कारेणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५१   |
| ४२               | २२ कारिरोति         | 79         | 338    | ८ कारेणुपालि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१   |
| ६४               | १४ कारिलादि         | ४३         | ६०     | ३ कारेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५१   |
| ४७               | २१ कारिाव           | १०         | १२४    | ₹८ ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५९   |
| ६६               | २१ कारिष            | 3?         | 36     | १३ कारोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०   |
| 88               | ९ कारिषायण          | १९         | 338    | <b>?</b> C ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३   |
| ६२               | १० कारिवाति         | 36         | ८४     | १६ कार्केयस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५७   |
| ११७              | ४ कारी              | २५         | ३८     | २३ कार्त्सात्सिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०   |
| 38               | १३ कारीरय           | २२         | २६     | १६ कार्दमायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    |
| ६४               | २२ कारीलादि         | ४६         | ३२     | ४ कार्दमायनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    |
| ४१               | २१ कारीषायन         | 89         | ३३     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6    |
| ५४               | १० कारीाष           | २८         | ३०     | २१ कापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ?    |
| ११८              | ξ,,                 | 32         | ६१     | २२ कार्बद्यकि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    |
| १२१              | 9,,                 | ४१         | ५७     | १५ कार्मयांयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38   |
| १२१              | २२ ,,               | '४३        | 96     | २२ कार्मयायि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 ?  |
| १२२              | २६ ,,               | ५५         | ५७     | २४ कार्मयांयण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39   |
| १२५              | २२ कारीिषत          | ६ ३        | ११८    | २५ कार्यभासित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३०   |
| ६५               | २० कारीषी           | 3 ?        | ६३     | १२ कापिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 ?  |
| 83               | १८ कारुणादि         | 38         | ३७     | २० कार्ष्टीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५   |
| ४१               | ९ कारुणायन          | १९         | ८४     | १६ काष्णीयण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७   |
| ११६              | <b>9</b> ,,         | 38         | 339    | १४ काष्णायान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५   |
| ३६               | १४ कारुणि           | 9          | 88     | २१ कार्षिण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५०   |
| 88               | ९ कारुणपाथ          | १९         | ६३     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 ?  |
| ११६              | 9                   | <b>२</b> ४ | १२७    | ९ काष्ण्यायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५   |
| ७६               | १७ कारुरिक्षत       | ५६         | १२१    | १६ कालकायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88   |

| वृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग.सं. |
|---------|----------------------|-------|---------|--------------------|-------|
| ६२      | ५ कालकायनि           | 39    | ६०      | २२ कावजिह्न        | 38    |
| ६९      | १४ काल किकल          | ५४    | 88      | ९ कावल्य           | १९    |
| ४३      | १३ कालकृत्           | 28    | ११६     | ۷,,,               | २४    |
| ११६     | २६ ,,                | २५    | 888     | १९ कावाक्षि        | १३    |
| ६३      | १ कालभव              | ३६    | १२६     | १४ कावाधि          | ६४    |
| ११९     | ४ कालम्मायनि         | 3 ?   | ७६      | १ कावान्धि         | ५६    |
| १२०     | १५ कालय              | ३९    | ११९     | १५ काविष्टिर       | 34    |
| ६५      | २ कालव               | 3 ?   | १२१     | ५ कावेपाव          | 88    |
| ६५      | २२ ,,                | 30    | ३६      | २४ काश             | ९     |
| ६३      | १८ कालवव             | ४४    | २३      | १८ काश्कृतस्त्र    | 8     |
| ५७      | १८ कालापचय           | 3 ?   | १७      | १४ काश्यप          | ५४    |
| ६१      | १९ कालाय             | ३६    | 37      | ११ काश्यपि         | બ્    |
| ८६      | ५ कालायन             | ६०    | १९      | १ काश्वहायन        | ५३    |
| ४३      | १२ ,,                | 29    | १२४     | १४ ,,              | ६१    |
| २७      | २१                   | 9     | ६४      | २२ काश्वेतरेणव     | ४६    |
| ११६     | २५                   | २५    | ४७      | २० काष्ट           | १०    |
| १२१     | ₹ ,,                 | 88    | ७१      | २० काष्टकायन       | 43    |
| 336     | १७ कालायसि           | ३५    | 30      | १ काष्ठरेपय        | १५    |
| १२०     | ६ कालासि             | ३६    | १२४     | १८ काष्टायन        | ६१    |
| १२२     | ४ कालि               | 86    | ११५     | ३ काष्टिरोभि       | १८    |
| ६०      | १४ कोलय              | ३५    | ४०      | २५ काष्ठोदक        | 29    |
| ६९      | १२ कालेय             | ५१    | ६६      | १३ कास             | ५३    |
| ६९      | २२ ,,_               | ५४    | 38      | २३ कासकृत्         | 8     |
| १२५     | २५ कालोहिव           | ६३    | २२      | १७ कासकृत्स्र      | 8     |
| १२७     | २ कालिक              | ६५    | ११७     | १५ कासख            | २६    |
| 83      | २१ काल्म             | 38    | १२४     | ५ कासाल            | ६१    |
| ७९      | २३ काल्यायनि         | ५७    | २२      | ५ कासव?            | २२    |

| पृ. सं. | प. सं गोत्रर्पिनाम. | ग.सं | पृ.सं. | प. सं. गोत्रर्धिनाम. | ग.स. |
|---------|---------------------|------|--------|----------------------|------|
| ७६      | २१ कासावय           | ५६   | ७६     | १ कुण्डोदरायण        | ५६   |
| ३६      | ६ कासि              | 9    | १२६    | <b>१४</b>            | ६४   |
| 38      | १२ कासिकृत्         | 8    | ४५     | १६ कुत्स             | २८   |
| 888     | १२ कासीक            | १२   | ११८    | 9 ,,                 | ३२   |
| ४७      | २ कासोरु            | १०   | ८७     | ७ कुनाड              | ६३   |
| ११४     | २३ "                | १३   | ११६    | १९ कुरित             | २४   |
| ६४      | १७ कास्वेत          | ४६   | ११६    | ६ कुमुद्गानिध        | २४   |
| १२३     | १० काहुल            | ५५   | ४९     | ७ कुम्भगोत्रोद्भव    | २७   |
| २२      | २२ काह्वायन         | 3    | १२८    | १ कुरुनाडच           | ६८   |
| ५४      | <b>१६</b> ,,        | २५   | ११६    | १८ कुलकि             | २४   |
| ७६      | २३ ,,               | 40   | ७३     | १५ कुलह              | ६१   |
| १२७     | ₹ ,,                | ६५   | ७४     | २४ कुलिज             | ५१   |
| ११६     | १९ किकाज            | २४   | १२७    | १७ कुल्माप           | ६८   |
| ३६      | १४ किलालि           | 9    | ८६     | ६ कुल्मापदण्डि       | ६०   |
| ११४     | <b>??</b>           | १२   | ११९    | ३ कुशमित्र           | 38   |
| १२४     | १६ कीरि             | ६१   | ६१     | १३ कुशिक             | ३६   |
| ૭૭      | १४ कीलीव्यय         | ५५   | ६३     | <b>??</b>            | 38   |
| ४२      | ११ कुक              | २०   | १२०    | <b>२२</b> "          | 88   |
| 88      | ८ कुक्ष             | 39   | १२१    | <b>?</b> <           | 88   |
| ११६     | ₹ ,,                | २४   | ४८     | ११ कुशीदाक           | २२   |
| १२७     | २५ कुडचााक्ष        | ६८   | ११७    | १८ कुसीद             | २६   |
| 36      | १३ कुण्डव           | १०   | ४८     | २२ कुसीदाने          | २२   |
| ७५      | १७ कुण्डिन          | 46   | १२५    | १० कुहन              | ५९   |
| ७९      | १८ कुण्डिन          | ५६   | ७१     | ७ कुहल               | ५ १  |
| ७९      | <b>?</b> • ,,       | ५७   | १२५    | ५ कुहव               | ५९   |
| १२६     | <b>د</b>            | ६६   | ७६     | ४ कुहुंश्य           | ५७   |
| 338     | १७ कुण्डेब          | १३   | ११६    | १४ कुक               | २४   |

#### गोत्रिंसूचिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम.  | ग. सं. | पृ. सं | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग.सं.      |
|---------|---------------------|--------|--------|--------------------|------------|
| ३०      | २२ कृच्छ            | ?      | २४     | ६ केतवायन          | ६          |
| ११०     | १५ कृतभाग           | 8      | ११३    | <b>?</b> 9 ,,      | ૭          |
| १११     | ८ कृत्स्रपगैलायनि   | 8      | १२४    | १० केरज            | ६१         |
| ૮૦      | ८ कृष्ण             | ५ ६    | ११९    | २१ कैरजि           | ३५         |
| 68      | २२ ,,               | 46     | 90     | १५ केरअ            | ५३         |
| १२६     | ₹0                  | ६४     | ५९     | २० कैरिझ           | <b>३</b> १ |
| १२०     | ५ कृष्णशिषक         | ३६     | 46     | १८ कैरञ्जी         | 3 ?        |
| ७इ      | ५ कृष्णाः पराश्वराः | ५७     | ७३     | १४ कैरात           | ५१         |
| १२७     | ३ कृष्णाजान         | ६५     | १२५    | <i>ا</i>           | ५९         |
| ७६      | ९ कृष्णाजिन         | ५७     | ४६     | १९ केराति          | १०         |
| ५७      | १६ कृष्णात्रेय      | 3?     | ११४    | २२ ,,              | १३         |
| ११९     | १५                  | ३५     | ५४     | २१ केलल            | २८         |
| 888     | १० केझलेटि          | 7      | 333    | १९ कैलवणीध         | ?          |
| १२०     | १५ केरय             | ३९     | ७१     | २२ कैवल            | ५४         |
| ४३      | १२ केशमर्थ          | 28     | ११६    | २८ केवलायन         | २५         |
| ११५     | २५ केशरवय           | २४     | ४२     | २२ कैवल्य          | २१         |
| ४०      | २३ केशस्वेय         | 86     | ११६    | २४ कैवाल्य         | २५         |
| १२५     | ५ केशिभ             | ५९     | ४७     | २ केशिल्य          | २०         |
| ७१      | ७ केशील             | ५१     | ७१     | ७ कोकिल            | ५१         |
| ११६     | २५ केषाम            | २५     | १२५    | ٠,                 | ५९         |
| 39      | १० केसलाढि          | 8      | ७१     | २१ कोकिलाकहन       | ५४         |
| ७१      | २० कैकयश            | ५३     | १२६    | २० कोक्ष           | ६४         |
| ७२      | १७ कैकरसप           | ५३     | 39     | ८ कोचहस्तिक        | ?          |
| ७१      | १ कैकिश             | ५३     | 333    | १५ कोचहुण्डि       | ?          |
| १२४     | १३ केकसि            | ६१     | 333    | ३ कोचिहस्ति        | १          |
| ७३      | २१ कैकिपय           | ५४     | 888    | ८ कोपयज्ञ          | १          |
| १२४     | २१ कैजालि           | ६१     | 38     | ३ कोपियज्ञ         | 8          |

| पृ. सं.   | प सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | पृ. सं.        | प् सं. गोत्रिर्धनाम् | ग. सं. |
|-----------|-------------------|--------|----------------|----------------------|--------|
| <b>2.</b> | ११ कोमशायन        | ५५     | <u>۔</u><br>۲४ | १ कोटिल्य            | Ç      |
| ७४        | २५ कोरणय          | 48     | 36             | 99                   | १०     |
| 96        | १६ कोर्कचादय      | 49     | 998            | <b>१</b> ९ ,,        | 23     |
| 222       | १५ कोशन           | 8      | 38             | २२ कोठिनि            | 3      |
| ६९        | २० कोश्रायनि      | 48     | ५९             | ७ कोणेय              | ३५     |
| ६९        | ४ कोषि            | ५१     | ११६            | ४ कीण्डायन           | २४     |
| ४७        | १ कोष्ठ           | १०     | ११७            | 7,                   | २५     |
| १४४       | २३ ,,             | १३     | ११६            | ४ क्रीण्डिन्य        | २४     |
| १२३       | ११ कोहल           | ५५     | 88             | ४ कौण्डिल्य          | १९     |
| १२४       | २७ ,,             | ५९     | ५७             | १८ क्रीण्डेय         | 38     |
| १२४       | २८ कौकण्टाक       | ५९     | ५४             | १० कौतप              | २८     |
| ७६        | ४ क्रीकाण्ठ       | 48     | ८४             | १४ कौतुजाति          | ५७     |
| ७८        | १७ क्रोकवादि      | ५७     | 83             | १२ कोतुम             | 89     |
| १२७       | ६ कौकसादि         | ६५     | ४४             | ३ कौरस               | २८     |
| ११६       | ७ कौकाक्षि        | २४     | ११७            | १० काथम              | २३     |
| 83        | २१ कौकायण         | १९     | ४५             | ६ कोथुम              | १९     |
| १२१       | २६ कोंकल्य        | 86     | ५९             | २३ कोंद्रेय          | ३५     |
| ६२        | ७ कौकृत्य         | ४३     | 88             | २२ कौधुम             | १९     |
| १२६       | ६ क्रीकोल्य       | ६६     | १२९            | १० कौनाभि            | ६२     |
| २६        | २० कौचहस्ति       | 8      | ६९             | १३ कीनामि            | ५४     |
| ४८        | १ क्रीजवथ         | 28     | १२५            | २१ को भोजि           | ६३     |
| ४८        | २० को जिवय        | 28     | ३७             | १ को मण्ड            | १५     |
| ११७       | ४ क्रोजाव         | २५     | ११५            | ₹ ,,                 | १८     |
| २६        | २ क्रीटचक्ष       | 8      | ८०             | ८ कीमार              | ५६     |
| 333       | १० कौटलि          | 3      | ११८            | ۶, ,,                | ३२     |
| २६        | २० काटि           | 8      | १२६            | ₹0                   | ६४     |
| 38        | ८ कौटिलि          | ?      | ३६             | २३ कीमारवत्य         | ٠,     |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं.     | <u> पृ. सं.</u> | प. सं. गोत्रर्धिनाम.                           | ग.सं.    |
|---------|--------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|----------|
| ११४     | १० कौमारवत्य       | <b>१</b> २ | ४३              | १३ कोलास्त्र                                   | २ १      |
| ३६      | १३ कीमाश्वत्य      | ९          | ११६             | २६ कोलास्रय                                    | २५       |
| ४१      | ७ कोमुदगन्धि       | 39         | ५४              | १० कोलि                                        | २८       |
| ४३      | <b>6</b> ,,        | २०         | १२६             | ₹,,                                            | ६३       |
| ७९      | २२ कौमुदाय         | ५७         | ७१              | ८ कोविल                                        | ५१       |
| १२७     | २ कौमुदि           | ६५         | १२५             | <b>(</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 49       |
| ६३      | १५ की मुहायन       | ३७         | २६              | २ कौवह                                         | १        |
| ३८      | २३ कौमेलि          | १०         | १२५             | २६ कौविधि                                      | ६३       |
| ৩৫      | ३ कौरकृत्          | ५६         | ८७              | २३ कौशाल                                       | ६३       |
| १२६     | १६ ,,              | ६४         | ७३              | २१ को शान्तक                                   | ५४       |
| 96      | २३ कौरमीवि         | 38         | २३              | १६ कोशाम्बेय                                   | <b>લ</b> |
| १२७     | ९ कौरजायन          | ६५         | ३२              | ११ कोशाम्बोय                                   | લ્       |
| ७१      | ८ कीरडज            | ५१         | 67              | ७ कौशाल्य                                      | ६३       |
| ७१      | २२ कौरद्वाज        | ५४         | १२४             | २८ कौशि                                        | ५९       |
| ६२      | १० कौरव्य          | ३८         | ६६              | १२ कौशिक                                       | ३९       |
| ડ્      | <b>?</b> <         | ५६         | १२२             | 99                                             | 40       |
| १२६     | १६ ,,              | ६४         | १२४             | १ क्रीशिकेय                                    | ६१       |
| ૭૮      | २ कौरव्याव         | ५६         | ६८              | ११ क्रोशितकय                                   | ५३       |
| १२४     | २१ कौरिह्य         | ६१         | ११४             | १३ को शिल्यायन                                 | १३       |
| ४३      | ९ कौरुक्षेत्रि     | २०         | १२४             | १७ कोशीतिक                                     | ६१       |
| ११६     | <b>१</b> ₹ ,,      | २४         | १२४             | १३ कौशीदक                                      | ६१       |
| १२५     | ६ कौरुण्डज         | ५९         | ७१              | १९ कोषीतक                                      | ५३       |
| ४१      | ८ कौर्काक्षि       | १९         | ६८              | २१ कोषीतकेय                                    | ५३       |
| १२६     | २३ क्रोलिक         | ६४         | १२८             | १ कौसल्य                                       | ६८       |
| ५४      | २१ कौलर्प          | २८         | 90              | २० कौसीदक                                      | ५३       |
| ११७     | २ कौलाक्षि         | २५         | ६९              | ३ कौहल                                         | ५१       |
| १२५     | २१ कौलायन          | ६३         | ४६              | २३ कोहोकिण                                     | १०       |

| <b>पृ.</b> सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प.सं. गोत्रर्षिनाम | ग. सं. |
|----------------|----------------------|--------|---------|--------------------|--------|
| १२८            | ५ क                  | ७३     | 86      | ३ ऋौडि             | 29     |
| ८७             | ८ कतु                | ६३     | ४८      | २० क्रीण्डि        | २१     |
| १२८            | ₹ "                  | ६८     | ७६      | ८ कीमात            | ५७     |
| १२१            | १४ ऋथक               | ५१     | १२७     | ₹,,                | ६५     |
| १२३            | ٩,,                  | ५५     | १११     | २६ कौयन            | ४      |
| ५०             | १६ काथिश्वन्         | २३     | 46      | २३ ऋौरयािव         | 38     |
| ११६            | २६ कियाश्व           | २५     | ४२      | २१ कोष्टिक         | 28     |
| ४३             | १३ क्रियास्वाकिव     | 28     | ६८      | ९ कौष्टजीवान       | ५३     |
| ३६             | २४ कीतकरम्भ          | १२     | 36      | १६ क्षप            | १०     |
| ११६            | २६ कीव               | २५     | १२४     | <b>?</b> <         | ६१     |
| ८०             | १६ कोकिन             | ५६     | ११७     | १६ क्षपेय          | २६     |
| ७५             | १९ कोङ्गोल्य         | 96     | ११४     | २० क्षपोवारापि     | १३     |
| 60             | १२ कोडोदरायण         | ५६     | 35      | २४ क्षप्यतारात     | १०     |
| ८०             | २३ क्रोधिन           | ५६     | ४७      | ५ क्षय             | १०     |
| ४२             | १ कोष्टिक            | 78     | ६३      | १३ क्षरप           | 38     |
| ११६            | २३ ,,                | २५     | ६६      | १ क्षरपाप          | 38     |
| ६८             | २० क्रोष्टाजीवनि     | ५३     | १२१     | ८ क्षर्य           | 88     |
| १२३            | २७ क्रोडण            | ६१     | ४०      | २२ क्षाम्यायण      | १९     |
| ७६             | ८ क्रोकुलय           | ५७     | ४७      | ४ क्षारकाराण्ड     | १०     |
| ७९             | २३ क्रीख्यायनि       | ५७     | ४९      | २२ क्षीब           | २८     |
| १२७            | ३ कोङ्कशारि          | ६५     | ४९      | १ क्षीमवेग         | २८     |
| 888            | ३ काश्च              | 8      | ३८      | १२ क्षीरकट         | १०     |
| ८४             | २० के श्रिक          | ५७     | ४७      | २० क्षीरकरंसिर     | १०     |
| २६             | २० की आक्ष           | 8      | 888     | १६ क्षीरकरण्ट      | १३     |
| २६             | २ कौश्चाक्षिक        | 8      | ३६      | १८ क्षीरकरम्भ      | 88     |
| २३             | ५ ऋीश्चायन           | ४      | 888     | ?× "               | 88     |
| २६             | ٩,,,                 | 8      | 338     | २१ क्षीरट          | १३     |

| पृ. सं.   | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग, सं,     | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. |
|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------|--------|
| ४६        | १८ क्षीरि          | १०         | 82      | २० खल्वायन         | ५७     |
| १२१       | ९ क्षीरी           | 88         | १२७     | २ खल्वायान         | ६५     |
| २६        | २१ क्षेम           | ?          | ११६     | १४ खांखलायन        | 78     |
| ७६        | २३ क्षीमात         | ५७         | ३२      | १७ खाण्डव          | 9      |
| 30        | १७ भौमि            | ५७         | ११८     | ७ खाण्डायन         | ३२     |
| १२७       | 9 ,,               | ६५         | १२५     | २ खादन्तीमुख       | ं ५९   |
| १२७       | २० भौमिति          | ६८         | ११३     | २६ खादभायन         | 6      |
| ४८        | १४ क्वज            | <b>२</b> २ | ७६      | ५ खादाय            | ५७     |
| १२७       | १२ खग              | ६७         | ११६     | १९ खारणादि         | २४     |
| १२४       | १३ खगद             | ६१         | ४०      | २४ खारियीवि        | १९     |
| 90        | २० खगाद            | ५३         | ११५     | २६                 | २४     |
| १२८       | १ खगेवस            | ६८         | ११५     | २७ खारुड           | २४     |
| ४३        | १० खङ्खलायन        | २०         | ६९      | ६ खादतीमुख         | ५१     |
| ७१        | ७ खण्ड             | ५१         | ६९      | २१ खादमायण         | ५१     |
| ६८        | २४ खण्डमान         | ५३         | २४      | १३ खार्दमायन       | 6      |
| ११७       | ८ खण्डित           | २५         | ६८      | ₹0,,               | ५३     |
| २२        | २२ खण्डु           | १          | ६९      | ५ खार्वमानय        | ५ १    |
| ४३        | १७ खान्दिन         | 28         | १२७     | ९ खाल्यायन         | ६५     |
| ८७        | ७ खमेव             | ६३         | ४१      | १७ खेलक            | १९     |
| ४१        | २३ खरशस्ताण्डव     | १९         | ११८     | ८ गणगारि           | 37     |
| ५९        | २२ खराणीकृत        | ३२         | ११९     | २६ गणपति           | ३५     |
| ११४       | २५ खरिङ            | १३         | ३६      | १९ गणि             | 33     |
| ११८       | १३ खरुण्ड          | 33         | 888     | १५                 | १४     |
| ६८        | १४ खरेभ            | ५३         | १२४     | ७ गण्डेपु          | ६१     |
| ७६        | २२ खलापयन          | ५७         | ७३      | २३ गतंसा           | ५४     |
| १२७<br>इ२ | १७ खलायन           | ६८         | 36      | १२ गतव             | १०     |
| ३२        | १० खिल             | द्         | 888     | <b>१७</b>          | १३     |
|           |                    |            |         |                    | •      |

| षृ. सं.                         | प. सं. गोत्रर्पिनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं.     |
|---------------------------------|----------------------|--------|---------|--------------------|------------|
| 30                              | १८ गनिभ              | १      | ६९      | ५ गाङ्गायन         | ५१         |
| २४                              | २१ गममनायु           | २८     | १२५     | ? ,,               | ५९         |
| ५४                              | २० गय                | २६     | ४४      | १ गाङ्गि           | ३०         |
| ४३                              | १५ गर्भ              | २१     | १२८     | २१ गाङ्गिलोगाक्षि  | ३४         |
| ४५                              | 88 ,,                | १९     | २३      | २१ गाङ्गेय         | 8          |
| ११६                             | 77 ,,                | २५     | ११६     | १३ गङ्गोदिक        | २४         |
| ११६                             | १६ गर्दभ             | 33     | ४३      | ९ गाङ्गोवद         | २०         |
| ७१                              | २१ गर्भामुख          | ५४     | ४४      | २१ गाङ्गोहाक       | ३०         |
| ७४                              | २४ ,,                | ५ १    | 60      | २२ गाडिलि          | ५६         |
| २६                              | १७ गर्नि             | भ      | ५७      | १५ गाणिपाट         | 3 ?        |
| ৬४                              | २४ ,,                | ५१     | 86      | २४ गाण्डिमालि      | २८         |
| ७१                              | ६ गर्दभीमुख          | ५१     | ५७      | १७ गात्रेय         | ३१         |
| १२५                             | 8,,                  | ५९     | ११२     | १० गादभि           | 3          |
| ११३                             | २६ गर्भायण           | 6      | ५०      | ८ गादायन           | २९         |
| १२८                             | २३ गलागिल            | ३४     | ११७     | १८ गादि            | २६         |
| १२१                             | ६ गवल                | ४१     | ११७     | १ गाधि             | <b>२</b> ५ |
| 46                              | २ गविष्ठिर           | 33     | ६७      | २१ गाधिन           | ४६         |
| ५९                              | ٧                    | 32     | १२२     | <b>१</b> ३         | ५०         |
| ६०                              | <b>??</b>            | 34     | ११९     | १४ गाधिपति         | ३५         |
| १२०                             | 8,,                  | ३६     | ११६     | २२ गान्धरायण       | ३५         |
| १२०                             | <b>?</b> • ,,        | ४०     | १२८     | ? ,,               | ६८         |
| 28                              | १९ गवेरणि            | 76     | ८७      | २१ गान्धारकायण     | ६३         |
| 333                             | <b>G</b> ,           | 8      | وي      | ७ गान्धारायण       | ६३         |
| 90                              | १७ गव्यायन           | ५३     | 90      | १७ गायक            | ५३         |
| १२४                             | <b>??</b>            | ६१     | ७५      | १२ गायनि           | ५५         |
| २४                              | २३ गाङ्गायन          | 6      | १२५     | ₹0                 | ६३         |
| ६८                              | ₹0,,                 | ५३     | 83      | १७ गारियीव         | 36         |
| Shade on the Sand Milk Stranger |                      |        |         |                    |            |

#### गोत्रिंसूचिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग.सं. | षृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.   |
|---------|--------------------|-------|---------|----------------------|----------|
| ४१      | २१ गर्गायन         | 8     | २७      | १४ गृत्समद           | 6        |
| १२७     | ४ गार्गायनि        | ६५    | १२५     | १० गृहल              | ५९       |
| ३२      | १३ गार्गीय         | Q     | ११३     | १५ गेष्ठायन          | ७        |
| 88      | २२ गार्ग्य         | 30    | १११     | १ गेह्यायन           | १        |
| ५०      | १२ ,,              | २२    | १११     | १६ गेह               | 8        |
| ११६     | २७ ,,              | २५    | 99      | २५ गैविलि            | ५५       |
| १२७     | २३ गार्ग्यायन      | ६८    | 90      | १५ गोज               | ५३       |
| ७६      | १० गाग्यायान       | ५७    | ७१      | १७ गोजारिट           | ५३       |
| २४      | १३ गार्त्समद       | 6     | ६०      | ३ गोणिपत             | 3?       |
| ३२      | ४ गर्दिभि          | 3     | ८०      | १ गोण्डलि            | ५५       |
| ६९      | २२                 | ५१    | 38      | ४ गोत्सायन           | 8        |
| १२३     | `६<br>१,           | ५५    | ११३     | ९ गोदायन             | <b>લ</b> |
| १११     | १ गार्भायण         | ?     | ११८     | १६ ,,                | 33       |
| २४      | १३ गार्भायन        | 6     | १२२     | ४ गोदांयनि           | 86       |
| २५      | २४ गाभ्यायन        | १     | ४३      | ७ गोंद्वेपि          | २०       |
| 30      | १९ गालगृहि         | ५६    | ११६     | <b>११</b> ,,         | २४       |
| ११९     | १३ गाल्ह्च         | ३५    | १२६     | १० गोपन              | ६६       |
| 38      | ५ गालव             | १     | ७६      | ६ गोपय               | ५७       |
| ६३      | <b>?</b> o ,,      | 3 8   | ५७      | १८ गोपवन             | ३१       |
| १२२     | २१ ,,              | दंद   | ११९     | २० "                 | ३५       |
| ७७      | २५ गालोहदि         | ५५    | ११९     | १७ गोपवन्य           | ३५       |
| ५७      | १६ गाविष्ठिर       | 39    | 20      | १४ गोपाणि            | ५७       |
| ५८      | <b>?</b>           | ३२    | 99      | १३ गोपायन            | ५५       |
| ४३      | ५ गिरुणकर्णि       | २०    | 883     | <b>१८</b> ,,         | ૭        |
| હલ      | १८ गुग्गालि        | 46    | १२५     | २४ ,,                | ६३       |
| १२६     | ۴,,                | ६६    | ७६      | २२ गोपायनि           | ५७       |
| ७६      | १८ गुल्मुलिताप     | ५६    | ८४      | १३ गोपालि            | ५७       |

| 1. सं | प. सं. गोत्रिर्धनाम. | ग. सं. | पृ. सं | प. सं. गोत्रार्वनाम. | ग.सं. |
|-------|----------------------|--------|--------|----------------------|-------|
| १२७   | २ गोपि               | ६५     | ११४    | २१ गौतम              | १३    |
| १२६   | ३ गोपोदन्ति          | ६४     | ३१     | २१ गौत्सायन          | 8     |
| ६९    | ५ गोभिल              | ५१     | १२५    | २६ गौधलि             | ६३    |
| १२५   | 7,7                  | ५९     | 99     | १६ गौधिलि            | ८५८५  |
| ६८    | २५ गोमयात            | ५३     | 46     | २२ गौपवन             | ३१    |
| १२४   | ६ गोमायन             | ६१     | २२     | १७ गोब्जायन          | १     |
| ६८    | १५ गोमायाव           | ५३     | ६१     | १५ गौर               | ३६    |
| ६९    | ६ गोमूत्र            | ५१     | 46     | ४ गौराक              | ३३    |
| १२५   | ₹ ,,                 | ५९     | १२०    | 99                   | ४०    |
| 96    | २० गोरथ              | ५६     | 96     | २० गौरकृत्           | ५६    |
| १२६   | <b>?</b> <           | ६४     | ११९    | १८ गौरगि             | ३५    |
| ११९   | १६ गोलंय             | ३५     | ५९     | २० गौरयीवि           | 38    |
| १७    | १ गोवालि             | ६५     | ५७     | १९ गौराङ्ग           | 38    |
| ११५   | २५ गोवासीन           | २४     | 20     | ४ गौरथ               | ५६    |
| ६९    | २१ गोविल             | ५१     | ७५     | १५ गौरव्य            | ५५    |
| ८७    | ३ गोव्यव             | ६०     | १२५    | २२ ,,                | ६३    |
| १२७   | २० गोव्याधि          | ६८     | ७६     | ६ गौराः पराश्वराः    | ५७    |
| ११६   | १७ गोश्विपगिल        | २४     | ५७     | १६ गौरात्रेय         | 39    |
| 38    | २१ गोष्ठायन          | 8      | ११९    | १५ ,,                | ३५    |
| १२४   | <b>१६</b>            | ६१     | २३     | १० गौराम्ब           | 3     |
| २५    | २२ गोष्ठचायन         | ?      | २३     | २४ गौराम्भि          | ३     |
| ४७    | १४ गोस्वपिङ्गाले     | २०     | २७     | ९ गौरिक्षित          | द्    |
| २५    | २२ गोह्यायन          | १      | ६०     | २१ गौरित्रीव         | 3 ?   |
| १२६   | १ गौडाल              | ६३     | ५७     | १६ गौरियीवि          | 38    |
| ११९   | २४ गौणिपथ            | ३५     | ११९    | <b>१४</b> ,,         | ३५    |
| 39    | १५ गोतम              | ९      | 46     | ४ गौरित्र            | 33    |
| ४६    | १७ ,,                | १०     | ५८     | २१ गौरिवाय           | 33    |

| पृ. सं <u>.</u> | प. सं. गोत्रिनाम. | ग. सं. │   | <b>પૃ.</b> સં. | प. सं. गोत्रिषिनाम. | ग. सं.   |
|-----------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------|
| ६८              | २२ गौरिवायण       | ५३         | १२२            | २५ चक               | ५५       |
| ४०              | २५ गौरिवायन       | <b>१</b> ९ | ७०             | १८ चक्रधार्मन्      | ५३       |
| ११५             | २६ ,,             | २४         | १२४            | 99                  | ६१       |
| १२४             | ₹ ,,              | ६१         | ३३             | २५ चिक्षि           | 6        |
| १२०             | ११ गौरिवीत        | ४०         | 37             | ३ चक्षुर्वा         | 6        |
| ૭ૡ              | ११ गौरिश्रवस्     | ५५         | ११२            | ११ चटायन            | Ę        |
| १२५             | १९ ,,             | ६३         | १२५            | <b>ξο</b>           | ५९       |
| २७              | २२ गौरिहित        | <b>લ</b>   | ३२             | ९ चण्डम             | બ્       |
| ६८              | ११ गौरीवायन       | ५३         | ११३            | ४ चण्डमोदन          | <b>લ</b> |
| ११३             | ७ गौर्जिग         | બ્         | ४६             | २३ चण्डाण्डक        | १०       |
| ६०              | १ गौर्यन्य        | 38         | ४६             | २० चण्डान्तक        | १०       |
| ११९             | २३ गौर्वन्य       | ३५         | 60             | २२ चण्डालि          | ५६       |
| २५              | २३ गौलव           | 8          | ५०             | ६ चतुराय            | २९       |
| १११             | २ गोवि            | 8          | ११८            | १६ चतुरि            | 33       |
| २३              | १८ गौश्रायण       | ?          | ७६             | ७८ चत्थ्य           | ५६       |
| ६७              | ३ य्राथन          | ४६         | ११९            | १८ चन्द्रातिथि      | ३५       |
| 60              | २१ यथय            | ५६         | १२५            | ४ चल्लाभ            | 49       |
| ४५              | ४ ग्राघ           | २४         | ६२             | २२ चाक्रवमायण       | 88       |
| ३२              | १४ यामद           | ५          | १२५            | २१ चाकायण           | ६१       |
| २३              | २४ माम्यायण       | 3          | 86             | ३ चाकि              | 7.8      |
| २६              | २४ ग्राम्यायणि    | Ą          | २५             | २३ चाणूकेय          | 8        |
| २६              | १६ याम्यायनि      | Ą          | 60             | १ चाण्डालि          | ५५       |
| ७६              | ५ यावावि          | ५७         | १२६            | <b>?</b>            | ६३       |
| १०२             | ७ ग्राष्णेयन      | ५३         | ६१             | २१ चात्रवर्णायन     | ४१       |
| १२२             | २३ मीव            | ५५         | २२             | २२ चान्द्रमस        | 8        |
| १२२             | ११ घोटमुख         | ६०         | ५५             | २२ चान्द्रायण       | ३०       |
| ४५              | २० घोर            | २९         | १२८            | <b>?</b> ,,         | 38       |

| 1 22             | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.     | पृ. सं.  | प सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. |
|------------------|----------------------|------------|----------|---------------------|-------|
| <u>.स.</u><br>७८ | २० चान्द्रोदय        | ५६         | <u>ξ</u> | १० चैिकत            | 3 ?   |
| ६९               | २२ चामेत्र           | ५४         | १२४      | १० चैकेत            | ६१    |
| १२३              | ४ चाम्पेय            | ५५         | २४       | २३ चैक्ष            | 6     |
| ५५               | २१ चारायण            | 30         | ४३       | २० चैतिक            | २२    |
| १२१              | ४ चारिक              | ४१         | ११७      | <b>१</b> ३ ,,,      | २६    |
| १२३              | ६ चारुभत्स्य         | ८५८५       | ५५       | २१ चैतातिय          | ३०    |
| १२८              | ५ चाप                | ७३         | ६१       | १७ चैत्रेय          | ३६    |
| १२८              | २१ चासरायणि          | 38         | १२१      | ₹ ,,                | ४१    |
| ६१               | १४ चिकित             | ३६         | १२१      | २३ ,,               | ४३    |
| ६५               | ₹ ,,                 | 39         | ६९       | २३ चैराण्ड          | ५४    |
| ४७               | १० चिकिपि            | २०         | ६९       | १४ चैरन्ध्रि        | ५४    |
| ११६              | १५ चिकीिंष           | २४         | ७१       | २१ चैरभानु          | ५४    |
| १२१              | २ चित्रन्तावे        | ४१         | १२४      | ३ चेल               | ६१    |
| ६१               | २४ चित्रन्तायन       | ३६         | १२२      | ४ चोदायान           | 28    |
| २४               | १ चित्रसेन           | <b>લ</b>   | ६९       | १४ चोप्यणाय         | ५४    |
| १२०              | २६ चिन्तित           | ४१         | ७४       | २२ चोरमीवि          | २०    |
| ३६               | २२ चिर               | Ŝ          | ७६       | १७ चोल              | ५ ६   |
| १२८              | ७ चिलि               | ७३         | १२९      | ११ चोष्यन           | ६२    |
| 46               | २० चूर्णबोध          | ३३         | २७       | १३ चौक्ष            | 6     |
| ७१               | १७ चेकेत             | <b>५</b> ३ | ૭૮       | ५ चौण्डावरय         | ५ ६   |
| ४४               | २३ चेतिक             | ३०         | ४३       | ४ चौापष्ट           | २०    |
| ७१               | १८ चेदगव्य           | 43         | ७७       | १७ चौपारिश्रवस      | ५५    |
| १२४              | ११ चेंदु             | ६१         | ७१       | ७ चौरनाभ            | ५१    |
| १२५              | ५ चरेल               | ६९         | १२५      | २७ चौिल             | ६३    |
| ११५              | २६ चेलक              | २४         | ६९       | २३ चेल्बण           | ५४    |
| ११६              | १८ चेलाक्षर          | '५४        | ६१       | १६ चौवाल            | ३६    |
| 96               | २ चैक                | ५६         | 68       | १८ चौषि             | ५७    |

| વૃ. સં. | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.      | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.      |
|---------|---------------------|-------------|---------|----------------------|------------|
| ३०      | १० च्यवन            | 8           | ६९      | १५ जय                | ५४         |
| ५७      | २३ छगल              | 3 ?         | ७५      | २३ ,,                | ५६         |
| ११९     | ४ छत्रिण            | ३१          | 99      | २४ जयमाल             | <b>લ</b> લ |
| ११८     | २४ छत्रिहय          | ३०          | २७      | २० जयविश्वमभर        | १०         |
| ११९     | १२ छन्दोगि          | <b>क</b> ्  | १२६     | १२ जयोलोक            | ६४         |
| ६०      | ५ छन्दोगेय          | 38          | 335     | ८ जलिध               | 8          |
| ५७      | १४ छागल             | ३१          | १२७     | १७ जलन्दु            | २६         |
| ११९     | <b>१</b> ३ ,,       | ३५          | ७३      | १२ जलन्धर            | ५१         |
| ६८      | १८ छागलि            | ५३          | १२५     | ४ जलन्धव             | ५९         |
| ६८      | ८ छागव्य            | ५३          | ७१      | ६ जलम्ब              | ५१         |
| १२३     | २६ "                | ६१          | ७१      | २१ ,,                | ५४         |
| १२३     | २४ छाङ्गरि          | ६१          | १२५     | १७ जलसिन्धिक         | २ द        |
| ६०      | २२ छान्द            | 3 ?         | 38      | ११ जिसम्ब            | २२         |
| ११९     | १२ छान्दि           | ३५          | ३०      | २० जछुपि             | 8          |
| ५७      | २३ छान्दोगि         | <b>३ १</b>  | ४८      | २२ जिव               | <b>२२</b>  |
| ७१      | १७ छायवण            | ५३          | ३०      | १७ जहिन              | 8          |
| ११९     | २४ जगलद्            | ३५          | १११     | ८ जहिमोवीतिन         | 8          |
| ११८     | २५ जङ्घ             | ३०          | ७१      | २० जहीधवन            | ५३         |
| १२३     | २ जङ्घारि           | ५५          | १२२     | ९ जहु                | ५३         |
| ५४      | २० जङ्घास्तरण       | २६          | ७१      | २१ जाकेल             | ५४         |
| ७६      | १६ जतुकर्ण          | ५६          | ६२      | ४ जाणवंश             | ५१         |
| ४९      | २२ जत्ण             | <b>रृ</b> ५ | १२३     | ११ जातवि             | ६५         |
| ११९     | 8,,                 | 39          | ८१      | ६ जातुकण्य           | ५९         |
| ४४      | ७ जित्रणि           | २५          | ५९      | २१ जातुकिडोलेय       | 38         |
| ४९      | १३ जतृण             | २५          | ७५      | १३ जातूकण्यं         | فوتو       |
| २५      | १७ जमद्गि           | १           | 96      | ?₹ ,,                | ५९         |
| 39      | <b>?</b> ,,         | 8           | १२५     | ₹0,,                 | ६३         |

|              |                      |        | •       |                      |            |
|--------------|----------------------|--------|---------|----------------------|------------|
| षृ. सं.      | प. सं. गोत्रार्घनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्पिनाम. | ग.सं.      |
| १२७          | ११ जातूकण्य          | ६७     | 30      | ३ जालाप              | ५६         |
| ८१           | ६ जाद्य              | ६९     | ७६      | १७ जालम्भायन         | ५६         |
| ४३           | २२ जानकि             | 30     | ७५      | २३ जालागत            | ५६         |
| 46           | <b>?</b> <           | 39     | १२६     | १२ ,,                | ६४         |
| १२८          | ₹१,,                 | ३४     | ७६      | १९ जालागवहय          | ५६         |
| ६९           | ७ जानन्धरि           | ५१     | ८०      | ३ जालि               | <b>५</b> ५ |
| १२५          | <b>રૂ</b>            | ५९     | १२५     | १० जावंश             | ५९         |
| <b>₹</b> ₹   | १८ जानायन            | १      | ४७      | १३ जित्यद्रोणि       | २०         |
| ११९          | २१ जानुकि            | 34     | ११०     | १६ जिहीति            | 8          |
| ६३           | १२ जाबाल             | 3 2    | ३१      | १० जिह्मशून्य        | 3          |
| <b>२</b> २   | २३ जाबालि            | , 8    | १२३     | २७ जीवन्त            | ६२         |
| 32           | 93                   | Ç      | २५      | ५ जीवन्ति            | १          |
| ६१           | 9 &                  | 3 &    | २८      | ५ जीनन्त्यायन        | ધ્         |
| ६९           | २४                   | ५४     | ३२      | १० जीवन्त्यायनानि    | ધ્         |
| १२१          | 3 ,,                 | 83     | ३०      | २१ जीवााप्त          | ?          |
| ३६           | ५ जाभ्य ?            | ९      | २२      | १९ जीहीति            | 8          |
| २५           | २ जामदग्न्य          | 3      | ४३      | ९ जेत्वरायन          | २ ०        |
| २३           | २३ जामाल             | ४      | 96      | १३ जेमय              | ५७         |
| म प्रम म म म | ५ जामाल्य            | १      | २६      | २१ जैकाजाहि          | १          |
| ६२           | ७ जायन               | ४३     | २६      | ३ जेंकाजाहि          | १          |
| ४२           | २ जायावत             | 28     | ४७      | १३ जैक्षलयानि        | २०         |
| ११६          | २३ ,,                | २५     | ४७      | २२ जैजिल             | २०         |
| ६८           | १३ जारमात्स्य        | ५३     | 46      | १८ जैत्रायण          | 38         |
| १२४          | 8,,                  | ६१     | ११९     | 28                   | 34         |
| 30<br>80     | २२ जालिध             | 8      | ४३      | ९ जैत्रि             | २०         |
| ६९           | ७ जालन्धरि           | 4.8    | ११६     | <b>23</b>            | २४         |
| १२५          | 3 ,,                 | ५९     | ११६     | १३ जेल्वलायन         | २४         |
|              |                      |        |         |                      |            |

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. | पृ. सं.     | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.      |
|--------|----------------------|-------|-------------|----------------------|------------|
| १२७    | ६ जैमि               | ६५    | १२५         | ८ तद्पांस            | ५९         |
| २८     | ५ जैमिनि             | બ     | ७३          | १६ तद्पास            | ५१         |
| ११३    | २ जैवतायन            | Cq    | ७८          | ४ तदुहितरथ           | ५६         |
| ११३    | ५ जैवत्यायन          | Ģ     | 88          | १७ तनुकर्ण           | १९         |
| 220    | २६ जैह्मजिजीवन्ति    | 3     | १२१         | ४ तन्तु              | ४१         |
| 68     | १२ जेह्मप            | ५७    | 4.6         | १८ तन्त्रवाह         | 38         |
| ११६    | १८ जैह्मलायन         | २४    | १२७         | २५ तन्नर             | ६८         |
| २६     | २१ जैह्याष्म         | 8     | १२७         | ७ तप                 | ६५         |
| २५     | १८ जैह्यति           | Ą     | ૪૯          | २२ तपस्विततर         | <b>२२</b>  |
| 333    | ४ जैह्यायन           | १     | ७९          | २ तर्णि              | ५७         |
| 28     | १८ ज्ञात्वायन        | 26    | १२७         | <b>6</b> ,,          | ६५         |
| ७२     | १८ ज्ञानराध          | ५३    | ५५          | २३ तरसिखण्डी         | २२         |
| १२४    | <b>?9</b>            | ६१    | ११७         | १६ तरस्वान्          | २६         |
| १२४    | २० ज्ञानहस्ति        | ६१    | ५५          | १० तरस्विन्          | २२         |
| ६२     | ५ ज्यामकायन          | ३७    | 60          | ८ तरायण              | ५६         |
| ११३    | ६ ज्वरि              | ધ્    | ११७         | १३ तरि               | २६         |
| 88     | १ ज्वलि              | १९    | १२६         | २० तरोगण             | ६४         |
| ११४    | २१ टेकि              | १३    | ७६          | २१ तिपकेश            | ६६         |
| १२५    | १० डाज               | ५९    | ७६          | १८ ताजायन            | ५६         |
| ११७    | ४ डीराय              | २५    | ४२          | ५ ताडिन्?            | <b>२२</b>  |
| 46     | २० तञ्जन             | 3 ?   | १२२         | २७ ताण्डकायन         | ८५८५       |
| ४४     | २३ ताण्ड             | ३०    | ४१          | २३ ताण्डि            | 30         |
| १२७    | <b>२</b> ५           | ६८    | ४३          | २२ ताणिड             | 30         |
| १२८    | ₹ <b>८</b> ,,        | 38    | <b>८</b> ६५ | २२ ,,                | <b>₹</b> ₹ |
| 88     | १९ तत्कल             | १९    | 338         | 88 1,                | 3 °        |
| 333    | १६ तत्व              | 8     | ११७         | १५ ताण्डिन           | २६         |
| ७४     | २५ तदप               | ५१    | ৩ই          | २३ तातक              | 48         |

| <u>पृ. सं.</u> | प. सं गोत्रर्षिनाम.  | ग. सं | पृ. मं, | प. सं. गोत्रर्पिनाम. | ग.सं-      |
|----------------|----------------------|-------|---------|----------------------|------------|
| ४८             | ३ ताताकृत्           | 79    | ६१      | १७ तालावत            | 36         |
| ৩३             | ३ ताताकृत्<br>५ तानय | ५४    | १२६     | १ तालिसव्य           | ६३         |
| १२९            | १५ तानि              | ६२    | ७९      | २० तालीनिय           | ८५८५       |
| ६३             | १० तान्तक            | 33    | २६      | २१ तालेपय            | १          |
| 60             | ३ तापायन             | ६०    | ७३      | २० तालमलिकृत्        | ५४         |
| ৩৩             | २४ तामायन्य          | ६५    | १११     | २६ ताष्ट्रायण        | ४          |
| २३             | ६ ताम्रायण           | 8     | २४      | २३ तितिरि            | 6          |
| ५५             | ७ तारकाद्य           | 30    | \$3     | १७ ,,                | 7?         |
| १२८            | <b>१९</b>            | ३४    | ५०      | <b>१२</b>            | <b>२</b> २ |
| ६१             | १६ तारकायण           | 34    | ११७     | 9 ,,                 | २५         |
| १२०            | २७ तारकायन           | ४१    | १२६     | ५ तिन्दु             | ६६         |
| १२१            | २२ तारक्य            | ४३    | ११७     | १६ तिल               | <b>२</b> ६ |
| ११८            | २५ तारण              | 30    | १२२     | ४ तुङ्गायानि         | 38         |
| ४४             | २४ तारामह            | 30    | 88      | २० तुटि              | ३०         |
| ४७             | २० ताराणी            | 90    | 36      | १३ तुण्ड             | १०         |
| ६४             | १४ तारुष्यायण        | ४३    | ११४     | <b>?9</b>            | १३         |
| ११३            | ६ तार्क              | Ç     | ५५      | २० तुन्य             | २७         |
| २४             | ६ ताक्ष्यीयण         | 9     | ४२      | २ तुल्य              | २१         |
| १२२            | ? ,,                 | ४८    | ११६     | ₹४ "                 | २५         |
| ६७             | ५ ताक्यांयणि         | ४३    | ७६      | ६ तुल्योयनय          | ५७         |
| ६४             | १४ ताक्यायिन         | ४३    | ४४      | १९ तुषकर्ण           | 30         |
| 46             | २२ ताणीबन्दु         | 39    | 60      | १० तुहाग             | ५ ६        |
| १२२            | १ तार्यायान          | 86    | ८१      | .२२ तुद्यक           | ५८         |
| ६४             | २२ ताष्यायाण         | ४६    | ११६     | ९ तूर्णकाण           | २४         |
| १२८            | २२ ताल               | 38    | 8.0     | २२ तृणकाणि           | २०         |
| १२१            | २ तालवत              | ४१    | ५७      | १४ तृणिबन्दु         | 3 ?        |
| ४४             | १ तालाग              | ३०    | ७१      | ć ,,                 | ५१         |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्पनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.   |
|---------|----------------------|--------|---------|----------------------|----------|
| ७ १     | २२ तृणाबिन्दु        | 48     | ५७      | १५ तीदेय             | 38       |
| ११९     | <b>१३</b>            | ३५     | 998     | २५ ,,                | १३       |
| १२५     | ۹,                   | ५९     | इ५      | २० तोलिकेशि          | 8        |
| ६९      | ६ तेदेह              | 48     | ५९      | १ ते लेय             | 38       |
| १२६     | ५ तेकणि              | ६६     | ११४     | १६                   | १३       |
| १२४     | २८ तेक्षमाहुकि       | ५९     | ४३      | ७ तील्विल            | २०       |
| ६९      | ४ ताक्ष              | ५१     | ७३      | १८ तीवरिव            | ५१       |
| २४      | १४ तैत्तिरीय         | 6      | २६      | २१ त्यौष्ट्राक्षि    | १        |
| ६४      | १३ तयान              | 83     | ११७     | १० त्रिभिण्डि        | २३       |
| १२८     | २१ तेगन्ध            | ३४     | 63      | २ त्रिर्वागुडि       | ५८       |
| 88      | १ तैराधात            | 30     | 355     | १५ त्रीहमाति         | Ş        |
| ७९      | २३ तैर्णय            | ५७     | ७१      | १९ त्रेपायण          | ५३       |
| १२८     | २३ तेल               | ३४     | २६      | १० त्रेकायन          | १        |
| ११०     | २७ तैलकेशि           | ?      | १२२     | १ त्रैकायान          | ४८       |
| ६०      | ३ तैलप               | 39     | १२४     | १० त्रीक             | ६१       |
| ६०      | २२ तैलव              | 3?     | ४३      | ६ त्रेतृटि           | २०       |
| ८४      | २२ तेलेय             | ५७     | ११६     | १० त्रेतुण्डि        | २४       |
| ११९     | २१ ,,                | ३५     | १२४     | १२ त्रेपणय           | ६१       |
| ११७     | १३ तैवरन्धि          | २६     | १२६     | ९ त्रेभृङ्ग          | ६६       |
| ६८      | १६ तोगण्ड            | ५३     | 96      | २ त्रेवण             | ५६       |
| १२५     | ९ तोवरि              | ५९     | ७५      | २३ त्रैवर्ण          | ५इ       |
| 338     | १८ तोप्यकाणि         | १३     | १२६     | 43 ,,                | ६४       |
| ६२      | २२ तौक्षक            | ४६     | 96      | ९ त्रेशुङ्ग          | ५८       |
| ४३      | ६ तीचिक              | २०     | 68      | २ त्रीसिङ्गायन       | 46       |
| 88      | १७ तोज्विल           | 38     | ११६     | २० व्यम्बक           | २४       |
| ३६      | १३ तौडि              | 9      | ११२     | ८ त्वान्द्रायण       | <b>3</b> |
| ३६      | २३ तौडिनि            | ٩      | 333     | १५ त्वाष्ट्रेय       | 8        |

| प् सं.                     | प् सं. गोत्रर्षिनाम.  | ग. सं. | पृ.सं.     | प. सं. गोत्रिनाम | ग. सं      |
|----------------------------|-----------------------|--------|------------|------------------|------------|
| 60                         | ३ थोलि                | ५५     | ६८         | १२ दाक्षमाणि     | 43         |
| ५९                         | ३ दक्ष                | ३२     | ७३         | ₹0,,             | ५४         |
| 90                         | १९ दक्षपाणि           | ५३     | ५७         | १५ दाक्षि        | \$ ?       |
| १२४                        | <b>8</b> ,,           | ६१     | ६०         | ر<br>ر           | ३२         |
| ५९                         | २२ दक्षिव्यालि        | 32     | 888        | <b>?</b> 8       | ३५         |
| ४३                         | १९ दाण्ड              | २२     | 86         | ११ दाड           | २२         |
| ११७                        | ? ₹ ,,                | २६     | १२१        | ११ दाडिक         | ४६         |
| १२७                        | <b>१७</b>             | ६८     | ६९         | २१ दाणवत्स       | ५१         |
| ११९                        | १६ दत्तात्रेय         | ३५     | ११८        | ९ दादुल          | ३२         |
| २३                         | १८ दध्रेषिक           | 3      | २२         | १६ दाधेषिक       | १          |
| ३६                         | १३ दिभ                | ९      | 96         | ४ दानकायन        | ५६         |
| 3<br>4<br>3<br>4<br>9<br>9 | ९ दभ्य                | २८     | ७६         | २० दावाख         | ५९         |
| ३२                         | ९ दम                  | બ      | 88         | ८ दाभि           | १९.        |
| १२७                        | १२ दयाञ्च             | ६७     | ११६        | 9 ,,             | २४         |
| ४५                         | १६ दर्भ               | २८     | 28         | २१ दामा          | <b>२</b> १ |
| ११८                        | <b>(</b> 4 <b>)</b> 7 | ३२     | 28         | ५ दामी           | 79         |
| ३०                         | ११ दिभ                | · ·    | ११७        | 8,,              | २५         |
| ११४<br>१२३<br>११६          | <b>??</b>             | १२     | 32         | २२ दामिय         | ३          |
| १२३                        | २५ दम्यायण            | ६१     | १२७        | २५ दामोष्णीष     | ६८         |
| ११६                        | १६ दशादिक             | २४     | ८६         | ९ दार्डच्युत     | ६०         |
| ४५६                        | १८ दशेरक              | ६४     | ५९         | ३ दार्णकृत्      | ३२         |
| 60                         | १४ दसेरक              | ५६     | २२         | १५ दार्भायण      | 3          |
| ३३                         | २५ दाकाणि             | 6      | ६९         | १२ "             | ५४         |
| 60                         | ११ दाकायन             | ५६     | १२९        | ς,,              | ६२         |
| १२६                        | ₹१,,,                 | ६४     | <b>२</b> ५ | १७ दाभि          | १          |
| ७१                         | १९ दाक्षपाणि          | ५३     | ५४         | २१ दाभ्र्य       | २८         |
| ७२                         | १२ दाक्षपायण          | 43     | 338        | २६               | ३५         |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम.                           | ग. सं.    | पृ. मं | प्.सं. गोत्रिभनाम. | ग.सं. |
|---------|------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------|
| ६८      | १८ दाम्यायण                                    | ६३        | ५४     | २० दीर्घजङ्ग       | २६    |
| ४४      | ३ दालभ्य                                       | २८        | 288    | २५ ,,              | 30    |
| १२६     | १६ दावाल                                       | ६४        | ३७     | ६ दीर्घतमस         | १६    |
| 96      | २ दावालसाव                                     | ५६        | ११५    | <b>6</b> ,,        | १९    |
| ૪૮      | २२ दाश                                         | २२        | ११३    | ७ दीर्घवित्त       | ધ્    |
| ११८     | १९ दासक                                        | २९        | २३     | १६ दुर्दिन         | ધ્    |
| १२६     | १७ दासकायन                                     | ६४        | ११९    | २६ दुलाभ           | ३५    |
| २७      | २१ दासाजिह                                     | 9         | १२६    | १८ दुहित           | ६४    |
| ७९      | १९ दासव्य                                      | ८५८५      | 88     | १७ दूह             | १९    |
| १२६     | ? ,,                                           | ६३        | ११६    | ६ दूमगन्धि         | २४    |
| 60      | ३१ दासह्य                                      | ५६        | १२५    | ५ हकसण्ड           | ५९    |
| 88      | ४ दासि                                         | २८        | ६८     | १४ देव             | ५३    |
| ५४      | २४ ,,                                          | २५        | १२४    | ξ "                | ६१    |
| ४८      | १० दिक्षशाक्त                                  | २२        | ३६     | १३ देवांक          | ९     |
| ४८      | २२ दिक्ष                                       | <b>२२</b> | ११४    | <b>११</b>          | १२    |
| १२६     | २ दिदि                                         | ६३        | १२५    | ५ देवजाात          | ५९    |
| 3?      | १ दिवपात                                       | 8         | ७१     | ७ देवजातप          | ५१    |
| 888     | ८ दिवपीति                                      | 8         | ५०     | १ देवजिह्न         | २६    |
| ७३      | ८ दिवावसिष्ठ                                   | 48        | ११८    | २३ ,,              | ३०    |
| ५८      | १७ दिविकि                                      | 38        | १२७    | २१ देवत            | ६८    |
| ३२      | २० दिवोदास                                     | 9         | ६३     | १५ देवतरस          | ३७    |
| ęξ      | १० दिश्य                                       | १७        | १२१    | १६                 | ४४    |
| ११५     | <b>%</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २०        | ११०    | १३ देवतापन         | 8     |
| ४७      | १२ दिष्टािक                                    | २०        | २२     | १५ देवतायन         | १     |
| ३७      | २१ दिष्टच                                      | १७        | ७५     | १५ देवन            | ५५    |
| ६८      | २३ दीक्षमाणि                                   | ५३        | १२५    | २२ "               | ६३    |
| ४२      | २२ दीनबलि                                      | 7 ?       | ७६     | १८ देवनक           | ५६    |

| <b>पृ.</b> सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम | ग.सं. | <b>पृ. सं.</b> | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.    |
|----------------|---------------------|-------|----------------|----------------------|----------|
| 90             | १७ देवपात           | ५३    | ११५            | २७ देवि              | २४       |
| १२४            | <b>₹</b> ₹ ,,       | ६१    | १२४            | 9,,                  | ६१       |
| २५             | २२ देवमति           | 8     | 88             | १६ देह               | १९       |
| ११६            | ξ,,                 | १९    | १२९            | ९ देहकालेय           | ६२       |
| ११६            | <b>?</b> ,,         | २४    | ११३            | ८ देर्घाचित्त        | Ç        |
| ७१             | १८ देवयात           | ५३    | २७             | ९ देर्घाचत           | Q        |
| १२४            | <b>??</b>           | ६१    | 39             | १ दैर्घतमस           | १६       |
| ६२             | २१ देवरात           | ३६    | ६२             | ५ दैदतरस             | ३७       |
| <b>63</b>      | <b>१०</b> ,,        | 3 ?   | २३             | १६ दैवतायन           | <b>લ</b> |
| ६३             | <b>१</b> ५          | 30    | ११३            | २ देवन्तायन          | Ģ        |
| १२१            | 8 ,,                | 88    | २३             | १७ देवन्त्यायन       | 8        |
| १२२            | १७ ,,               | ५५    | <b>२</b> ३     | २० देवमत्य           | 8        |
| ७१             | २२ देवराति          | ५४    | ६८             | २२ देवबात            | ५३       |
| 88             | २० देववन्ति         | ३०    | ६२             | ४ दैवश्रवस           | ३७       |
| 88             | १९ देववेल           | १९    | २७             | २२ दोकियोरय          | <b>લ</b> |
| ६३             | १५ देवश्रवस         | ३७    | ११९            | १७ दीसाङ्ग           | ३५       |
| १२१            | १६ ,,               | 88    | 60             | २२ दौलि              | ५६       |
| ५५             | ४ देवस्थाति         | २७    | ११८            | ९ दल                 | ३२       |
| ११९            | २ देवस्थान          | 38    | २ <b>२</b>     | २० द्रोणजिहि         | १        |
| ४३             | ८ देवस्थानि         | २०    | 888            | १४ द्रोणनाभ          | ३५       |
| 88             | ₹१,,                | ३०    | ५७             | १५ द्रोणभाव          | 3 ?      |
| ५५             | ₹१,,,               | २७    | २७             | ४ द्रोणायन           | ૭        |
| ११६            | <b>१२</b> "         | २४    | ४३             | ९ द्रोणि             | .२०      |
| ११६            | १२ देवागरि          | २४    | ११६            | १२ द्रौगय            | २४       |
| ४३             | ८ देवागिरिधि        | २०    | ३२             | १८ द्रीणायन          | ৩        |
| ४०             | २२ देवाश्व          | १९    | ११६            | १३ द्रौणि            | २४       |
| ११५            | २४ ,,               | 28    | २३             | २० द्रीपाजिहि        | १        |
|                |                     |       |                |                      |          |

| पृ. सं     | प. सं. गोत्रिपिनाम. | ग.सं. | पृ. सं <u>.</u> | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग.सं         |
|------------|---------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------|
| 46         | २० दीर              | 33    | ६८              | ६ धूम्रायण         | 43           |
| ११७        | १६ द्वन्द्विक       | २६    | १२३             | <b>२</b> ५         | ६१           |
| ११७<br>११८ | १९ द्वायन           | २९    | ११६             | १८ घोरि            | २४           |
| ८६         | ७ द्वारियीव         | ६०    | 88              | २१ घौगेय           | 30           |
| ७१         | १ दिवायन            | ५३    | ११६             | ११ घोतम्बाक        | २४           |
| १२४        | १४ दिहायन           | ६१    | .६८             | १८ घीम्य           | ५३           |
| २२         | २१ द्वेमत्य         | 3     | १२५             | २५ घौवपि           | ६३           |
| ४०         | २३ द्रचौग           | १३    | 60              | २१ घोवय            | <b>ં દ</b> ્ |
| ६३         | २० धनञ्जय           | ४४    | ११६             | १२ घ्रागवि         | २४           |
| ६४         | ₹ ,,                | ३८    | ४३              | ८ ध्राङ्गांवि      | २०           |
| १२१        | २२ ,,               | ४३    | ४३              | ८ घ्रीगय           | २०           |
| ६९         | ७ धन्वन्तरि         | ५१    | ३०              | २० ध्वजकृत्        | ?            |
| १२५        | <b>3</b>            | ५९    | ह९              | १५ नक्तंकश्यप      | ५४           |
| १२६        | २५ धाताह            | ६४    | ६४              | १७ नखोद्वाह        | ४६           |
| ११६        | ३ धान्यायन          | २४    | ४६              | १८ नग              | २०           |
| ११७        | १८ धान्यायनि        | २६    | 888             | ₹१,,,              | ? ३          |
| ৫৩         | २ धारिण             | ६०    | १२८             | २२ नगहि            | 38           |
| ८७         | २२ ,,               | ६३    | ३०              | ११ नडायन           | Ś            |
| ४१         | २१ धार्ति           | १९    | ७८              | ५ नद्यायन्य        | ५६           |
| २६         | २४ धाल्पि           | 3     | १२८             | ७ नन्दि            | ७३           |
| ८६         | २२ धावणि            | ६०    | 68              | १६ नयातय           | ५७           |
| ६८         | १८ धूम              | ५३    | ७५              | १३ नयास            | ५५           |
| ६८         | २१ धूमलक्ष्मणि      | ५३    | १२५             | २० ,,              | ६३           |
| १२४        | ₹ ",                | ६१    | 36              | १५ नरोहित्य        | २०           |
| ६८         | ११ धूमलहाणि         | ५३    | 888             | <b>?</b>           | १३           |
| १२३        | २४ धूम              | ६१    | ७५              | १९ नवयाम           | 96           |
| ७९         | २ धूम्राः पराश्वराः | ५७    | 1               | ۶,                 | ६६           |

| <b>पृ.</b> सं.    | प. सं. गोत्रिषिनाम.            | ग. सं.     | पृ. सं.         | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.     |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|
| <b>१२३</b>        | ५ नवतन्तु                      | ५५         | ४७              | १ निचो               | १०         |
| ८१                | २ नसातम                        | 46         | 228             | 73                   | ६१         |
| १२५               | २५ नाकव्य                      | ६३         | 30              | २१ नितंहत            | १७         |
| १२४               | २० नागिश्चरम्                  | ६१         | ५६              | १० नितुन्द           | २७         |
| १२३               | ४ नाचिक                        | <b>५</b> ५ | 888             | ३ नितुन्दिल          | 39         |
| ३६                | २४ नाज                         | ٩.         | ४७              | २२ नित्यरोगि         | २०         |
| 388               | ६ नाडायन                       | 8          | ११६             | १९ निद्रागवध         | २४         |
| ११८               | <b>?</b> 9                     | 33         | ६८              | १७ निध्व             | ५३         |
| ७६                | १६ नाद्य                       | ५६         | १२३             | २२ निधव              | ६१         |
| ३०                | १६ नान्तभागि                   | 3          | २६              | ४ निराणि             | १          |
| ८०                | ७ नायक                         | ५६         | २६              | २१ निराणीव           | १          |
| १२२               | २३ नारद                        | ५५         | ४७              | ३ निरोधान्म          | १०         |
| १२२<br>१२३<br>१२१ | ७ नारदि                        | ५५         | 80              | २० निरोयाम्न         | १०         |
| १२१               | .२७ नाराद्य                    | ४८         | १२७             | २० निवैरि            | ६८         |
| ६२                | ८ नारायण                       | ४३         | ११९             | २६ निशायन            | ३५         |
| ६८                | ₹ <b>?</b> ,                   | ५३         | ८७              | २२ निष्पश्चपराण्ड    | ६३         |
| १२१               | २७ ,,                          | 86         | ३७              | ११ निहत              | १७         |
| ७३                | २२ नारी                        | <b>48</b>  | ११५             | <b>?</b> •           | २०         |
| ११८               | ? <b>9</b>                     | 33         | ३८              | १५ नीचि              | १०         |
| १२०               | ३ नालन्दन                      | 36         | 888             | १९ नीचिवा            | १३         |
| २५                | १७ नालायन                      | ~ ~        | ७६              | १२ नीलाः पराश्रासाः  | ५७         |
| १२४               | १८ नाशिर                       | ६१         | १२२             | २३ नीलाख्य           | ५५         |
| ११३               | १५ नाशार्यजन                   | 8          | <b>40</b>       | १७ नीलात्रेय         | 39         |
| २३<br>१२६         | २३ नाष्ट्रायण                  | ६४         | 339             | 8 G                  | ३५         |
|                   | २४ नाहुछि                      |            | 886             | १७ नीलायन            | <b>3</b> 4 |
| 80                | २० निकाष्टीर<br>१४ निकृतज      | <b>30</b>  | <b>६१</b><br>२४ | १६ नुविल<br>१ नग     | ३६<br>G    |
| ७२                | <ol> <li>५०। गञ्चतज</li> </ol> | ५३         | २४              | १ नूप                | ٩          |

| पृ. सं.                  | प. सं. गोत्रर्पिनाम. | ं ग.सं.    | षृ. सं. | प.सं. गोत्रिपनाम. | ग,सं.      |
|--------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|------------|
| ४७                       | ११ नृणविण            | २०         | 48      | . १० नेमिश्रय     | २८         |
| ४१                       | ३ तृत्यायन           | 38         | 48      | २१ नोमश्रव        | २८         |
| ११६                      | 3 ,,                 | २४         | 388     | ६ नैमिश्री        | ३२         |
| २६                       | २१ नेकिंप            | 8          | 355     | ११ नोभिष्य        | 8          |
| ११२                      | <b>?</b> o ,,        | Ŗ          | २३      | १० नैराथ          | Ę          |
| १२२                      | १२ नेता              | ५०         | ४६      | १७ नेलेय          | १०         |
| ४४                       | २२ नेषष्ट्याग        | ३०         | २६      | ३ नेविध           | 8          |
| ३६                       | १४ नैकऋषि            | 9          | ३८      | १२ नेपाक          | १०         |
| १११                      | <b>3</b>             | 3          | 338     | १६ ,,             | १३         |
| ३१                       | १० नैकाजिह्म         | \$         | ११६     | ७ नैसुति          | 38         |
| १११                      | १० नैकजिह्न          | ?          | २२      | २३ नोपेय          | 8          |
| १२२                      | २४ नैकद्दक           | ८५८५       | ३८      | २२ नौिक           | १०         |
| 338                      | ११ नेकाराष्ट         | १२         | ६०      | ४ नोपुष्टि        | 38         |
| २६                       | २० नेकाणि            | 8          | 30      | १६ नालिक          | 8          |
| ३६                       | २३ नेकार्षं          | ९          | २६      | २० पङ्गलायन       | 8          |
| ११४                      | २५ ,,                | १३         | १२४     | १८ पङ्गोडलायन     | ६१         |
| 32                       | ३ नैकास              | 3          | 339     | २२ पश्चजन         | 34         |
| <b>३२</b><br>१२ <b>२</b> | १ नैकायान            | 86         | 29      | ४ पश्चपाद         | <b> </b>   |
| 99                       | २३ नेगल              | ५५         | १२३     | २६ पश्चायनीक      | ६१         |
| १२५                      | 28 ,,                | ६३         | २७      | ९ पश्चालव         | <i>د</i> ر |
| ११८                      | १९ नेतदाक्षि         | 38         | १२७     | २५ पटल            | ६३         |
| ५४                       | १६ नैतिरिक्ष         | <b>२</b> ५ | १२७     | ९ पटिक            | ६५         |
| ५५                       | ४ नैतुद्य            | २७         | 88      | २० पटेपुमात       | 30         |
| 999                      | २० नैतुन्द्य         | <b>२७</b>  | 85      | २० पठिक           | 40         |
| 339                      | २<br>१ नहें।ाक्ष     | 3 ?        | १२७     | २४ पण्डोध्वत      | ६८         |
| 380                      | 1 .13(1.4)           | 74         | ५९      | १ पतञ्जन          | 38         |
| ७२                       | ३ नेधुव              | ५३।        | ५५      | १० पतञ्जल         | २२         |

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम,                           | ग. सं. | ्रा. सं.   | प. सं.  | गोत्रर्पिनाम.  | ग. सं. |
|--------|------------------------------------------------|--------|------------|---------|----------------|--------|
| ४३     | १९ पतञ्जलि                                     | . २२   | ६०         | ८ पर्ण  | लि             | 32     |
| 930    | ?३ ,,                                          | २६     | १२५        | ८ पर्य  | श्वकर्म        | ५९     |
| ११३    | २७ पत्पूल                                      | 6      | ७१         | ६ पर्य  |                | ५१     |
| २४     | २३ पत्युल                                      | 6      | ७३         | १३ पर्व |                | ६१     |
| ५८     | १६ पयन                                         | 39     | १२५        | ४ पर्व। | मोञ्जिम        | ५९     |
| १२२    | २६ पर                                          | ८५५    | २५         | १८ पल   |                | ?      |
| ६९     | १३ परस्तावि                                    | ५४     | ४६         | २२ पल   | लेय            | १०     |
| १२९    | <b>?</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ६२     | ४२         | २२ पल   | शिशाखावान्     | 28     |
| 88     | २ पराहरि                                       | १९     | 388        | ९ पल    | ारि            | ३२     |
| ૭૭     | '४ पराञ्च                                      | ५७     | १२५        | २५ ,    | ,              | ६३     |
| १२७    | ?,,                                            | ह्द    | ७७         | १४ पाल  | गशेय           | ५५     |
| ६४     | ३ परिकूट                                       | ३८     | ११६        | २ पहा   | रि             | २४     |
| 80     | २३ परिणद्वेध                                   | १९     | २६         | ३ पाव   | तानुमाति       | ?      |
| ११५    | २५ पारणिद्वेय                                  | २४     | ७९         | २२ पाइ  | 1य             | ५७     |
| ६२     | १६ पार्धापयन्त                                 | ४२     | १२४        | २७ पान  | वक             | ५९     |
| ६३     | २ परिधापयन्ती                                  | ४४     | ७४         | ५ पार्  | चकारावि        | १०     |
| ६४     | १० परिधावन्त                                   | ४२     | <i>५</i> ८ | २३ पाउ  | तवन्नय         | ५४     |
| ५५     | २१ परिभव                                       | ३०     | ह्         | २४ पाउ  | नाल            | ३१     |
| १२८    | <b>? ? ,</b> ,                                 | ३४     | ६८         | ७ पा    | <b>धायानिक</b> | ५३     |
| ५५     | ७ परिभाव                                       | ३०     | ६८         | २३ पा   | वाल            | 43     |
| 3?     | ७ परिमण्डल                                     | 3      | १२४        | 8,      | ,              | ६१     |
| 98     | ९ परिवारि                                      | ५१     | 50         | २४ पाट  | लय             | ५९     |
| १२१    | २३ परित्र                                      | ४३     | १२७        | ११ पाट  | लि             | ६७     |
| ११६    | १२ परेषमात                                     | २४     | ११३        | १८ पा   | टकायन          | 9      |
| ७६     | ५ परोकर्थ                                      | ५७     | 50         | १७ पारि | टेक            | ५७     |
| ४३     | ८ परोपमिति                                     | २०     | १२१        | ८ पाड   | _              | ४१     |
| १२०    | २५ पर्णजङ्घ                                    | 88     | 88         | ४ पारि  |                | २८     |

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग.सं.      | पृ.सं.    | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग.स.        |
|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| १२४    | १२ पाणि            | ६१         | ६९        | ३ पायक             | ५१          |
| १२८    | ६ पाणिक            | ७३         | ६९        | ३ पायिक            | ५१          |
| 96     | २१ पाणिगालि        | ५६         | ६१        | १३ पारक्य          | ३६          |
| २२     | १८ पाणिनि          | ?          | १२८       | ५ पारण             | ७१          |
| ६४     | ₹ ,,               | 30         | ५०        | २ पाराण्यान्तान    | 7 ६         |
| १२१    | २३ ,,              | ४३         | ७७        | २४ पाराश्य         | <b>५६</b>   |
| २५     | १९ पाणिलि          | ?          | ६१        | २२ पारिणजङ्ग       | , ३६        |
| १२७    | २६ पाण्ड           | ६८         | 88        | १६ पारिणचेय        | १९          |
| ११३    | ९ पाण्यवत्त        | <b>લ</b>   | २३        | २१ पारिमण्डाले     | 3           |
| ११४    | २४ पात्विकारेवि    | १३         | ७५        | १४ पाणिकायन        | ५६          |
| १२६    | २४ पाथश्रवा        | ६४         | १२५       | २२ ,,              | રૂ          |
| ६८     | १५ पाथिकाय         | 43         | १२६       | १९ पार्णगारि       | ६४          |
| ६८     | २४ पाथिकार्य       | ५३         | 20        | <b>Ę</b> ,,        | ५६          |
| ८६     | २३ ,,              | ६०         | ६१        | १३ पार्णजङ्घ       | <b>38</b> . |
| १२४    | ६ पाथिकि           | ६१         | ६३        | १३ पाणर्य          | ३१          |
| 228    | १८ पाथिर्व         | १३         | 96        | १५ पार्णवलक        | ५५          |
| १२७    | १८ पाथोद्गत        | ६८         | १२५       | २२ ,,              | ६३          |
| ८६     | ७ पाथोहत           | ६०         | <b>99</b> | १७ पाणवलक्य        | ५५          |
| ડિ     | ६ पादकायन          | ५६         | १२५       | २७                 | ६३          |
| १२६    | ₹ <b>८</b> ,,      | ६४         | ७६        | १७ पार्णवाहि       | ५६          |
| ६३     | १३ पादो            | <b>३</b> १ | 60        | १६ पाणागारि        | ५६          |
| ६८     | २३ पानध्य          | ५३         | ६३        | २४ पाणांय          | 38          |
| ६८     | १२ पानस्य          | ५३         | ११०       | २६ पाणिनलि         | 8           |
| २६     | २१ पानुमात         | १          | २६        | १८ पाणिलि          | १           |
| १२२    | १२ पापायनि         | ५०         | २४        | १० पार्थ           | ६           |
| ६३     | १३ पापेदिरि        | 38         | ६९        | २० पार्थक          | ५१          |
| ६८     | १९ पाम्बामिक       | ५३         | ३६        | २३ पाार्थव         | ९           |

| पृ. सं.                       | प. सं. गोत्रिपिनाम. | ग, सं. | पृ. सं. | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.    |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------|---------------------|-----------|
| 36                            | १४ पार्थिव          | १०     | ६८      | २१ पिङ्गलाक्षि      | ५३        |
| ६४                            | 3                   | 36     | ६८      | १० पिङ्गाक्ष        | 43        |
| ११४                           | १२<br>,,            | १२     | १२४     | ?                   | ६१        |
| १२१                           | २३ ,,               | ४३     | १२९     | <b>?</b> 8 ,,       | ६२        |
| १२७                           | ९ पार्थिवय          | ६५     | ७१      | <b>?</b> ₹ ,,       | ५४        |
| ८४                            | १४ पार्यय           | ५७     | ४४      | २१ पिञ्जाल          | ३०        |
| ६३                            | २४ पार्यादार        | 38     | १२१     | २६ पिण्डमीव         | ४८        |
| २५                            | १९ पार्वात          | ?      | ६२      | ८ पिण्डिगीव         | ४३        |
| 30                            | १३ पार्षति          | ?      | १२८     | ७ पिनायक            | ७३        |
| ६५                            | २१ पार्षय           | 3 ?    | ७३      | १२ पिप्पल           | <b>48</b> |
| १२१                           | ८ पार्धि •          | 83     | ७३      | १८ पिप्पलादि        | ५१        |
| २२                            | १६ पार्धिक          | ?      | ३२      | १० पिलि             | G         |
| १२०                           | ७ पार्डिण           | ३६     | ३२      | १८ पिशली            | 9         |
| ११०                           | १३ पार्षिणक         | 8      | १२७     | २६ पुत्रि           | ६८        |
| 60                            | १५ पालकायन          | ५६     | १२०     | १५ पुत्रिक          | • ३९      |
| ७१                            | २१ पालवायन ?        | ५६     | 886     | ५ पुत्रिण           | ३१        |
| १२४                           | ३ पालस्य            | ६१     | 88      | ७ पुत्रिणि          | २५        |
| १२७                           | ६ पालि              | ६५     | २४      | ५ पुराभिनाय         | ૭         |
| ७९                            | २० पालिनय           | ५५     | 88      | ११ पुरुकुत्स        | २७        |
| १२६                           | १० पालोह            | ६६     | ७१      | २१ पुरुषि           | ५४        |
| १२६<br>१२४<br>१२६<br>५०<br>७५ | २० पावामय           | ६१     | २३      | ६ पुलस्ति           | ४         |
| १२६                           | १३ पावागिरि         | ६४     | १२८     | ٧ ,,                | ६८        |
| ५०                            | २१ पार्घ्वदृश्य     | २९     | 60      | ८ पुलह              | ६३        |
| ૭૬                            | २३ पास्तागिरि       | ५६     | १२८     | ? ,,                | ६८        |
| ११३                           | २० पिकाक्ष          | 9      | ८४      | १७ पुष्कर           | ५७        |
| ४५                            | १६ पिङ्ग            | २८     | ६२      | १० पुष्टाक्ष        | 36        |
| ११८                           | 9,,                 | ३२     | ४७      | ४ पुष्पव            | १०        |

| पृ.सं. प | ा. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिर्धनाम. | ग.सं. |
|----------|----------------------|--------|---------|----------------------|-------|
| ११४      | २४ पुष्पवान्         | १३     | ६८      | २२ पैठनिस            | ५३    |
| ५७       | १९ पुष्पि            | 38     | ६८      | ११ पैठीनस्य          | ५३    |
| 46       | २० ,,                | 33     | १२६     | २ पैडव               | ५३    |
| ११९      | <b>36</b>            | ३५     | ५५      | ७ पेणाय              | ३०    |
| ५५       | २२ पूर्तिभाष्य       | ३०     | ६८      | ७ पेन्धु             | ५३    |
| ४३       | २२ पूतिमाष           | ३०     | 36      | २३ पैपिणिड           | १०    |
| ७५       | १६                   | ५५     | ७८      | २३ पैपलाद            | 46    |
| १२८      | <b>१८</b>            | 38     | ७४      | २५ पेपलादि           | ५१    |
| १२५      | २३ "                 | ६३     | १२६     | 9 ,,                 | ६६    |
| ७६       | १८ पूतिमाष्य         | ५६     | ७३      | <b>?</b> ९,,,        | ५८    |
| १२५      | ६ पूपरि              | ५९     | ७६      | <b>१९</b>            | ५६    |
| ६३       | २२ पूरण              | ४४     | 93      | २२ पैप्युल           | ५४    |
| ६४       | <b>?</b> • ,,        | ४२     | ६८      | १८ पेम्बिक           | ५३    |
| १२०      | २३ ,,                | 88     | १२३     | २५ पैयाक             | ६१    |
| ७४       | २४ पूर्व             | ५१     | २२      | १६ पैलिक             | ?     |
| ६०       | ११ पूर्वातिथि        | ३५     | ४७      | <b>१</b> ६           | २०    |
| १२०      | <b>ر</b> ,,          | ३६     | ११६     | <b>१७</b> ,,         | २४    |
| ११८      | २० पृषदश्व           | २९     | ४८      | ४ पेलिकायन           | 79    |
| 39       | <b>?</b> <           | २५     | ७२      | १५ पैलमेलि           | ५३    |
| ३०       | २२ पेगभिन            | 3      | ७३      | २२ पैलय              | ५४    |
| १२६      | ६ पेटक               | ६६     | २ ३     | १८ पैलायन            | 8     |
| હલ       | १९ पेठक              | 96     | ७१      | ९ पैल्य              | 48    |
| ४४       | ३ पैग                | २८     | ११७     | २ पैिश्वकायन         | २५    |
| ४३       | १४ पैगलायन           | 28     | ४६      | २० पैष्कञ्जात        | १०    |
| ४८       | २३ पेङ्गल            | २८     | २३      | २४ पोटकलायन          | Ę     |
| ११८      | ۹.,                  | ३२     | ११८     | ६ पोटल               | ३२    |
| २२       | १६ पेङ्गलायन         | 8      | १२७     | ७ पौकरसादि           | ६५    |

|                    | प. सं गोत्रिषनाम. | n ri | पृ. स <u>ं</u> . | प. सं. गोत्रार्धनाम. | ग.सं.     |
|--------------------|-------------------|------|------------------|----------------------|-----------|
| पृ. स <sub>.</sub> |                   | 1    |                  |                      | २८        |
| ११६                | २७ पौगलायन        | 79   | 88               | १८ पौलग              |           |
| ३०                 | २० पौगलायनि       | 5    | 48               | २२ पौलल              | <b>२८</b> |
| ४२                 | ३ पौचिक           | 28   | १७४              | १८ पौललेखि           | ξę        |
| ११५                | १२ पौजिष्ठ        | 23   | १२४              | १ पौलवि              | ६१        |
| ३७                 | ३३ पौजिष्ठि       | 36   | ८५८५             | ६ पौलस्तिण्ड         | 30        |
| ३७                 | १४ पेशिञ्चष्ठ     | १८   | 67               | ७ पौलस्ति            | ६३        |
| ११२                | ९ पौठिकलायन       | 3    | २६               | ९ पोलस्त्य           | 8         |
| ५५                 | २० पोड            | २७   | <b>₹</b> ?       | <b>१७</b> ,,         | 8         |
| ५४                 | १० पौडल           | २८   | 66               | <b>7</b> ,           | ६३        |
| ८०                 | ४ पौडव            | ८५८५ | 66               | १ पौलह               | ६३        |
| ५४                 | २२ पीण्डरल        | २८   | ५४               | १३ पोलहिल            | 79        |
| ५९                 | ८ पौत्रिक         | ३५   | ४२               | ३ पौलि               | 7 ?       |
| १२५                | ६ पोप्पल          | ५९   | ४३               | <b>%</b> 0 ,,        | २०        |
| १२८                | २४ थीर            | ३०   | ५४               | <i>?</i> o ,,        | २८        |
| ६२                 | १६ पीरण           | ४२   | ११६              | <b>?</b> 8           | रे४       |
| ८७                 | ٩,,               | ६४   | ११६              | २५                   | २५        |
| !२१                | <b>१९</b> ,,      | ४७   | १२४              | <b>१७</b>            | ६१        |
| ४२२                | २६ पौरतन्तु .     | ८५८  | 60               | ३ पोलिश्रवस          | ५५        |
| १२५                | २७ पौरश्रव        | ६३   | 288              | १५ पोलाहालि          | ३३        |
| ७०                 | २१ पौराणि         | २६   | ३०               | २१ पौलोक             | 3         |
| 38                 | १२ पौर्ण          | 8    | ५९               | १ पौलेय              | 3?        |
| ८७                 | ९ पौर्णमास        | ६४   | ५५               | २३ पोष               | २२        |
| १२८                | 8,,               | ७२   | 888              | २२ पौष्कजिति         | १३        |
| ७७                 | २५ पौर्णवल्क्य    | ५५   | 96               | १६ पौष्करसादि        | ५७        |
| 188                | ११ पौर्णसागन्ध    | 8    | १२७              | ٧ ,,                 | ६५        |
| ५८                 | ५ पौर्वातिथि      | ३३   | 88               | २४ पौष्टिप           | 39        |
| १२८                | १८ पें लि         | 38   | ११७              | १६ पौष्टि            | २६        |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग. सं.   | पृ <b>.</b> सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. |
|---------|--------------------|----------|-----------------|--------------------|--------|
| ५७      | १३ पौष्टिक         | 39       | ११५             | १० प्रशस्त         | २०     |
| ११९     | <b>१</b> ३         | ३५       | ४३              | १४ प्रष्यङ्ग       | 79     |
| ११३     | ९ पौष्णावत         | q        | ११८             | १७ प्रसाद          | इइ     |
| २७      | २३ पौष्पावतार      | Cq       | ४४              | १७ प्रागद          | २९     |
| ३२      | १३ पौष्णयायन       | G        | ५०              | ७ प्रागाद          | २९     |
| ४६      | २३ पौष्पजित्रि     | 30       | ११८             | १७ प्रागावसु       | ३३     |
| १२५     | ९ पौष्पलादि        | ५९       | ८४              | १४ प्रागह्य        | ५७     |
| ५७      | २३ पौष्पि          | 39       | ७२              | १५ प्रागायण        | ५३     |
| ११४     | १७ पौष्यणिड        | १३       | 88              | १६ प्राग्वंशि      | १९     |
| ५५      | २१ पीस्त्य         | 30       | ११५             | २४ ,,              | २४     |
| २७      | ९ पीस्मावतार       | ८५       | 80              | २२ प्राग्वाशि      | १९     |
| ६३      | १२ प्यय            | 32       | ८६              | २३ प्राचार्य       | ६०     |
| 90      | १६ प्रगाधाह्य      | ५३       | १२७             | २३ ,,              | ६८     |
| १२४     | २१ प्रतिश्रव       | ६१       | २३              | ५ प्राचीनयोग्य     | ४      |
| २७      | १३ प्रतूप          | 6        | २६              | ۶,                 | 8      |
| 33      | ३ प्रत्यूह         | 6        | ७१              | १३ प्रातर्वसिष्ठ   | ५४     |
| ११०     | १३ प्रभायन         | 8        | १२४             | २१ प्रातिथेय       | ६१     |
| ४७      | २२ प्रभाहि         | २०       | १२७             | २४ मादुराक्षि      | ६८     |
| ३३      | २५ प्रभृत          | 6        | ७६              | ६ प्रामुदात्तय     | ५७     |
| ६०      | ४ प्रलग            | 38       | 30              | १६ प्राय           | ५७     |
| 60      | १३ प्रलम्बन        | ५६       | 96              | १६ प्रारोहय        | ५७     |
| ११३     | ६ प्रवारेय         | <b>લ</b> | १२७             | र प्रारोहि         | ६५     |
| ४१      | २ प्रवाहणेय        | १९       | ५७              | १४ प्राल           | 38     |
| ११६     | <b>?</b>           | २४       | १२६             | १८ प्रालम्बायन     | ६४     |
| ४४      | १९ प्रवाहरेय       | ३०       | 96              | ५ प्रालवायन        | ५६     |
| ११६     | १६ प्रवाहि         | २४       | ६८              | ७ प्रावर्थ         | ५३     |
| ३७      | १० प्रशस्त         | १७       | १२३             | २५ ,,              | ६१     |

|                |                    |        | 1       |                     |       |
|----------------|--------------------|--------|---------|---------------------|-------|
| <u>पृ. सं.</u> | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प.सं. गोत्रर्पिनाम, | ग.सं. |
| ६८             | १९ प्रावार्य       | ५३     | १२४     | १७ बभु              | ६१    |
| ४३             | ५ प्रावाहणेय       | २०     | १२०     | ६ बलधृति            | ३६    |
| ४७             | ११ प्रावाहि        | २०     | ७५      | २४ बलायन            | ५६    |
| १२१            | ८ प्रास्त्रोदरि    | 88     | ११७     | ३ बलाकि             | २५    |
| ११६            | २७ प्रेष्यङ्ग      | २५     | ६०      | ८ बिल               | ३२    |
| ७०             | १६ प्रांक          | ५३     | ७३      | १२ ,,               | ५१    |
| ११७            | २ प्रेश्यङ्गि      | २५     | ८०      | १५ बलेखल            | ५६    |
| १२०            | ६ स्रिक्ष          | ३६     | ८६      | ६ बवद्य             | ६∙    |
| १११            | ८ प्लब             | 3      | ७१      | २१ बहमिद्योह        | ५४    |
| १२७            | २ प्राक्षि         | हद     | ७१      | ६ बहुमिड            | ५१    |
| १२४            | ९ फणी              | ६१     | १२५     | ४ बहु। मेन्ध्       | ५९    |
| ७१             | १९ फलमूल           | ५३     | १२४     | २८ बहुद्कि          | ५९    |
| ७१             | २३ फाकुलि          | ५४     | ६९      | ६ बहूदारे           | ५१    |
| १२३            | १० फागुल           | ५५     | १२५     | ₹ ,,                | ५९    |
| १२९            | १३ फाजिल           | ६२     | 60      | ११ बाकय             | ५६    |
| १११            | ७ फेवपास्तालेन     | 3      | ४२      | १ वाजिताक्षि        | २१    |
| ८४             | २० बक              | ५७     | 338     | २५ बादन्ति          | ३५    |
| १२३            | ५ बकनख             | ५५     | ૭૮      | १७ वादर             | ५७    |
| ६०             | २२ बडालि           | 38     | ४४      | ७ बादरायण           | २५    |
| ७५             | १८ बदर             | ५८     | ५६      | ₹ ,,                | २७    |
| १२ ६० ५ ४      | २० बद्धि           | ५७     | ७६      | २३ बादरि            | ५७    |
| १२०            | २६ बद्धकथ          | ४१     | 336     | २५ बादयीयण          | ३५    |
| ६१             | १४ बद्धिक          | ३६     | ६८      | २० बाधाकी           | ५३    |
| ६४             | ६ बन्धुल           | ३९     | ३६      | २३ बाध्य            | ٩,    |
| १२१            | २३ ,,              | ४३     | ४२      | ३ बाभ्य             | 79    |
| ६३             | १ बभु              | ३६     | १२३     | २ बाभवायणि          | ५५    |
| १२२            | <b>१८</b> ,,       | ५५     | ६१      | १९ बाभ्रव्य         | ३६    |

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग सं.      |
|--------|--------------------|-------|---------|--------------------|------------|
| ६३     | १२ बाभ्रव्य        | 38    | ६९      | २२ बाहिवेंघा       | 48         |
| १२१    | 3                  | 88    | १२६     | ६ बाहु             | ६६         |
| ६५     | २० वाभ्रव्याय      | 38    | 338     | २१ बाहुकाणि        | १३         |
| २४     | २० बार्काश्विक     | Ç     | 46      | २३ बाहुत           | 38         |
| ३२     | ११ बार्गवस्व       | Ġ,    | ११९     | २१ बाहुतन्त        | ३५         |
| ११०    | १४ बाई             | 3     | ५९      | २१ बाहुतव          | 38         |
| २४     | १९ बालांक          | Q     | ११९     | २१ बाहुनित्र       | ३५         |
| १२६    | २१                 | ६४    | २२      | २३ वाहुमित्रायण    | 3          |
| 28     | १ बालीम ?          | 7 ?   | ४२      | १ बाहुलि           | 79         |
| 60     | ११ बालवय           | ५६    | ११६     | २२ ,,              | २५         |
| 28     | २१ बालविद्राव      | 28    | 336     | २५ बाहुिष          | ३५         |
| ७५     | २४ बाल।शिख         | ५६    | २२      | १७ वाह्य           | 8          |
| 28     | ६ बालांक           | 28    | ३६      | <b>१४</b> ,,       | ९          |
| २२     | १९ बालायन          | \$    | 338     | <b>??</b> "        | १२         |
| 96     | १९ बालेय           | ३३    | ं ७५    | १२ बाह्यकायनि      | <b>५</b> ५ |
| ११९    | १६                 | ३५    | ८४      | १४ बाह्यतय         | 40         |
| ३२     | १२ बालेिय          | Ç     | ૭૮      | ४ बाह्यवाक्य       | ५६         |
| २४     | २१ बाल्य           | 9     | ७६      | २० बाह्र           | ५६         |
| 78     | २१ बाल्याय         | 9     | ११८     | २४ बिडादि          | 30         |
| ११४    | २५ बाल्योद         | १३    | ३१      | १७ बिद             | 8          |
| २४     | १० बाष्कल          | ६     | ४८      | ११ बिन्दु          | २२         |
| ४७     | १० बाष्किल         | २०    | ५४      | २० ,,              | २६         |
| ११६    | <b>१६</b>          | २४    | १११     | १४ बिलमृत्         | 8          |
| ११६    | ३ बाष्कल           | २०    | ६०      | ९ बीजवपी           | ३२         |
| २४     | १९ बास्कर          | લ્    | 46      | १३ बीजवाप          | 33         |
| १११    | २ वास्त्रेय        | ?     | ८६      | ६ बुधोदय           | ६०         |
| ७६     | १६ बाहाकायान       | ५६    | १२७     | १८ बुधोदि          | ६८         |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.     | पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्धनाम. | ग. सं.     |
|---------|----------------------|------------|---------|----------------------|------------|
| 83      | १९ बूयसीत            | 77         | 888     | २५ बें। यायन         | 8          |
| ६१      | १४ बृहद्भि           | ३६         | ४६      | १८ बें। धि           | १०         |
| १२०     | २५ ,,                | 88         | 888     | २१ "                 | १३         |
| ३९      | १७ बृहदुक्थ          | १४         | १२७     | 7?                   | ६७         |
| ४४      | २५                   | १३         | १२४     | १२ र्बः मूल          | ६१         |
| ११५     | १४ बृहदुक्थ्य        | १७         | ११४     | ११ बी+य              | १२         |
| ४५      | ७ बृहद्भरद्वाज       | १९         | ४४      | २१ बौलि              | 30         |
| १२५     | २६ बृह्मपुरेय        | ६३         | ८०      | २२                   | ५६         |
| ८०      | २२ बृह्मपुरेशाय      | ५६         | ७७      | १५ बहापुरेय          | ६६         |
| १२०     | ५ बृह्मपुष्पि        | ३६         | ७९      | २१ ब्रह्मपुरेयक      | ८५८        |
| १२५     | २७ बृह्मबाल          | ६३         | 60      | ३ ब्रह्मबरु          | ५५         |
| १२६     | १९ ,,                | . ६४       | ७७      | २५ ब्रह्मबलि         | ६५         |
| ११६     | ४ बृह्मस्तम्भ        | २४         | 60      | <b>?</b> ξ           | ५६         |
| ११६     | ११ बृह्मस्तम्भ       | २४         | 99      | १६ ब्रह्मवालि        | <b>५</b> ५ |
| १२०     | ४ वजवापन             | ३६         | ४१      | ५ ब्रह्मस्तम्भ       | १९         |
| ५९      | २२ बैजवापि           | ३२         | ४३      | ७ ब्रह्मस्ताम्भ      | २०         |
| १२४     | ३ बैदल               | ६१         | १२७     | २६ ब्राह्मण्य        | ६८         |
| ७९      | २३ बेल्वयूप          | ५७         | ७८      | २१ ब्राह्मबलय        | ५६         |
| ७९      | १ बेल्वयूपि          | ५७         | ७८      | ६ बाह्मवालि          | ५६         |
| १२७     | <b>6</b> ,,          | ६५         | ४८      | २१ भङ्गाज्य          | <b>२</b> १ |
| ५५      | २२ बोजांस            | २२         | ११२     | १ भञ्जायन            | ૪          |
| ଓଓ      | २३ बोधय              | <b>द</b> द | ६०      | ४ भगपाद              | 3 ?        |
| ५८      | ३ बोधाक्ष            | 33         | ६०      | २२ भगपाल             | 3 9        |
| १२०     | <b>?</b> o           | 80         | ५९      | १ भगमाद्यन           | 38         |
| 90      | ११ बं वायन           | ५९         | ५७      | १४ भगम्पथ            | 39         |
| ४६      | २२ बोबि              | १०         | ५५      | ३ भद्रण              | २७         |
| १२५     | १० बौदानव            | ५९         | 88      | १ भद्रादि            | १९         |

|         |                       | • 1   | •      | 2 ~ ~               |       |
|---------|-----------------------|-------|--------|---------------------|-------|
| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिपनाम.    | ग.सं. | पृ.सं. | प. सं. गोत्रिंपनाम. | ग.सं. |
| ११६     | १ भद्रादि             | २४    | ११३    | ६ भागान्त           | 4     |
| 88      | १७ भर्ण्ड             | २९    | 886    | २२ भागमान           | ३५    |
| ५५      | ४ भर्ण्य              | २७    | 36     | १३ भागल             | १०    |
| 80      | २२ भरद्वाज            | १९    | 888    | <b>?9</b> ,,        | १३    |
| ४२      | <b>?</b> o ,,         | २०    | ११३    | ५ भागिल             | G     |
| ४५      | <b>3</b> ,,           | २४    | ११९    | २४ "                | ३५    |
| ४५      | २२ ,,                 | २८    | 20     | ७ भागलेय            | ५     |
| ५१      | ? ,,                  | २३    | २७     | ७ भागविज्ञेय        | ધ્ય   |
| ११७     | २२ ,,                 | २७    | 99     | २० भागवित्तायन      | ५६    |
| ४५      | १९ भरद्वाजााग्नेवेश्य | २०    | १२६    | <b>88</b> ,,        | ६४    |
| ११५     | २७ भरुडेय             | २४    | ११३    | ५ भागवित्ति         | Ģ     |
| ११८     | १३ भरुण्ड             | 33    | ११४    | २२ ,,               | १३    |
| ४१      | १ भरुण्डेय            | १९    | १२६    | १६ भागहि            | ६४    |
| ६०      | १० भलन्दन             | ३२    | ४८     | ५ भागि              | 28    |
| ६६      | २१ भलाभाव             | 38    | 50     | ३ भागुरायण          | ५६    |
| ६६      | १ भलीभाव              | 3?    | १२६    | १६ ,,               | ६४    |
| ३२      | ३ भल्वि               | 3     | २४     | १ भागुरि            | Q     |
| 38      | १८ भवजात              | 8     | ६८     | <b>१</b> ५,         | ५३    |
| ७२      | १२ भवनन्दी            | ५३    | ६९     | <b>&amp;</b> ,,     | ५१    |
| १२४     | १६ भवनन्दि            | ६१    | १२४    | Ę,,                 | ६१    |
| इ१      | ११ भवेराण             | 3     | १२५    | ₹ ,,                | ५९    |
| ६३      | २४ भाः                | 38    | ७६     | १ भागुरिस्थायन      | ५६    |
| १२९     | १५ भाकुटि             | ६२    | ११३    | ३ भाङ्गति           | લ્    |
| ७३      | २३ भाकुरि             | ५४    | ११९    | <b>?</b> ₹ ,,       | ३५    |
| 90      | १९ भाग                | ५६    | ११७    | ४ भाङ्गी            | २५    |
| २४      | २० भागन्तकय           | લ્    | ११६    | १७ भाजपृक्षि        | २४    |
| ५७      | २४ भागन्तकि           | 3 ?   | ४२     | २१ भाजितीक्षय       | 7?    |
| 40      | २४ भागन्तांक          | 39    | । ४२   | २१ भाजितीक्षय       | 7 8   |

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रिंनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.     |
|--------|--------------------|--------|---------|----------------------|------------|
| ७५     | २० भाज्यांक        | ५८     | १२६     | ३ भालिस              | ६३         |
| ४६     | २३ भाति            | १०     | ७६      | ७ भाखुक्य            | ५७         |
| ३२     | २२ भानुवीर्य       | 3      | १२७     | ₹ ,,                 | ६५         |
| ४१     | ८ भामाण्य          | १९     | 333     | ९ भालकायनि           | 8          |
| ६४     | १७ भायन            | २५     | ११७     | ३ भालकृत्            | २५         |
| ५१     | १ भारद्वाज         | २३     | ११२     | १० भालुवि            | 3          |
| ५७     | २० भारद्वाजनि      | \$ ?   | ११६     | २६ ,,                | २५         |
| 46     | २० भारद्वाजायन     | ३३     | १२८     | ५ भाप                | ७३         |
| 336    | <b>१८</b> ,,       | 34     | ११८     | १४ भाष्कल            | ३३         |
| ११६    | २६ भारमत           | २५     | १२१     | १ भाष्टिक            | ४१         |
| ४१     | १८ भारुण्डेय       | 86     | ११६     | २२ भाष्ट्रविदु       | ३५         |
| ३०     | १७ भाग             | ?      | ६१      | १७ भाष्ठेय           | ३६         |
| ४६     | २० भागतव           | १०     | २३      | १६ भास्कर            | ધ          |
| २५     | १० भार्गव          | ५      | ७३      | ५ भिकुरय             | ५४         |
| २५     | <b>?</b> 8 ,,      | ६      | १२४     | २२ भिक्षि            | ६१         |
| 60     | ७ भागीव            | ५६     | 38      | २२ भिन्दु            | २२         |
| ३२     | ११ भागेलि          | લ્     | 388     | १९ मिलि              | २९         |
| ४५     | २२ भाम्यश्व        | 76     | 48      | १६ भिलौभिली          | २५         |
| ८५     | १ भार्लि           | ५७     | १२८     | २३ भिल्लाति          | ३४         |
| ११४    | १५ भाषण्य          | 38     | १२८     | २० भोलीभायन          | २९         |
| ६९     | १३ भालकायान        | ५४     | 73      | २३ भुजङ्गायन         | 8          |
| १२९    | १० भालङ्कायान      | ६२     | १२५     | ११ भुञ्जाल           | ५९         |
| ६८     | १२ भालदन्त         | ५३     | ६१      | २४ भुवनि             | ३६         |
| ५९     | २२ भालन्दन         | ३२     | ४३      | १७ भूमि              | २१         |
| १२४    | ٧ ,,               | ६१     | 229     | 9                    | <b>२</b> ५ |
| ६८     | २३ भालन्दान        | ५३     | ११९     | १ <b>२</b>           | 34         |
| 49     | ३ भालवन            | 37,    | ४८      | २२ भूयसाजलसिंवि      | २२         |

# गोत्रापिसूचिनी.

| पृ. सं.    | प. सं. गोत्रर्षिनाम.                       | ग.सं.       | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग.सं. |
|------------|--------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|-------|
| 86         | ११ भूयसी                                   | 22          | ७५      | १३ भोजक            | ५५    |
| ११७        | 83                                         | २६          | ११७     | १५ भोजसी           | २६    |
| ५७         | २३ भूरयय                                   | 3 ?         | ४१      | २३ भोजास           | 36    |
| ४०         | २३ भूरि                                    | १९          | २२      | ५ भोजासन् ?        | २२    |
| 40         | <b>?</b> ₹ ",                              | 38          | १२१     | १ भोवनि            | 88    |
| १२४        | २० भृगपीर                                  | ६१          | ७८      | २४ भौमकायन         | ५७    |
| २६         | २४ भृगवेदाय                                | ३           | ८४      | १२ भोमतापन         | ५७    |
| २६         | १३ भृगवेदिय                                | ३           | 90      | १६ भीवन            | ५३    |
| २५         | १७ भृगु                                    | 3           | १२४     | <b>?</b> o ,,      | ६१    |
| ३२         | ₹0,,                                       | ધ્          | 858     | २७ भ्रदत्य         | ४     |
| ७२         | २२ "                                       | ५३          | ११६     | २२ भ्रष्टक         | २४    |
| १२४        | 39                                         | ६१          | ४२      | २१ भ्रष्टविन्दु    | २१    |
| ११२        | ११ भृग्वन्द्रिप                            | 25          | ४२      | १ भ्रष्टभिन्दि     | 3,3   |
| <b>३</b> २ | २ भृगवन्दीय                                | m~ 1        | 28      | २० भ्रष्टाविष्मा   | २१    |
| ३२         | २१ भृग्वैन्दाय                             | <b>13</b> 2 | ४२      | १ भ्रष्टि          | २१    |
| ६९         | १३ भेरोनिधि                                | ५४          | ४८      | २ भ्रष्ट्रकृत्     | २१    |
| १११        | १६ भेल्लिकतुप                              | <b>X</b>    | 86      | २ भ्रष्ट्रविष्णी   | २१    |
| ११८        | २० भैक्षवाह                                | २९          | २६      | १० भ्राज           | १     |
| ५४         | २१ भैञ्ज                                   | २८          | 333     | ₹७,,               | ४     |
| ४५         | १६ भेमगव                                   | そと          | २६      | २३ भ्राजत्य        | १     |
| ११८        | ٠<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ३२          | ११६     | २३ भ्राजिताक्षि'   | २५    |
| १२७        | १ भैमतायन                                  | <b>३</b> ५  | २६      | १६ भ्रााले         | Ę     |
| ७८         | १४ भैमयन                                   | ५७          | 28      | २• भ्राष्ट्र       | 28    |
| ५४         | ९ भैरव                                     | २८          | 38      | ६ भ्राष्ट्रकायनि   | 8     |
| ५४         | २४ भैरुमगव                                 | <b>२</b> ५  | ४३      | १३ भाष्ट्रकत्      | 79    |
| ५४         | १७ भैरुवाह                                 | रेंद        | ११७     | <b>?</b>           | २५    |
| 39         | २३ भोगल                                    | १०          | ४३      | १३ भ्राष्ट्रमिति   | 28    |

| <u>पृ. सं.</u> | प. सं. गोत्रिभनाम. | ग सं. | पृ. सं. | प.सं. गोत्रिभनाम. | ग. सं. |
|----------------|--------------------|-------|---------|-------------------|--------|
| २५             | २३ भ्राष्ट्रेय     | ?     | ११६     | ७ मत्स्यकाथ       | २४     |
| ६१             | ₹४ ,,              | ३६    | २४      | १४ मत्स्यगन्ध     | 6      |
| २६             | १ भ्रास्त्रेय      | 8     | ३३      | २ मत्स्यगन्धि     | 6      |
| ६९             | २२ मखा             | 48    | १२१     | २३ मदक            | ४३     |
| ४०             | २२ मगण्ड           | १९    | ११३     | ८ मदोकि           | બ્     |
| ८७             | २२ मगद्ध्य         | ६३    | ११८     | ८ मद्रगारि        | ३२     |
| ११५            | २४ मङ्गड           | २४    | ५५      | ३ मद्रण           | २७     |
| १२५            | १० मङ्गल           | ५९    | ११९     | <b>?</b> ,,       | 38     |
| ११३            | ८ मश्चारेय         | دو    | ६६      | ५ मधुच्छन्द       | ३८     |
| ८५८५           | २० मठ              | २७    | १२२     | १६ ,,             | ५५     |
| ६८             | ५ मठर              | ५३    | ४८      | ३ मधुरावह         | 79     |
| १२३            | २४ ,,              | ६१    | 230     | ₹ ,,              | २५     |
| ५७             | २४ माण             | 38    | १२२     | ११ मधुल           | ५०     |
| २५             | २१ मण्ड            | 8     | ११८     | ६ मधूप            | ३२     |
| 336            | ७ मण्डकारि         | ३२    | ११३     | २ मध्यमेय         | ६      |
| १११            | १४ मण्डचित्र       | १     | २६      | २२ मध्योद         | 8      |
| ७५             | २३ मण्डलाभ         | ५६    | १२४     | १९ मनस            | ६१     |
| २३             | २० मण्डवि          | 8     | १२१     | ४ मनु             | ४१     |
| ५४             | ११ मण्डिकारि       | 76    | ६१      | २५ मनुजय          | ३६     |
| २२             | २० मण्डु           | १     | ६२      | २१ मनुतन्तु       | ३६     |
| ७२             | २२ मतंस            | ५३    | ६३      | ₹ <b>८</b> ,,     | ४४     |
| ११९            | २५ मतङ्ग           | ३६    | ६५      | २२ ,,             | ३७     |
| ६२             | ५ मतिज्योति        | 30    | १२८     | २३ मनुसम्बान्ध    | ३४     |
| ११८            | ५ मत्यायु          | ३२    | ६८      | २५ मन्त्रवत       | ५३     |
| 88             | ८ मत्सर्काय        | १९    | ५०      | १७ मन्त्रवर       | ्र३    |
| ५५             | ३ मत्सप्रायण       | २७    | ११७     | <b>२२</b>         | २७     |
| ४१             | २१ मत्स्यकाथ       | १९    | ६८      | १६ मन्त्रित       | ५३     |

| पृ. सं.           | प. सं. गोत्रिषिनाम. | ग. सं.    | पृ. सं | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. |
|-------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|-------|
| <b>१</b> २४       | ८ मन्त्रित          | ६१        | ५७३    | १६ महाकेरलय         | ५१    |
| 30                | १ मन्धरेषण          | १५        | १२५    | ९ महाकोरलय          | ५९    |
| લ્ <b>છ</b><br>૭૧ | ९ मन्द्रण           | २७        | ६२     | ११ महाक्ष           | ३८    |
| ७१                | १७ मपिककायन         | ५३        | ७०     | १८ महाचऋधर्मा       | ५३    |
| ५४                | ९ ममनायु            | २८        | ७२     | १२ महाचकी           | ५३    |
| ६१                | १८ मयूर             | ३६        | ६८     | २२ महाचकेय          | ५३    |
| १२१               | ₹ ,,                | 88        | १२४    | <b>3</b>            | ६१    |
| ૯૭                | ७ मयोभू             | ६३        | ६६     | २१ महातप            | 38    |
| १२८               | ?                   | ६८        | ५७     | १७ महात्रेय         | 3?    |
| ११२               | १ मरुत              | 8         | 46     | <b>१९</b>           | ३३    |
| 88                | १८ मर्कट            | <b>२९</b> | ११९    | १६ ,,               | ३५    |
| ४८                | ४<br>"              | 7?        | २४     | २१ महाबाल्याय       | 9     |
| ११८               | ? ₹                 | ३३        | ६८     | ११ महावकेय          | ५३    |
| ५४                | २३ मर्कटायन         | 79        | २४     | ६ महावाल्य          | ७     |
| ५०                | ७ मर्काट            | २९        | ४८     | २० महावृश्चि        | २१    |
| ११८               | <b>?</b> 8          | 33        | ११६    | २ महावेल            | २४    |
| ११९               | २ मर्पण             | 38        | १२४    | १३ महूज्य           | ६१    |
| ५५                | ६ मलक               | 30        | १२१    | २२ महोक्षा          | ४३    |
| १२८               | <b>१८</b>           | 38        | ३७     | १० महोद्दर          | १७    |
| 388               | १० मलपति            | 3         | ५४     | 9,,                 | २८    |
| 38                | ८ मलायनि            | 3         | ११५    | <b>80</b>           | २०    |
| 60                | ६ महाकण्व           | ५६        | 835    | Ę ,,,               | ३२    |
| १२६               | ₹0,,,               | ६४        | 88     | १९ महोवेल           | 39    |
| ७५                | २४ महाकणीयन         | ५६        | ६९     | २० महीजिक           | ५१    |
| १२६               | <b>? 3</b>          | ६४        | २७     | १३ मांसग्न्ध        | 6     |
| 20                | १ महाकाणी           | ५६        | 58     | १ माक्षितय          | ५८    |
| ६९                | ४ महािक             | 48        | 88     | १६ मागण्ड           | 89    |

| <b>पृ.</b> सं.                                                  | प.सं. गोत्रिषनाम, | ग. सं.      | षृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम.  | ग.स.       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------|------------|
| १२५                                                             | १० मागीदर्भ       | ५९          | 63      | २५ मातङ्गय            | 36         |
| ८३                                                              | ८ माघसरापि        | ५३          | २३      | १५ मातिल              | <b>در</b>  |
| ७१                                                              | २ माङ्ग           | ५३          | ५७      | २४ मातवकुचि           | 38         |
| ७१                                                              | ११ माचमम्भ        | ५४          | ४३      | १४ मातुल              | २१         |
| २४                                                              | ६ माजाधि          | 9           | ११६     | २६ मातुलेय            | २५         |
| ६८                                                              | २४ माजायन         | ५३          | 99      | १६ मातृत्य            | ५३         |
| ११३                                                             | १७ माञ्जाधि       | 9           | १२४     | १० मातृप्त            | ६१         |
| ११८                                                             | १५ माञ्जि         | 33          | 60      | १६ मातेय              | ५६         |
| ८६                                                              | २३ माञ्जिक        | ६०          | ४५      | १ मात्कटय             | २९         |
| ५४                                                              | १३ माञ्जिमाजि     | २९          | 88      | २१ मात्स्य            | ३०         |
| २३                                                              | १७ माढक           | १           | ४३      | ९ मात्स्यक्षीष        | २०         |
| ४०                                                              | २५ माणाभद्य       | <b>१</b> ९. | ११६     | १२ ,,                 | २४         |
| ११५                                                             | २७ ,,             | २४          | ११३     | २६ मात्स्यगन्ध        | 6          |
| 88                                                              | १७ माणभिन्दव्य    | 39          | ६९      | २१ मात्स्यवाल्य       | ५१         |
| ५ कर ०<br>१ १ १ १ १<br>१ १ १ १<br>१ १ १                         | २८ माणवंश         | ५९          | ११८     | ८ मात्रयभाष           | ३२         |
| ६१                                                              | १४ माणि           | ३६          | ६८      | १६ मादल               | ५३         |
| १२०                                                             | <b>२</b> ५        | 88          | १२३     | २ मादहांप             | ५५         |
| १२६                                                             | १२ माण्डलेखि      | ६४          | २६      | ४ मादानिस             | १          |
| ३०                                                              | १८ माण्डच्य       | ५३          | ५०      | २२ मादायन             | २९         |
| २२                                                              | 28 ,,             | 3           | ११३     | <b>\(\xi_{\chi}\)</b> | લ          |
| 4 9 6 9 6 0 A 8 9 9 6 0 A 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ७ माण्डिक         | ६५          | ४१      | १८ माद्रपधि           | १९         |
| 28                                                              | १९ माण्डिमालि     | २८          | ७१      | १८ माद्रव्य           | ५३         |
| ७७                                                              | १६ माण्डुलि       | ६५          | 88      | ४ माद्रि              | २८         |
| १२५                                                             | २६ ,,             | ६३          | ३२      | ९ माधव                | Q          |
| ३०                                                              | १८ माण्डूक        | 3           | ११५     | १२ माधुक्षर           | 28         |
| २२                                                              | १४ माण्ड्रकेय     | 8           | ६३      | १७ माधुच्छन्दस        | ३९         |
| 38                                                              | १ माण्डम          | 3           | ११७     | ३ माधुर               | <b>२</b> ५ |

#### गोत्रिषंस्रचिनी.

| पृ. सं.   | प. सं. गोत्रार्घनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषिनाम, | ग.सं. |
|-----------|----------------------|--------|---------|---------------------|-------|
| ६६        | १२ माधुल             | 39     | 30      | २० मामन्धरेषण       | १५    |
| ११६       | १९ माधूकर्ण          | २४     | ११६     | ६ मामन्य            | २४    |
| २२        | १६ माधूकेय           | 8      | १२८     | ६ मामिकि            | ४७    |
| २७        | ८ माधून              | બ      | १२६     | १७ मायशरावि         | ६४    |
| ५४        | २२ माधूप             | २८     | ७১      | ९ मायोभुव           | ६३    |
| ५४        | १० माधूय             | २८     | ६८      | १० मार्यण           | ५३    |
| ११३       | ८ माधूल              | ५      | ડિ      | २ मारायण            | ५६    |
| ८१        | १ माध्यान्दिक        | ५८     | १२४     | ۲,,                 | ६१    |
| <b>૭૮</b> | २२ माध्यन्दिन        | ५८     | १२६     | २५                  | ६४    |
| १२६       | 9 ,,                 | ६६     | ७२      | २० मारीच            | ५३    |
| ७५        | २० माध्यन्दि।न       | 46     | १२४     | १९ मारीव            | ६१    |
| २३        | १६ माध्यमेय          | ५      | 39      | १९ मारुत            | ४     |
| २६        | ५ माध्योद            | 3      | ११७     | १ मार्कटि           | २५    |
| १२४       | १४ मानग              | ६१     | ४३      | ४ मार्कण्डि         | २०    |
| ५७        | १९ मानङ्गि           | 38     | ११६     | ر.<br>ب             | २४    |
| ५७        | १६ मानव              | २३     | ३०      | १७ मार्कण्डु        | 8     |
| १२६       | २२ मानेय             | ६४     | २२      | १४ मार्कण्डेय       | 8     |
| १२१       | २ मान्तव             | 88     | २२      | २२ मार्कायण         | १     |
| २४        | २२ मान्दशय           | 9      | २३      | २३ "                | 8     |
| ३८        | १४ मान्धर्य          | १०     | २८      | १६ मार्गपथ          | 3     |
| ११४       | <b>१८</b>            | १३     | ६४      | १ मार्गामित्यय      | ३९    |
| ११८       | ६ मान्धाता           | ३२     | 38      | ४ मार्गायन          | 8     |
| ५४        | ११ मान्धातु          | २८     | ६८      | १४ मार्जलानयन       | ५३    |
| ३७        | १४ मान्धुक्षर        | १८     | ४७      | १४ मार्जवृष्टि      | २०    |
| 9૮        | ४ मापसरावय           | ५६     | ६९      | २१ मार्जायन         | ५१    |
| १२३       | २६ मापीववि           | ६१     | १२४     | ५ मार्जालायन        | ६१    |
| ११५       | ३ मामन्धरेण          | १८     | ५४      | २२ मार्द्रकार       | २८    |

| T H              | प. सं. गोत्रिषनाम.         | ग. सं.     | पृ. सं.  | प. सं. गोत्रिनाम                               | ग. सं          |
|------------------|----------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|----------------|
| <u>पृ. सं.</u>   |                            | ४६         |          |                                                |                |
| ६२               | २२ माल<br>१४ मालपर         | <b>२</b> १ | ८७<br>६९ | ९ माहेन्द्र                                    | <b>\$</b>      |
| ४ <b>३</b><br>३१ | २२ मालयान                  | 8          | ` `      | ४ माहोदिक                                      |                |
| •                | १४ माल्स्न                 | 3 ?        | 68       | २१ माहोदर                                      | <b>२</b> ८     |
| ५७<br>२२         | २४ मालायन                  | \$         | ६८       | १० भितकुम्भ                                    | <b>4</b> ;     |
| २६               | २० मालायनि                 | •          | १२४      | ,,,                                            | Ęį             |
|                  | २६ मालोहिंद                | ६३         | ११८      | २५ मिताक्ष                                     | <b>३</b> (     |
| १२५              | १६ मालोहिध                 | ५६         | 3 ?      | ३ भित्रयज्ञ                                    | •              |
| 99               |                            | •          | २४       | ५ मित्रयु                                      | Ų              |
| ४३               | ९ भालोहर                   | 70         | ११३      | २१ मित्रयुक्                                   | <b>'</b>       |
| ११६              | <b>? ? ? ? ? ? ? ? ? ?</b> | २४<br>७    | २५       | १३ मित्रयुव                                    | V              |
| २४               | ५ माल्य                    |            | 3?       | ३ मित्रलायन                                    | \$             |
| २४               | २१ माल्याल                 | 9          | 46       | १८ मित्रश्व                                    | 31             |
| 68               | २१ माव्यन्दिन              | 46         | ૭૮       | ९ भित्रावरुण                                   | G <sub>(</sub> |
| ३६               | १९ माषण्य                  | 33         | १२६      | <b>१</b> 0                                     | <b>६</b> ६     |
| 96               | २० मापश्रावय               | ५६         | १२६      | ३ मिथोवलि                                      | ६:             |
| ६८               | १९ माषश्रावि               | ५३         | १२८      | ७ मिलि                                         | 9              |
| 60               | <b>?</b> •                 | ५६         | ११८      | ६ मिश्रोदन                                     | 3:             |
| ३६               | २५ मापाण्ड                 | 88         | 48       | १० मिश्रोदर                                    | २े             |
| ११६              | २० माषायन                  | २४         | 388      | २४ मुत्रि                                      | 3,             |
| 90               | १५ मासर                    | ५३         | १२६      | २४ मुश्चकायन                                   | ६१             |
| ३७               | १ मासुराक्ष                | १५         | १२५      | १० मुञ्जमयूर                                   | Çç             |
| ११५              | <b>3</b>                   | 36         | ४५       | १२ मुद्रल                                      | 71             |
| ३७               | २० मासुरुक्ष               | १५         | 46       | 3                                              | 3;             |
| ११५              | ३ मासुरेषि                 | 86         | 286      | २३<br>,,                                       | 3,             |
| ६९               | २० माहाकाय                 | 49         | १२०      | <b>?</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 81             |
| १२३              | १० माहुल                   | درد        | ७६       | १७ मुन्दहरित                                   | ८५१            |
| ११९              | १३ माहुलि                  | ३५         | ६८       | २५ मुसल                                        | <b>Ģ</b> ;     |

| पृं. सं. | प.सं. गोत्रिषिनाम. | ग. सं.      | पृ. सं. | प. सं. गोत्रांपनाम. | ग.सं. |
|----------|--------------------|-------------|---------|---------------------|-------|
| 358      | ७ मुस्ल            | ६१          | 998     | १८ मेदहायन          | १३    |
| ७६       | २० मुहाकाणि        | ५६          | ७६      | २२ मे प्रतायनि      | ५७    |
| २३       | १५ मूक             | 4           | ११७     | १५ भेषात्रांक       | २६    |
| 38       | १३ मूढरथ           | ९           | 62      | २ मांक्षति          | 50    |
| 888      | 80                 | १२          | 46      | २२ मोजकेशान         | ३२    |
| ४७       | ३ मूलि             | 20          | 36      | १४ मोदहायन          | 30.   |
| ७३       | १५ मृगकेतु         | ५१          | २७      | १० मोदायन           | ५     |
| ७४       | २४ मृगेतु          | ५१          | ११३     | २०                  | 9     |
| 88       | २१ मृतान्त         | 29          | ७५      | २४ मोलाय            | ५६    |
| 88       | ५ मृत्सङ्ग         | 28          | २४      | १९ मौक              | ધ     |
| ७५       | १३ मेक             | <b>५</b> ५  | ८६      | ७ मोजिक             | ६०    |
| २७       | ४ मेक्रय           | 9           | ६४      | १५ मोजहायन          | ४३    |
| १२२      | ४ मेदायनि          | 38          | ६७      | ७ मोजायान           | ४३    |
| १२७      | २१ मेदिनीपश्चक     | ६८          | ८७      | २२ में।जिक          | ६३    |
| ७२       | ११ मेष             | ५३          | ७१      | ६ मार्जाम           | ५१    |
| ७३       | २० मेषाकिराटे      | ५४          | १२०     | ४ में। झकाशि        | ३६    |
| ७२       | १७ मेघप            | ५३          | ५९      | ४ मी अकेश           | ३२    |
| १२३      | २६ मेषातिक         | ६१          | ६९      | ४ में आयन           | ५१    |
| ६८       | ७ मेपान्तिक        | ५३          | १२४     | ₹८ "                | ५९    |
| 29       | २२ मेहिन्य         | ६३          | १२२     | २ मोञ्जायान         | 86    |
| ६९       | १२ मैत्रवादि       | <b>લ્</b> ૪ | ५४      | २३ माञ्जि           | 79    |
| १२९      | ९ मेत्रवाह         | ६२          | ११८     | <b>?</b> 4          | 33    |
| 820      | ६ मेत्रेण्य        | 38          | १२७     | १८ मोञ्जिक          | ६८    |
| 7.9      | २१ मैत्रेय         | 9           | ५४      | १४ मौ ञ्जिगन्ध      | २९    |
| १२४      | २६                 | Ęo          | 286     | १५ मो भिगव          | ३३    |
| ४३       | ६ मेथुमति          | २०          | ११८     | ६ में हिस्य         | ३२    |
| ११६      | १० मेथुनमति        | २४          | २७      | ८ मोदल              | . લ્  |

|         |                      | •          |         |                      |          |
|---------|----------------------|------------|---------|----------------------|----------|
| पू. सं. | प. सं. गोत्रार्षनाम. | ग. स.      | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.    |
| ४४      | १४ मोद्रल            | २६         | २४      | १३ यज्ञापे           | 6        |
| 96      | ۹,,                  | ५८         | 60      | ४ यज्ञवल्क्य         | ५५       |
| १२६     | ٩,,                  | ६६         | १२१     | ६ यज्ञवान्           | 88       |
| 96      | १७ मोहलाकि           | 39         | ८६      | १३ यज्ञवाह           | ६२       |
| 888     | १५ मोहस्य            | 8          | २७      | २१ यज्ञशान्त         | ७        |
| 30      | २२ मौद्रुल           | ५८         | 38      | ६ यज्ञीय             | १        |
| ५७      | १३ मोद्वाले          | 38         | ३७      | २१ यदन्धन            | १७       |
| २५      | १० मौन               | 4          | २४      | २३ यपि               | 6        |
| ८६      | २३ मोपसलय            | ६•         | ६१      | २३ यमदूत             | ३६       |
| ૭૭      | २३ मीपायन            | ५५         | १२०     | २७ ,,                | ४१       |
| ३८      | १३ मीमिनि            | १०         | १२२     | ₹0 ,,                | ५५       |
| ३२      | १० मालि              | <b>५</b>   | 88      | ६ यमस्तम्भ           | 39       |
| ११८     | ر<br>ب               | ३२         | ११६     | ¥ ,,                 | २४       |
| ४४      | २१ मौशपृश्नि         | 30         | ६१      | १५ यमहत              | ३६       |
| ८६      | ८ मौशार्ल            | ६०         | २३      | १८ यष्टेषिक          | ?        |
| 90      | १४ मोषक              | ५३         | ११३     | १ यस्क               | <b>५</b> |
| १२४     | ९ मौषिक              | ६१         | २७      | १२ याजपय             | 6        |
| १२४     | १७ मीपरि             | ६१         | ११३     | २६ याज्ञाप           | 6        |
| ४१      | २३ मौषान्तक          | १९         | ६२      | २१ याज्ञवल्क्य       | 38       |
| ७३      | २१ मौषी              | ५४         | ६३      | 8 8                  | 39       |
| ५५      | २३ मौषीतिक           | २२         | 63      | 86                   | 88       |
| ६८      | १९ ,,                | ५३         | १२१     | 9                    | 88       |
| १२७     | १९ मौसाल             | ६८         | १२२     | १९<br>,,             | ५५       |
| ११३     | ५ मौसलिपिलि          | <b>લ</b> ્ | १२५     | २७                   | ६३       |
| ७१      | १ मोहूज्य            | ५३         | ४३      | ४ याज्ञवेश्य         | २०       |
| १२९     | ९ यकसय               | ६२         | २३      | २१ याज्ञिक           | 8        |
| 33      | २ यज्ञपात            |            | २२      | २३ याज्ञीय           | \$       |

| पृ. सं.          | प. सं. गोत्रिविनाम. | ग.सं. | ∫ पृ. सं.  | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.      |
|------------------|---------------------|-------|------------|---------------------|------------|
| २५               | २३ याज्ञेय          | 8     | ४४         | १९ रियकारियीव       | 30         |
| २३               | १० याम्यायनि        | ३     | 88         | ९ रथीतर             | <b>२</b> ५ |
| 60               | २० यालोह            | 46    | ११८        | <b>१</b> ९          | २९         |
| ४३               | १४ यावकृत्          | २१    | ५९         | •                   | ३५         |
| ११६              | २६ याविक            | २५    | ४४         | १८ रमण              | 79         |
| २७               | २२ यावन्त्यायन      | تعر   | ११८        | <b>१३</b> ,,        | 33         |
| २४               | ५ यावाल्य           | 9     | 86         | १३ रमाणि            | ५३         |
| २५               | १० यास्क            | تر    | १२४        | ४ रम्भाणि           | ६१         |
| ४४               | २० युगादेष          | ३०    | १२७        | २४ रम्याक्षि        | ६३         |
| 68               | २२ यूधप             | ५७    | ८७         | २३ खत               | ६३         |
| ७१               | २२ यूपरीवरी         | ५४    | ४४         | १ रव्य              | ३०         |
| ६९               | २३ योजकालिक         | ५४    | ३०         | २१ रहित             | 8          |
| १२९              | ११ योधकालकि         | ६२    | ३६         | २५ रहूगाणि          | 38         |
| ७६               | १७ योलकायन          | ५६    | २७         | २१ रायायण           | 9          |
| ४१               | १५ योगन्धरायण       | २१    | १२३        | २५ ,,               | ६१         |
| ३८               | १३ योपिणिड          | १०    | 88         | १८ राज              | 36         |
| ७२               | १८ योलय             | ५३    | 83         | २० राजकेशि          | २२         |
| ५७               | १६ रक्तात्रेय       | 38    | ३७         | २३ राजगान्ध         | 38         |
| 40<br><b>5</b> 8 | २१ रण्डकय           | ४१    | 98         | २३ राजतबकि          | 48         |
| ६२               | २२ रण्डिक           | ४१    | ११०        | ११ राजतवाह          | 8          |
| १२३              | ५ रात               | ५५    | १२९        | १५ राजबलि           | ६२         |
| 90               | १४ रतिकायन          | ५३    | ६८         | २१ राजमान्य         | ५३         |
| १२४              | ۶, ,,               | ६१    | ४२         | ३ राजवत             | 53         |
| १२४<br>६४<br>४३  | १७ रत्य             | ४६    | ७३         | ५ राजवन्य           | ५४         |
| 1                | ५ रिथ               | २०    | ે <b>ટ</b> | २२ राजवलोलि         | 28         |
| ५०               | ر<br>م              | 39    | 10 g       | २३ राजवाह           | 48         |
| ११८              | ? <b>&amp;</b> ,,   | 33    | ७१         | १२ राजवाहि          | 48         |

| l a ti        | प. सं गोत्रर्पिनाम. | ग.सं       | वृ. सं.          | प. सं. गोत्रिंधनाम. | ग.सं. |
|---------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|-------|
| <u>पृ. स.</u> |                     | <u> </u>   | <u> </u>         |                     |       |
| १२९           | १३ राजवाहि          | ६२         | १२६              | ३ रावणि             | ६३    |
| १२९           | १३ राजसेकि          | ६२         | ७१               | १२ रावपाछि          | 48    |
| ७१            | १२ राजसेविक         | ५४         | १२९              | १३ रावलि            | ६२    |
| ४१            | ५ राजस्तम्भ         | १९         | १२६              | २३ रास्फेय          | ६४    |
| ४१            | २ राजस्तिभ          | 88         | २४               | १९ राहिततायन        | બ્    |
| ११६           | ? ,,                | २४         | १२३              | १० राहुल            | ५५    |
| ११६           | २४ राजि             | <b>२</b> ५ | ३६               | १९ राहूगण           | ११    |
| ११७           | १४ राजिकेशी         | <b>२</b> ६ | 888              | १५                  | १४    |
| २३            | १५ राजिततायिन्      | લ્         | ४६               | १९ राहोःकाण         | १०    |
| २२            | २४ राजितवाह         | 3          | ४६               | १८ रिकि             | १०    |
| 333           | १ राजितापि          | લ્         | २४               | २० रिद्धि           | ધ્    |
| ६२            | ८ राटच              | ४३         | ११०              | २६ रुचमान           | 3     |
| 333           | १६ राणि             | ?          | ४१               | १ रुडादि            | १९    |
| १२२           | ٠,                  | ४८         | ξ <b>9</b>       | २१ रुणव             | ४६    |
| 330           | ७ रात               | २५         | १२२              | २५ रुतब्यूढ         | ५५    |
| ६०            | २२ रात्रिगोणिपथ     | 3?         | ४१               | ३ रुद्राङ्गपथ       | 29    |
| ४४            | २४ राद्यारतव्य      | 30         | 9 9 E            | २                   | 28    |
| १२०           | २६ राधाह            | 88         | ४६               | २३ रूपबिन्दु        | १०    |
| २३            | १० साभ              | 3          | •                | ६ रूपवत्साक         | 48    |
| २३            | २४ रास्भि           | 3          | <b>૭</b> ૨<br>૨૯ | १९ रेखायनि          | 9     |
| ६८            | ६ राम्रायण          | ५३         | १२२              | १४ रेणु             | 40    |
| ३६            | २५ रायण             | 33         | ७२               | ४ रेफ               | ५२    |
| ११९           | २५ गर्यान           | 34         | 90               | ३ रे <b>भ</b>       | 47    |
| ४४            | २३ मह               | 30         | १२४              | २६                  | ξ•    |
| 60            | ८ रावण              | 48         | ६२               | ४ रेवण              | ४६    |
| १२६           | 23                  | ६४         | १२१              | 98<br>              | ५१    |
| ٤٤            | रेर रावणात्की।      | 46         | 78               | १९ रेवन्त्यायन      | Cq    |

| पृ.सं.                  | प. सं. गोत्रिधनाम.   | ग. सं.                                     | पृ. सं.     | प. सं. गोत्रर्धिनाम. |           |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| <del>2</del> <b>₹ ६</b> | १७ रेशायनि           | \$                                         | 223         | २० रोकम्यायण         | ग. स.     |
| २५                      | २३ रैकाण             | 8                                          | 28          | २१ रोकम्यायन         | •         |
| ६४                      | २२ रेवरेणव           | ४६                                         | <b>१</b> १३ | १५ रोक्यायण          | 9         |
| 32                      | १५ रेवस              | G Cq                                       | 355         | ९४ रोक्ष             | 9         |
| 50                      | २४ रोगायनि           | _                                          | ,           | •                    | <b>48</b> |
| ४८                      | ११ रोजटी             | ५७<br>==================================== | १२६         | ₹ ₹ ,,               | ६४        |
| 6 Q                     |                      | <b>२२</b>                                  | ६२          | ४ रौक्षक             | ४६        |
| 9 %<br>0 0 B            | १३ रोदिक             | ५४                                         | ४१          | १३ रीक्षायण          | १९        |
| 103                     | २ रोदादेन<br>इ. रोजन | <b>Ģ</b>                                   | 333         | <b>१</b> ६<br>,,     | 9         |
| ७३                      | ६ रोदबर्हि<br>३३ चेन | ५४                                         | 880         | 80<br>,,,            | २३        |
| ७३                      | २३ रोदबाहि           | ५४                                         | १२२         | १४ रीत्थक            | 90        |
| ७३                      | २४ रोधसावकि          | ५४                                         | 88          | २२ रीपर्क            | ३०        |
| ११४                     | २४ रोधोमूलि          | १३                                         | ११३         | २० रीप्यायण          | 9         |
| १२७                     | २५ रोवायुध           | ६८                                         | १२९         | ११ रोषिक             | ६२        |
| 8८                      | ४ रोष                | 28                                         | २४          | ५ रोष्ट्यायन         | 9         |
| ६५                      | ५ रोहिण              | 80                                         | १२७         | १९ रोहि              | ६८        |
| १२१                     | ११ रोहित             | ४६                                         | 888         | २३ रोहिण             | 33        |
| १२२                     | ९ रोहिताक्ष          | ५३                                         | ४७          | १ रौहिणेय            | १०        |
| २३                      | २२ रोहितायन          | 8                                          | ३६          | १८ र्गाहण्य          | 88        |
| 36                      | <b>१४</b> ,,         | १०                                         | ११४         | १४ ,,                | 88        |
| ६८                      | १० ,,                | ५३                                         | ३०          | १४ रोहिस्यायान       | 8         |
| ११४                     | ₹८ <b>,</b> ,        | १३                                         | ७६          | १ लक्ष्मणय           | ५६        |
| १२४                     | <b>?</b>             | ६१                                         | ११६         | १८ लखायन             | २४        |
| 666                     | ६ रोहित्यायन         | १                                          | ६६          | २१ लताङ्क            | 38        |
| ८६                      | ८ रोहिष्य            | ६०                                         | ४७          | २२ लभार्याने         | २०        |
| ६१                      | १५ रोक               | ३६                                         | ४७          | ११ लभायान            | २०        |
| ११३                     | १९ रोक्थ्यायन        | <b>(</b> 9                                 | ११६         | 28                   | २४        |
| ३२                      | १८ रोक्मायन          | 9                                          | 60          | १२ लम्बायन           | ५६        |

| -              |                     |       |         |                   |            |
|----------------|---------------------|-------|---------|-------------------|------------|
| <u>पृ. सं.</u> | प. सं. गोत्रिषिनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प.सं. गोत्रिपनाम, | ग. सं.     |
| १२०            | ५ ललन्दलि           | ३६    | 3?      | ७ लालाव           | 8          |
| १११            | ९ ललाम              | 8     | २६      | १ लालाटि          | 8          |
| 38             | ७ लल्यान            | ?     | ५४      | २१ लाव            | २८         |
| 38             | २ लव                | 8     | ६७      | ६ लावक            | ४३         |
| २६             | ४ लवेरणि            | 8     | ६४      | १४ लाव के         | ४३         |
| ८६             | २२ लष्याभुध         | ६०    | ४८      | २१ लावकृत्        | 7?         |
| २६             | १ लाकुश्चि          | \$    | ८६      | २२ लावणि          | ६०         |
| ६८             | ९ लाक्षण            | ५३    | १२७     | १८ ,,             | ६८         |
| ६८             | २० लाक्षाण्य        | ५३    | ११७     | १ लावद्यकालवित्   | <b>३</b> ५ |
| १२३            | २७ लाक्षायण         | ६१    | ८६      | ६ लावणी           | ६०         |
| १२०            | ३ लाक्षि            | ३६    | १२२     | २ लाबलि           | ४८         |
| २६             | १ लाक्षेय           | 8     | ५४      | ९ लाबोदर          | २८         |
| ७६             | २१ लाक्ष्मणेय       | ५६    | १२७     | १८ लाव्य          | ६८         |
| १२६            | <b>?8</b> ,,        | ६४    | १२६     | १३ लाहिब          | ६४         |
| 96             | ३ लागहय             | ५६    | ३२      | २२ लिपि           | ३          |
| १२२            | १२ लाङ्गिल          | ५०    | ७१      | ५ ख्रीभ           | ५१         |
| १२७            | २४ लाज्यामात        | ६८    | ७८      | ९ छुलाय           | 46         |
| १२०            | २ लापु?             | ?     | १२६     | ٩,,,              | ६६         |
| ८६             | ६ लाप्य             | ६०    | ५४      | २४ लेभायन         | २५         |
| ६१             | २४ लाभकायन          | ३६    | 88      | २१ कैत्यालि       | २१         |
| 3?             | ७ लाभाते            | 3     | ५४      | २४ उलैभि          | २५         |
| ५५             | २१ लामक             | ३०    | ७५      | २३ लोक            | ५६         |
| १२०            | २६ लामकायन          | ४१    | ६९      | २३ लोकाक्षि       | ५४         |
| २३             | ६ लामलि             | ४     | १२०     | २७ लोकोगोरि       | ४१         |
| ४८             | ४ लायकृत्           | २१    | ३८      | १२ लोगाक्षि       | १०         |
| ७६             | १३ लायन             | ५५    | ६९      | <b>१२</b>         | ५४         |
| ७१             | ९ लायु              | ५१    | ११७     | ३ लोपकृत्         | २५         |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं.      | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्पिनाम. | ग. सं. |
|---------|----------------------|------------|---------|----------------------|--------|
| ७५      | १४ लोमन्य            | ५५         | 68      | २३ है स्तिगायन       | 96     |
| ७६      | १७ ,,                | ५६         | १२२     | २३ वक्ष              | ५५     |
| ४४      | ३ लोमायन             | २८         | ३२      | ९ वच                 | Ę      |
| 60      | ? ,,                 | ५५         | १२७     | २६ वचन               | ६८     |
| १२५     | २१ ,,                | ६३         | ४३      | १२ वच्यतरायण         | 73     |
| ७७      | १५ लेमायन्य          | <b>५</b> ५ | १२७     | ११ वज्रपाद           | ६७     |
| 38      | ११ लोष्टाक्षि        | 8          | ११९     | ५ वाज्रण             | 38     |
| ১৩      | ९ लोहय               | 96         | ६१      | २१ वञ्जायन           | 88     |
| ૭૮      | १८ लोहायन            | 96         | १२१     | <b>११</b> ,,         | ४६     |
| १२६     | <b>د</b>             | ६६         | ७७      | १३ वटकर              | ५६     |
| 96      | २२ लोहालोहय          | 46         | 80      | २२ वटाकि             | २०     |
| 60      | २० लोहि              | 46         | १२५     | २४ वटीकर             | ६३     |
| १२६     | ۶,,                  | ६६         | ११७     | ३ व 🐇                | २५     |
| ६१      | २१ लोहित             | ४१         | ६८      | १८ वठर               | ५३     |
| क क प   | २१                   | 88         | ३२      | २१ वठायान            | 3      |
| ६६      | <b>१</b> ९ ,,        | ४२         | 99      | २३ वठीकर             | ५५     |
| ६५      | ९ लोहितजहु           | 28         | ६५      | १८ वतण्ड             | 3?     |
| ६५      | ८ लोहिताक्ष          | 86         | ६९      | २० वत्थावय           | ५१     |
| २२      | २४ लोहितायन          | 3          | २५      | २ वत्स               | 8      |
| ११४     | १६ लोकाक्षि          | १३         | ७३      | २१                   | ५४     |
| ६१      | २३ लोकाङ्गार         | 38         | ११६     | २५ वत्सतरायण         | २५     |
| ४४      | १ लौिक               | ३०         | 38      | २४ वत्समालि          | २८     |
| ४४      | २४ लौगाक्षि          | 30         | ११९     | ३ वत्सावन            | 38     |
| ७१      | <b>23</b>            | 48         | १२७     | ९ वधिक               | ६५     |
| १२९     | ۶,,                  | ६२         | २७      | ८ वधूल               | Cq     |
| 20      | १९ ल्रेणव            | ५६         | ३२      | २० वध्यश्व           | 9      |
| ७६      | २० ल्रेवर्ण          | ५६         | ७९      | १८ वनट               | ६५     |

| पृ. सं.                | प. सं. गोत्रिषनाम, | ग. सं | पृ. सं.     | प. सं. गोत्रर्धिनाम. | ग. सं. |
|------------------------|--------------------|-------|-------------|----------------------|--------|
| ७५                     | १२ विषस्वन्        | द्द   | 68          | ८ वसिष्ठ             | ५९     |
| 38                     | २३ वभ्य            | ९     | <b>د</b> ۹  | <b>२२</b> ,,         | 46     |
| ६५                     | ११ वमवतरु          | 38    | १२५         | १७ ,,                | ६३     |
| १२८                    | २ वम्स्तव          | ६८    | १२७         | <b>११</b>            | દ્ છ   |
| ७९                     | १९ वय              | दद    | १२४         | १७ वसु               | ६१     |
| १२८<br>७९<br>४०<br>११५ | २४ वयोक्षिभेद      | १९    | ६०          | २३ वसीभ्रेय          | ३५     |
| ११५                    | २६ ,,              | २४    | ७५          | १६ वस्वपाजय          | ५५     |
| १२७                    | १८ वर्णिड          | ६८    | ७६          | २० वहङ्गार           | ५६     |
| ४३<br>४७<br>७६         | १९ वराध            | २२    | ६१          | २१ वां ?             | 88     |
| 80                     | २१ वरोति           | १०    | 23          | १६ वाकाल             | Cq     |
| ৩६                     | २१ वकी श्वाक       | ५६    | 99          | १४ वाकव्य            | ५५     |
| ६३                     | ११ वर्तण्ड         | 38    | २२          | १९ वाकायन            | 8      |
| २४                     | १९ वर्षपुष्ट       | द     | <b>१</b> १३ | ३ वाकाश्विक          | લ      |
| २३                     | १५ वर्षपुष्य       | ५     | १२६         | १४ वाकाश्वि          | ६४     |
| ৩६                     | २४ वर्णीय          | ५७    | १२६         | २१ वाकि              | ६४     |
| ८०                     | २१ वलटीकर          | ५६    | 60          | १५ वाकुरय            | હ્દ    |
| 88                     | ३ वलभीकि           | १९    | 96          | २० वाक्य             | ५६     |
| ४१                     | १९ वलभीगि          | 99    | ६९          | ६ वाक्यशठ            | 48     |
| १२१                    | ६ वलशंकु           | 88    | १२५         | ₹ "                  | ५९     |
| ११०                    | १६ वलायन           | ?     | ६९          | २२ वाक्यशुण्ठ        | ५१     |
| १२६                    | <b>१४</b> ,,       | ६४    | ११४         | १० वाक्षि            | १२     |
| १२५                    | ८ वलि              | ५९    | १११         | १६ वागिंग            | १      |
| १२६                    | २२ वलेखल           | ६४    | २५          | १८ वागायन            | 8      |
| १२२                    | २१ वल्गुजङ्घ       | ८५८   | 39          | १२ वागायान           | 8      |
| ६१                     | १९ वशब्द           | ३६    | 68          | २३ वागु              | 96     |
| ७६                     | १८ वश्यटपय         | ५६    | 96          | १ वाग्भृतक           | ₹४     |
| ७५                     | ११ वसिष्ठ          | ५५    | ७१          | २० वागिम             | ५३     |

## गोत्रार्षसूचिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोलिषिनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. |
|---------|-------------------|-------|---------|--------------------|--------|
| १२६     | १ वाग्रधि         | ६३    | १११     | १ वाणूकेय          | 8      |
| ७७      | २४ वांकुरि        | ५५    | ११६     | १० वाताङ्गिरिथ     | २४     |
| 96      | २२ वाचक्षुपि      | ५८    | ୯୬      | २२ वातान           | ।६३    |
| ६९      | १४ वाचय           | ५४    | 88      | १९ वाल्कल          | १९     |
| १२९     | <b>??</b>         | ६२    | ५४      | २३ वात्कारोशल      | २९     |
| ५८      | २१ वाजिक          | 33    | २३      | २२ वात्य           | . 8    |
| ७६      | ४ वाजय            | ५७    | २६      | १८ वात्स           | 8      |
| ११८     | १५ ,,             | ३३    | ७३      | ₹0,,               | ५४     |
| ७६      | ७ वाजारे          | ५७    | ११६     | २८ वास्ततरायण      | २५     |
| ३७      | १ वाजायन          | १५    | ५५      | २०वात्सप्रायण      | २७     |
| १२१     | २६ "              | 86    | ११९     | ? ,,               | 33     |
| ৩६      | २२ वाजिजिय        | ५७    | १२५     | १ वात्सबि          | ५९     |
| १२७     | २ वाजिमात         | ६५    | ६९      | ५ वात्स गालि       | ५१     |
| ७६      | ४ वाजिमन्तय       | ५७    | ११०     | २२ वात्सायन        | 8      |
| ७६      | २२ वाजिय          | ५७    | ७६      | २३ वात्सायान       | ५७     |
| ५४      | २३ वाजिवााजे      | २९    | २२      | १४ वात्स           | 8      |
| ५४      | २३ वाजिश्रवस      | २९    | २६      | <b>?</b> ₹ ,,      | २      |
| ११८     | १५ ,,             | ३३    | ४४      | ¥ "                | २८     |
| ५४      | १४ वाजिश्रवस      | 79    | १२४     | १२ ,,              | ६१     |
| २४      | २२ वाञ्चायः       | 9     | ४८      | १ वात्स्यतरायण     | २१     |
| ४२      | २ वाट             | 7?    | 90      | १९ वात्स्यपाणि     | ५३     |
| ११६     | २३ ,,             | २५    | २३      | १ वात्स्यायन       | 8      |
| १२५     | २० वाटक्य         | ६३    | ७२      | १४ ,,              | ५३     |
| २६      | २१ वाटि           | १     | १२५     | ₹ "                | ५९     |
| હલ      | ११ वाठराके        | ५५    | ६९      | २१ वास्यायनि       | ५१     |
| ११४     | २२ वाडालक         | १३    | १२४     | १६ ,,              | ६१     |
| २६      | २० वाणुकय         | 8     | १२७     | ३ वादिर            | ६५     |

| पृ. सं.       | प. सं. गोत्रिर्धनाम. | ग. स      | पृ. सं | प.सं. गोत्रार्धनाम. | ग.सं. |
|---------------|----------------------|-----------|--------|---------------------|-------|
| २४            | २० वादाय             | <b>લ</b>  | २२     | २२ वायनीन           | 8     |
| २६            | १८ वादायन            | \$        | २२     | २२ वायव             | 8     |
| २२            | १८ व इतक             | \$        | 96     | ४ वायवन             | 33    |
| 46            | <b>Ro</b> ,,         | 33        | १२०    | ११ वायवान           | ४०    |
| २६            | ३ वा गालेपय          | 8         | २३     | २१ वायवापनय         | ?     |
| 355           | ३ वःभालेप            | 8         | १२०    | ११ वायुपूर्ति       | ४०    |
| २३            | १५ वाधूल             | <b>બ</b>  | 9,6    | २१ वायुपोश          | इइ    |
| ४२            | २१ वाधूलिक           | 23        | 88     | ५ वायुरतः म         | १९    |
| १२३           | २७ वाध्रिक           | ६१        | ११६    | 8 ,,                | २४    |
| २५            | १२ वाध्यश्व          | 9         | ६३     | १८ वारिक            | 88    |
| २३            | २२ वान               | 8         | १२०    | २५ वारक्य           | 88    |
| २३            | १९ वान।यन            | 8         | 88     | २४ वारायाण          | ३०    |
| ३०            | २१ वान्सांकि         | ?         | ४४     | १ वारायणीसाह        | ३०    |
| ar ar on ar y | २० वान्यायनि         | <b>२२</b> | 88     | १९ वागाहि           | 88    |
| १२४           | २७ वापिक             | ५९        | 80     | <b>?</b> •          | २०    |
| ६०            | २३ वामद्ध्य          | ३५        | ११६    | १५                  | 28    |
| ३८            | ७ वामदेव             | १३        | १२५    | ६ वारि              | ५९    |
| ११४           | <b>4</b> ,,          | १६        | १२७    | २० वारिण            | ६८    |
| 46            | १९ वामराथ            | ३३        | १२१    | १९ वारिधापयन्त      | ४७    |
| ५७            | १८ वामरथीन           | 38        | ४७     | १ वारुणायनि         | १०    |
| 46            | १६ वामरथ्य           | 39        | ७६     | ७ वारु।ण            | ५७    |
| ५९            | 9,,                  | ३५        | १२७    | ₹,,                 | ६५    |
| १२०           | १५ ,,                | 39        | ५५     | २० वारुण्य          | २७    |
| ६०            | १४ वामरश्व           | ३५        | २७     | ९ वारेय             | Q     |
| ७९            | २० वायथि             | ६५६       | ११३    | २ वार्करेलय         | લ્    |
| ११५           | ३ वायन               | 38        | ७६     | १ वार्काश्व         | ५६    |
| 880           | १९ वायनि             | 8         | ७६     | १० वाण्यय           | ५७    |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग. सं.     | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिर्धनाम. | ग.सं.      |
|---------|--------------------|------------|---------|----------------------|------------|
| ६८      | ९ वार्धकय          | ५३         | १२०     | १५ वालेय             | ३९         |
| ડ્ર     | १४ वार्शि          | ५७         | ११८     | ५ वालं.दर            | ३२         |
| १२४     | ४ वार्षकाणि        | ६१         | 22      | १८ वालमा क           | १          |
| ६८      | २३ वार्षग्वाणि     | ५३         | ६२      | २२ वावायन            | ४१         |
| २३      | १७ वार्षिक         | 8          | ४३      | ५ वावाश्रीगि         | २०         |
| 83      | २२ वाष्णीयन        | ५७         | ७६      | १६ वाशरिक            | ५६         |
| ७९      | २२ वार्षिण         | ५७         | ४१      | १६ वाश्ल             | १९         |
| १२७     | ४ वाष्णीय          | ६५         | 30      | २० वाश्वा            | १५         |
| ४८      | २० वार्षिम         | २१         | ६२      | २२                   | ४१         |
| १२०     | २७ वालकायन         | 88         | ११५     | ४ वाशिरि             | १८         |
| 86      | २१ वालकि           | 28         | ४८      | १८ वाश्य             | २८         |
| ११६     | १८ वालक्षमी ऐव     | २४         | 28      | . २० वाश्याम्बर      | २ <b>१</b> |
| १२१     | ४ वालखिल्य         | 83         | ६९      | ५ वाश्यायन           | ५१         |
| १२६     | १३ वालांश्ख        | ६४         | 88      | १९ वा अंतिम          | ३०         |
| ८०      | ७ वालशिखी          | ५६         | 88      | ४ वाष्कल             | १९         |
| २५      | २० वालांकि         | 3          | ४८      | ३ वाष्णि             | 23         |
| ७६      | १७ वालायन ?        | ५६         | २२      | २४ वास               | १          |
| ४७      | १० वालिगायान       | २०         | ३८      | २४ वासधू।प           | १०         |
| ११६     | ۹,,                | <b>3</b> 8 | ३०      | १५ वासपणि            | 8          |
| ६९      | २३ वाछकायनि        | ५४         | ६०      | २१ वासरथ्य           | 38         |
| ४३      | ७ बाद्धारे         | २०         | १२७     | ३ वासायन             | ३५         |
| ११६     | ११ वाखाई           | २४         | २३      | १६ वासि              | ધ્ય        |
| ६१      | २२ वाळूक्य         | ३६         | २६      | ۶<br>۲,              | 8          |
| ७६      | २३                 | ५७         | १२१     | 99,5                 | ४६         |
| २४      | १९ वाल्य           | <b>Q</b>   | ४३      | ४ वासिनयान           | <b>२</b> ० |
| 49      | 9 ,,               | 3 G        | ४०      | २३ वासिनायन          | 39         |
| 68      | <b>१८</b>          | ५७         | 88      | १९ वासिनायाने        | ३०         |

| पृ. सं. | प.सं. गोत्रिधनाम. | ग सं. | पृ. सं. | प.सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. |
|---------|-------------------|-------|---------|-------------------|--------|
| १२७     | २६ वासिष्टायण     | ६८    | १२७     | २४ वाह्याकी       | ६३     |
| १२५     | २३ वासिष्ठ        | ६३    | ७३      | २० वाह्याकार      | ५४     |
| १११     | ४ वाससादन         | १     | 99      | २३ वाह्यकृत्      | ५५     |
| 89      | ३ वासु            | १०    | १२५     | २५ ,,             | ६३     |
| 998     | २४ ,,             | १३    | ४७      | १२ वाह्यगच्छ      | २०     |
| ११३     | ७ वासाद           | ધ્    | ११६     | १६ वाह्यगच्छ      | २४     |
| 30      | १४ वास्तव्य       | १८    | १२६     | १८ वाह्यवाक्य     | ६४     |
| ११५     | १२ ,,             | 79    | ११०     | १४ वाह्यािक       | 8      |
| ६६      | १ वास्तुको शिक    | 38    | १२७     | २३ वाह्यायन       | ६८     |
| ४८      | १९ वास्यमाछि      | २८    | ११३     | ७ वाहिन्          | બ      |
| ૭ૡ      | १५ वाहकथि         | ६५    | ३७      | १० विकंहत         | १७     |
| १२५     | २२ ,,             | ६३    | ११५     | १० निकंहन्त       | २०     |
| 68      | १२ वाहनप          | ५७    | ७३      | २२ दिकणेय         | ५४     |
| १२७     | ६ वाहान           | ६५    | 30      | १५ विकश्वरु       | 8      |
| 20      | १६ वाह्य          | ५७    | 355     | ७ विकस्वर         | 8      |
| 96      | १३ वाहरम          | ५७    | ८१      | १ विचन्कषी        | 96     |
| ११५     | २४ वाहलः ग        | २४    | ५४      | १४ विजवाजय        | २९     |
| 80      | २२ बाइलव          | १९    | ११८     | १५ विजिगव         | ३३     |
| ४३      | ५ वाहि            | २०    | ५०      | १ विडादे          | २६     |
| 96      | २१ ,,             | ३३    | ६१      | २४ वितण्ड         | ३६     |
| ११६     | ۹, ,,             | २४    | १२१     | १ वितन्दु         | 88     |
| १२७     | <b>&amp;</b> ,,   | ६५    | १२७     | २१ वित्तप         | ६८     |
| ७५      | १८ वाहु           | 46    | ७६      | २१ वित्थायन       | ५६     |
| १२४     | २० वाहुकायन       | ६१    | २३      | ५ विद             | 8      |
| १२६     | २४ वाहाल          | ६४    | 76      | S .,,             | 3 5    |
| ११५     | २५ वास            | 78    | ६१      | १६ विद्ड          | 36     |
| २२      | १६ वाह्यकि        | 8     | 886     | २० विदार्क        | ३६     |

| पृ. सं.    | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.         | पृ. सं | प. सं. गोत्रिंनाम. | गं. सं. |
|------------|----------------------|----------------|--------|--------------------|---------|
| ४३         | १९ विदि              | २२             | ११७    | २ विश्वकायन        | २५      |
| ११७        | १ विदु               | २५             | १२६    | ९ विश्वङ्गश        | ६६      |
| ११७        | १६ ,,                | २६             | 888    | २४ विश्वनित        | ६३      |
| <b>૭૮</b>  | ९ विधङ्काषि          | 96             | જે.    | ५ विश्वन्तिरेवि    | 90      |
| 96         | १८ विवाहु            | 38             | ४७     | २१ विश्वपालि       | १०      |
| १२८        | २३ विभातकि           | ३४             | ६१     | १३ विश्वामित्र     | 3 &     |
| ४५         | ६ विभिण्ड            | १९             | ६३     | <b>?</b> •         | 32      |
| १२३        | ३ विभूति             | ५५             | ६६     | <b>در</b> پې       | 36      |
| ६९         | २३ विभेदकी           | ५४             | १२१    | १६ ,,              | 88      |
| १२४        | २ विमत्स्य           | ६१             | ५४     | २० विश्वायन        | २६      |
| २७         | ९ विमद्              | લ્             | १२५    | २२ ,,              | ६३      |
| ६८         | २२ विमध्यास          | ५३             | ७५     | १५ विश्वावन        | ५५      |
| १२८        | ६ विमिलि             | ७३             | 90     | १४ विषगण           | ५३      |
| ७२         | ११ विरिटिकायन        | ५३             | १२४    | ₹,,                | ६१      |
| ५६         | २ विरूप              | २५             | ६८     | १२ विषागण          | ५३      |
| <b>२</b> २ | २१ विरूपाक्ष         | 3              | ११०    | २१ विष्पुरि        | ?       |
| २२         | १७ विरोहित           | 8              | ३०     | १६ विष्णु          | १       |
| 60         | २ विधि               | ५५             | 88     | ६ विष्णुवृद्ध      | २५      |
| १११        | २ विलालाटि           | १              | ४५     | १४ ,,              | २७      |
| ११३        | ७ विलेभि             | C <sub>4</sub> | ११९    | ? ,,               | 38      |
|            | १४ विलोहित           | 8              | ४९     | १३ विष्णुवृद्धि    | इ.५     |
| ११६        | १७ विविपि            | २४             | 88     | ६ विष्णुस्तम्भ     | १९      |
| ८१         | २३ विशाम्मत          | 46             | 888    | ७ विसावणि          | 8       |
| १२१        | ५ विशाल              | 88             | ३०     | २० वीतक            | 8       |
| ८६         | ५ विशालाद्य          | ६०             | 96     | १९ वीतभावन         | ३३      |
| १२७        | <b>?9</b>            | ६८             | २५     | १० वीतहच्य         | ધ       |
| ११४        | २४ विश्व             | १३।            | ३०     | 35 ,,              | 8       |

| ர ச்       | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग.सं.        | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम.                    | ग.सं. |
|------------|--------------------|--------------|---------|---------------------------------------|-------|
| 30         | १७ वीति            | 8 1          | ४२      | २ वेणुहानि                            | 23    |
| ४६         | २१ वीर             | 80           | ७३      | १७ वेदपाति                            | ५१    |
| 888        | २२                 | १३           | 78      | ९ वेदभृत्                             | 2     |
| 98         | १७ वीरद्वरावणी     | ५इ           | १११     | 79                                    | 8     |
| 90         | १५ वीरधर           | ५३           | ७४      | २५ वेदयातव                            | ५१    |
| 36         | १६ वीरपि           | १०           | १२५     | ९ वेद्याति                            | ५९    |
| १२४        | ९ वीराध्वर         | ६१           | 88      | ३ वेदवेल                              | 90    |
| ७१         | ७ वृक              | 48           | ११६     | <b>ə</b>                              | २४    |
| ७१         | २१ वृक्षखण्ड       | ५४           | ५७      | २४ वेदाक्षि                           | 3 8   |
| ११३        | ८ वृकाश्मिक        | લ્           | ६९      | ५ वेदायन                              | ५१    |
| <b>२</b> २ | २१ वृकाश्व         | १            | १२५     | ? ,,                                  | ५९    |
| २७         | 9,,                | ધ            | १२२     | ४ वेदायान                             | 86    |
| २५         | १९ वृकाश्वक        | 3            | ११५     | २७ वेल                                | २४    |
| २७         | २२ वृकाश्वामिक     | <b>લ</b>     | १२४     | २२ वेलिण                              | ६१    |
| ६५         | १८ वृतायन          | ३१           | ६८      | २२ वेला                               | ५३    |
| ११८        | २५ वृप्त           | ३०           | 80      | २५ वेश्य                              | 39    |
| ११०        | १८ घृवाश्व         | 2            | २३      | २२ वेष्टपुलेय                         | 8     |
| <b>५</b> ० | १५ वृष्या          | ५१           | ६९      | १२ वेहकालेय                           | ५४    |
| ६८         | २३ वृषगण           | ५१           | ७६      | ५ वैकरय                               | ५७    |
| ७३         | ₹0,,               | ५३           | २३      | २० वैकर्ण                             | 8     |
| ૭૪         | २४ वृषगण्ड         | ५१           | 38      | २२ वैकर्णय                            | 8     |
| ३१         | १ वृषभि            | ?            | 30      | १९ ,,                                 | ५६    |
| 90         | १५ वृषिसार         | ५३           | १२७     | २३ वैकणांयन                           | ६८    |
| ७७         | १२ वेगल            | <b>८</b> ५८५ | ६८      | १६ वैकाणि                             | ५३    |
| ७७         | २४ वेडिल           | ८५८५         | ७५      | 86                                    | 46    |
| ४४         | ४ वेण              | २८           | १२४     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ६१    |
| ४२         | २२ वेणुभरि         | २१           | 38      | ६ वैकणिनि                             | 8     |

| पृ. सं. | प.सं. गोत्रिपनाम. | ग. स. | पृ. सं. |              | ग.स. |
|---------|-------------------|-------|---------|--------------|------|
| ६८      | १० वैकर्णेय       | ५३    | १२५     | १९ वैतालिक   | ६३   |
| १२४     | ? ,,              | ६१    | ५५      | २२ वैतालायन  | २२   |
| २२      | २० वैकण्य         | ?     | 888     | ६ वैतिहय     | 8    |
| ७६      | १६ वैकलि          | ५६    | ७१      | ९ वैदानव     | ५१   |
| १२७     | ₹ ",,             | ६८    | ११९     | १४ वेदेह     | ३५   |
| ६५      | १७ वैक्रांत       | 38    | ६८      | २२ वैन्दोन्त | ५३   |
| १२१     | ξ,,,              | 38    | ७१      | १८ वैधूलिक   | ५३   |
| ७२      | २१ वैकेणेय        | ५३    | १११     | २६ वैन मृत   | ४    |
| ४९      | २२ वैग            | २८    | १२४     | ३ वैनस्य     | ६१   |
| 3?      | १७ वैजमृत्        | 8     | २४      | १० बैन्य     | ६    |
| ५९      | ४ वैजवापि         | ३२    | ३०      | २१ ,,        | १    |
| ६०      | २ वैडालि          | 38    | 88      | १२ वैपिण्डि  | १९   |
| ११९     | २३ ,,             | 88    | 88      | २२ वैफिड     | 89   |
| 88      | २८ वैण            | १९    | ७६      | ४ वैमतायन    | ५७   |
| 46      | २१ वैततव          | 37    | ५५      | ४ वैमाड      | २७   |
| ५७      | १८ वैतभाव         | 38    | १२८     | २३ वैयाघ्रपद | ३४   |
| १२०     | <b>80</b> ,,      | 80    | ४३      | ७ वैयु       | २०   |
| ११९     | १६ वैतभावि        | ३५    | ८६      | २२ वेरण      | ६०   |
| २३      | ६ वैतभृति         | 8     | ८६      | ६ वेरणय      | ६०   |
| १२१     | १४ वैतरायण        | ५१    | ६८      | २५ वैरणि     | ५३   |
| ५५      | १० वैतल           | २२    | 222     | ६ वेरायण     | 8    |
| ७५      | 99                | ५५    | ३०      | १२ वैरायन    | 8    |
| ११७     | 94 ,,,            | २३    | 29      | ३ वैरिणि     | ६०   |
| १२८     | १९ वैतलेय         | ३४    | 60      | 22           | ६३   |
| ५८      | ४ वैतवाह          | ३३    | ७९      | १ वैरिणेय    | ५७   |
| २५      | १० वैतहब्य        | લ     | १२७     | ۷,,          | ६५   |
| ४१      | २३ वैताल          | 89    | १२७     | १८ वैरिण्ड   | ६८   |

| पृ. सं.   | प् सं. गोत्रिषिनाम | ग. सं.     | पृ. सं. | प्.सं. गोत्रिविनाम | ग. सं        |
|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------|--------------|
| १२७       | २५ वैरिण्डि        | ६८         | २२      | २४ वेष्टपुरेय      | 8            |
| 286       | २० वेरूप           | 79         | २५      | २० वेष्टपुरेयि     | 8            |
| २५        | १९ वेरूपाक्षि      | ?          | ७९      | १७ वैष्णव          | ५५           |
| २५        | ५ वैरोहित्य        | 3          | १२६     | १ वैष्णव्य         | ६३           |
| ७२        | १९ वैलत्पलायन      | ५३         | २२      | २१ वैहिल           | १            |
| ११६       | २४ वैलहानि         | <b>२</b> ५ | २५      | १८ वैहानरि         | 3            |
| 88        | १ बैलाश्व          | १९         | २६      | १८ वैहायन          | ?            |
| ५७        | १७ बैलेय           | 39         | २३      | १८ वहीतिक          | ?            |
| ११९       | २१ ,,              | ३५         | 77      | १७ वेहीनरि         | 8            |
| ७०        | १६ वैविक           | ५३         | ११९     | २ वैहोढ            | 38           |
| ७२        | १९ वैवश्य          | ५३         | २६      | ४ वैद्याष्मान      | 8            |
| ३२        | १५ वैवस            | Q          | १२७     | २५ वैद्योरदि       | ६८           |
| 60        | २१ वैवाह्य         | ५६         | 83      | १८ बोदमेधि         | 36           |
| ५९        | ३ वैवेश            | ३२         | १२६     | २ बोलि             | ६३           |
| १२०       | 77                 | ६          | 88      | २ बाँद             | 39           |
| \$ 8      | ५ वैशम्पायन        | 8          | 90      | १९ बीमूल           | ५३           |
| ६८        | २४ ,,,             | ५३         | ७७      | १४ वौवय            | ६५५          |
| २५        | २२ वैशम्यायन       | 8          | ૭૭      | १६ वीविवि          | <b>८</b> ५८५ |
| 33        | १३ ,,              | ५३         | 80      | १३ व्यटाकि         | २०           |
| १२४       | ۹,                 | ६१         | ६३      | रे४ व्यय           | 38           |
| ११९       | २५ वैशाखि          | ३५         | 60      | २ व्यलोहपि         | هردر         |
| ६८        | ६ वैशिम            | ५३         | 88      | १७ व्यवाय          | 89           |
| १२३       | 78<br>75           | ६१         | 99      | १२ व्याघ्रपद       | ५५           |
| ११९       | २६ वश्वानिक        | ३५         | ७५      | १२ व्याघ्रपाद      | ५६           |
| <b>२२</b> | १७ वैश्वानिर       | 3.0        | १२५     | ₹0<br>,,           | <b>६३</b>    |
| ६२        | ४ वैश्वामित्र      | 30         | १२०     | ५ व्याघ्रपुष्प     | ३६           |
| ११६       | ११ वैपु            | 38         | ७७      | २३ व्याजवशस्य      | دوه          |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग, सं, | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं.      |
|---------|----------------------|--------|---------|--------------------|-------------|
| ११६     | १६ व्यादािक          | २४     | 880     | १३ शाक्त           | २६          |
| १२०     | ३ व्याणि             | ३६     | ४४      | ३ शंख              | २८          |
| 46      | ३ व्याधिसन्धि        | 33     | ११८     | ७ शंखदर्भ          | इ२          |
| २४      | १९ व्याध्यमेय        | ધ્     | १२४     | ४ शंखिमत्रेय       | ६१          |
| ५८      | २० व्यानिसन्धि       | ३३     | 80      | २५ शठ              | १९          |
| ७९      | १ व्याप्यायान        | ५७     | ४९      | २२ ,,              | २५          |
| १२७     | 9 ,,                 | ह्द    | ५५      | २० ,,              | २७          |
| ११९     | ४ व्यायनि            | 38     | ११५     | २६ ,,              | २४          |
| ३८      | २३ व्याखारी          | १०     | ११९     | ? "                | 38          |
| १२०     | १० व्यालसन्धि        | ४०     | ५५      | २ शठमपेण           | २७          |
| ५७      | १४ व्यासि            | 39     | 88      | १८ शण              | <b>२९</b> . |
| ११९     | १३ ,,                | ३५     | ६९      | २ शण्डिल           | 43          |
| ५९      | ३ व्यालिख            | ३२     | १२२     | ५ शतकेरि           | 28          |
| 60      | २२ व्यालोहरि         | ५६     | 88      | ७ शतपित्रणि        | २५          |
| १२६     | २ व्यालोहिव          | ६३     | १२५     | १० शत्रुगायन       | ५९          |
| ১৩      | २० व्याह्यकायन       | ५६     | 90      | १७ शत्रुहय         | ५३          |
| ६९      | २२ व्रय              | ५४     | १२४     | ११ शत्रीह          | ६१          |
| ४४      | २३ व्रानिक           | 30     | ४५      | ६ श्वर             | १९          |
| ५०      | ६ श्कटायन            | २९     | 98      | २२ शम्बिल          | ५४          |
| ७७      | २३ शकटि              | ५५     | ४४      | २३ शम्बु           | 30          |
| ६०      | २ शकलायनि            | 3?     | १२८     | ₹€ ,,              | ३४          |
| ७१      | ८ श्रांकल            | ५१     | ५५      | २१ शम्भुरीभव       | ३०          |
| ११९     | २५ शकिलाखि           | ३५     | ३६      | १८ शरद्वन्त        | 33          |
| १२२     | १८ शकुन्त            | ५५     | १२९     | 88 ,,              | ६२          |
| 88      | २० शक्ति             | 89     | २५      | २१ शर्कराक्षि      | 8           |
| ४३      | 39,,,                | २२     | ७१      | २० शर्मायण         | ५३          |
| ४५      | <b>%</b> ,,          | ३०     | ६५      | १८ शलङ्क           | 39          |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिपनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिर्धनाम. | ग.सं. |
|---------|--------------------|--------|---------|----------------------|-------|
| ६३      | ११ शलङ्क           | 38     | 46      | १७ शाकि              | 39    |
| ४१      | ३ शलाले            | १९     | 888     | ₹0,,                 | ३५    |
| ११७     | १० श्वल            | २३     | 88      | २० शाकिकायन          | १९    |
| 90      | १५ इवितेत          | ५३     | ११६     | २० शाक्तलाज          | 8.8   |
| 30      | २० शशकायन          | ५६     | ७१      | २३ शाक्ति            | ५४    |
| २६      | २१ शाक             | 8      | ११३     | २७ शाकत्यायन         | 6     |
| ३२      | १७ शाकटाक्ष        | ૭      | 358     | ५ शाक                | ७३    |
| 39      | १८ शाकटायन         | 8      | ४९      | १ शाखदभि             | २८    |
| 88      | <b>१७</b>          | २९     | 46      | १६ शाखिल             | 38    |
| ११८     | १३ ,,              | ३३     | ४२      | २ शाखायान            | 7 ?   |
| ११९     | २४ ,,              | ३५     | ११६     | २४ ,,                | २५    |
| ६०      | २२ शाकटायान        | 3 ?    | १२५     | ६ शाखिल              | ५९    |
| 60      | ९ शाकिधय           | ५६     | ६८      | २३ शाङ्गमित्रेय      | ५ ३   |
| 888     | १५ ज्ञाकपूणि       | 8      | २२      | २२ शाङ्करव           | 8     |
| १२९     | १३ शाकविल          | ६२     | १२०     | २६ शाङ्गायन          | 88    |
| 28      | २ शाकलायन          | २१     | १२६     | २० शाङ्कधिय          | ६४    |
| ७६      | १६ ,,              | ५६     | 486     | २० ज्ञाङ्करि         | ३५    |
| ११६     | १७ ,,              | २४     | ५५      | २३ शार्झरव           | २२    |
| ११७     | ३ शांकलायान        | २५     | ४५      | १ शाणायण             | २९    |
| ७१      | १२ शाकाल           | ५४     | १२४     | २७ शाण्डिल           | ५९    |
| ११९     | રૂલ ,,             | ३५     | ११३     | २० शाण्डेय           | 9     |
| 999     | ४ शाकल्य           | 8      | 30      | १८ शातप              | ५७    |
| १२६     | २० शाकहय           | ६४     | १२३     | ११ शातातप            | ५५    |
| 60      | १० शाकायन          | ५६     | ७३      | २२ शाद्वलायन         | ५४    |
| ८१      | २२ "               | ५८     | 886     | २६ शाधूलिक           | ३५    |
| १२६     | २१ ,,              | ६४     | १११     | १६ शान्तपायन         | 8     |
| ८०      | ९ शाकाह्य          | ५६     | ५७      | २३ शान्ति.           | 39    |

| पृ. सं.   | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग, सं.     | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. |
|-----------|----------------------|------------|---------|----------------------|-------|
| ७५        | २० ज्ञान्ति          | 96         | ६१      | १५ ज्ञालङ्गायन       | ३६    |
| ७६        | <i>१९</i>            | ५६         | ६३      | ۹८ ,,                | 88    |
| १२६       | २३ शाप्यायन          | ६४         | ६५      | ٠٠<br>د ,,           | ४८    |
| ५५        | २० शाबरायण           | २७         | ११६     | २५                   | २५    |
| 836       | <b>?</b>             | 38         | १२०     | २६                   | ४१    |
| १२७       | ४ शामेय              | ६५         | १२२     | ć ,,                 | 43    |
| ४५        | १८ शाम्बु            | ३०         | ४७      | १५ शालङ्कायनि        | २०    |
| १२४       | २६ शाम्भव            | ६०         | ६७      | ξ,,,                 | ४३    |
| १२७       | २६ शारङ्गर           | ६८         | १२२     | ₹ "                  | 28    |
| २३        | २२ शारद्वतायन        | ?          | १२७     | २३ ,,                | ६८    |
| ११४       | ७ शारद्वन्त          | १४         | ६३      | १८ शालिल             | ४४    |
| २४        | २२ शारद्वन्तायन      | ?          | १२२     | २५ शालव्युढ          | ५५    |
| ११७       | ३ शारायण             | २५         | ७९      | २२ शालशाहय           | ५७    |
| <b>२२</b> | १५ ज्ञार्कराक्ष      | १          | ११६     | २ शालहारि            | २४    |
| २६        | १९ शार्कराक्षि       | 8          | 38      | र शालाकि             | 8     |
| ११३       | ξ,,                  | <b>બ</b> ્ | ६५      | ८ शालाक्ष            | 86    |
| २३        | १७ शार्कराक्ष्य      | 3          | १२२     | ۶ "                  | ५३    |
| 96        | ३ शार्कर्य           | ५६         | ११६     | ३ शालानि ·           | २४    |
| २३        | २१ शार्ङ्गस्व        | ?          | 888     | २५ शालापि            | १३    |
| ४१        | २३ ,,                | १९         | १२८     | २४ शालायन            | ३४    |
| ४१        | ४ शार्दू ि           | १९         | ३२      | १७ शालायनि           | 9     |
| ११६       | ₹ ,,                 | २'४        | ६३      | १ शालावत             | ३६    |
| २६        | १८ शायति             | ?          | ६३      | <b>?</b> C ,,        | 88    |
| १२१       | ४ शाल                | 88         | १२१     | ξ,,                  | 88    |
| ६३        | १ शालकायन            | ३६         | ७१      | १७ शालावनेय          | ५३    |
| २८        | ५ शालङ्गायन          | Cq.        | ४१      | ३ शालाहिल            | 89    |
| ४३        | <b>? 3 ,</b> ,       | २१         | 88      | १९ शालि              | १९    |

| पृ. सं <b>.</b> | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. | <u>पृ. सं.</u> |                |            |
|-----------------|----------------------|--------|----------------|----------------|------------|
| 28              | ३३ शालि              | 77     | १२०            | ७ शिरीपक       | ३६         |
| 46              | २१ शालिमत            | 33     | १२०            | ११ शिरीषि      | ४०         |
| १२०             | 99                   | ४०     | १२३            | ६ शिरीपी       | ५५         |
| 46              | ४ शालिमन             | 33     | ११६            | १५ शिलाताले    | २४         |
| ११७             | १६ शालु              | २६     | १२२            | २४ शिलापूप     | ५६         |
| १२७             | १८ शाल्यातप          | ६८     | ४७             | २१ शिलायान     | २०         |
| 38              | ८ शाल्यायनि          | 8      | ६०             | ८ शिलाईनि      | ३२         |
| १२६             | १७ शावार्य           | ६४     | ४७             | ९ शिलास्थलि    | २०         |
| ७१              | ४ ज्ञाश्वमित्र       | ५२     | १२७            | १ शिवाजि       | ६५         |
| ६८              | १२ शाश्वमित्रेय      | ५३     | ७३             | २२ शिशिय       | ५४         |
| ४९              | २२ शासदिभ            | २८     | ६२             | ७ शिशिर        | 83         |
| ७३              | २३ शासिसा            | ५४     | ५७             | १६ शिशुपाल     | 39         |
| ११६             | ६ शिक्षायण           | २'४    | ११९            | १५             | ३५         |
| 30              | २२ शिखापत्ति         | 8      | ३०             | १९ शिपापति     | 8          |
| १११             | ७ शिखापत्रि          | 8      | १२४            | १० शीघ्रक      | ६१         |
| 88              | ७ शिखायन             | १९     | १२८            | ५ शुक          | ७३         |
| १२२             | २४ शितशुचि           | ५५     | 88             | १ जुग          | 88         |
| 99              | १५ शितिचृक्ष         | ५४     | 88             | १८ जुङ्ग       | <b>१</b> ९ |
| १२५             | २६ ,,                | ६३     | ४२             | १३ शुङ्गशैशिरि | २४         |
| ७७              | २४ शिनिवृक्ष         | ५५     | ડિ             | २२ शुङ्गामुद   | 46         |
| ११६             | २० शिन्धव            | २४     | ७३             | २१ शुचिभ्रय    | ५४         |
| 88              | १२ शिपिल             | १९     | २४             | १३ शुनक        | 6          |
| ११७             | <b>१</b> 0           | २३     | ७९             | २३ शुबि        | ५४         |
| ११७             | १० शिषिलस्वि         | २३     | ६८             | २५ शूलिबन्दु   | ५३         |
| ४१              | २१ शिफिल             | 39     | ११६            | १ शृङ्ग        | २४         |
| १२७             | १० शिवि              | ६५     | 999            | १६ शेनपागात    | 8          |
| ६०              | ९ शिरीष              | ३२     | १२८            | १९ शेषय        | 38         |

| n zi       | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिर्धनाम. | THE THE |
|------------|--------------------|--------|---------|----------------------|---------|
| षृ.स.      |                    | 0      |         |                      | ग. स.   |
| ₹ <b>•</b> | १९ शैखवाद          | 9      | \$e     | १४ शोभन              | ५१      |
| २६         | १९ शैखाबाई         | *      | १२४     | २० शौकय              | ६१      |
| ४१         | १६ शैखेय           | 39     | १२७     | ९ शोकि               | ६५      |
| ११६        | 89 ,,              | 28     | 76      | २० शोक्ति            | X       |
| ४१         | १२ शैपिल           | १९     | 999     | १० शौक्तिकोटर        | 8       |
| ४१         | २२ शैफिल           | 89     | 888     | १४ शोकायण            | 8       |
| 88         | २३ श्बुग           | ३०     | 46      | २० शौिख              | ३३      |
| ५५         | ७ शैम्भवि          | ३०     | ४४      | १९ शौगि              | ३०      |
| २३         | ४ श्ल              | 8      | ७६      | २४ शौगिलि            | ५७      |
| ६०         | २१ शैलकार्ण        | 38     | ४५      | ५ शोङ्ग              | २४      |
| ५४         | १६ शैलालि          | २५     | ५१      | १ शोङ्गशैशिरेय       | २३      |
| <b>૭૮</b>  | <b>?</b>           | ५६     | ७६      | १६ शौचिवृक्ष         | ५६      |
| ११८        | १९                 | २९     | १२६     | १८ शौण्डोदरि         | ६४      |
| १२६        | १६ ,,              | ६४     | 888     | १७ शौद्धकाण          | 3       |
| ७६         | २० शैलाहली         | ५६     | ११०     | १७ शौद्धांक          | \$      |
| 88         | १९ शैलाहिलि        | 36     | ११५     | २५ शौदि              | २४      |
| ५७         | २३ इीव             | 38     | २३      | २० शौद्यांक          | १       |
| ४५         | १८ शैवगव           | ३०     | ६२      | २२ शौद्रहल           | ४६      |
| १२८        | ₹ <b>८</b> ,,      | 38     | ५७      | १८ शौद्रेय           | 38      |
| 85         | ७ शैशाल्वातप       | ६०     | 83      | १६ शोद्धय            | 29      |
| ४५         | ५ शीशिर            | 28     | 96      | १७ शौनकाण            | 38      |
| ६७         | 79                 | ४३     | ११९     | ₹0                   | ३५      |
| , ४५       | २१ शैशिर           | 28     | 77      | १५ श्रीनकायन         | 8       |
| ६४         | 77                 | ४६     | ३०      | ५३ शौनकायनि          | 8       |
| ६४         | १३ शैशीलीड         | ४३     | २५      | १८ श्रीनकार्यान      | 8       |
| ७९         | २२ शोकय            | 40     | ११४     | २५ श्रीनार           | 33      |
| 8.88       | १६ शोद्रेय         | ३५।    | 888     | १५ शौनायन            | X       |

| 17 27               | प.सं. गोत्रिधनाम.    | ग. सं.           | <b>पृ.</b> सं. | प. सं. गोत्रिषिनाम. | ग. सं.                  |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <u>पृ. स.</u><br>४५ | २२ ज्ञीन्य           | २८               | ४१             | ८ इयामेय            | १९                      |
| 1                   | १९ शोभि              | 33               | 88             | १७                  | 36                      |
| 46                  | २२ शाम<br>२३ शोभेय   | 7 7<br>3 G       | ७६             | 80                  | 40                      |
| ५९                  | २२ शामय<br>२१ शारिष  | १५<br><b>६</b> ८ | ११६            | ٠                   | 28                      |
| १२७                 |                      |                  | १२१            | ₹                   | ४१                      |
| 60                  | २३ शीललय             | ५६               | ७२             | १९ इयामोदर          | ५३                      |
| २३                  | २० शौविष्टि          | •                | 60             | ४ स्यावत्तम         | ६०                      |
| ११८                 | १७ शौवेरि            | 33               | 90             | १७ श्येदुद          | ५३                      |
| १२२                 | १ शौशिर              | 28               | }              | ६ इयेत              | ક                       |
| १२७                 | ९ इयानयानि           | ६५               | 220            | १५ इयेभ्रय          | 30                      |
| ४३                  | १४ श्याम             | 28               | १२०            |                     | ६१                      |
| 220                 | ٠,                   | २५               | १२४            | १३ श्रय             | <b>43</b><br><b>5</b> 9 |
| १२४                 | 30 ,,                | ६१               | १२४            | ५ श्रवस             | ५३                      |
| १२०                 | ५ इयामपुष्य          | ३६               | ६८             | ७ श्राम्भय          | •                       |
| ८०                  | १२ इयामवय            | ५६               | ८०             | २२ श्राविश्विद्धि   | ५६                      |
| ७६                  | १२ क्यामाः पराक्षराः | ५७               | ५९             | ४ श्रिमिश्व         | ३२                      |
| ७३                  | २२ ३यामात            | ५४               | ११६            | १९ श्रीपथ           | २४                      |
| ५७                  | १६ ३यामात्रेय        | 38               | 88             | १८ श्रुतोहग         | १९                      |
| ११९                 | १६ "                 | ३५               | ७३             | २० श्रेष्ठेय        | ५४                      |
| 3.88                | १७ इयामायण           | ३३               | 90             | १८ श्रेयय           | ५३                      |
| ४३                  | १४ ३यामायन           | 7?               | 33             | २५ श्रोण            | 6                       |
| ६३                  | <b>??</b>            | 33               | 888            | २० श्रोणीचेषक       | १२                      |
| ७६                  | २३ ३यामायनय          | ५७               | 33             | ३ श्रोण्य           | 6                       |
| ४८                  | ५ श्यामायनि          | २१               | ६३             | २ श्रोतस्कामकयन     | ३७                      |
| ५०                  | ۹,,,                 | २९               | १२८            | २९ श्रोतायन         | ३४                      |
| ११८                 | १६ ,,                | ३३               | २४             | १४ श्रोत्रिय        | 6                       |
| १२७                 | γ,,                  | ६५               | ५४             | २१ श्रोदर           | २८                      |
| १२६                 | २१ क्यामि            | ६४               | १२७            | ४ श्रीतहि           | ६५                      |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्धिनाम. | ग.सं. | पृ. सं <u>.</u> | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं.          |
|---------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ५५      | ७ श्रीतायन           | ३०    | ४०              | २५ श्वेलक          | 88              |
| ५८      | १९ श्रोद्रेय         | ३३    | १२०             | २७ श्वोवल          | 88              |
| १२१     | १६ श्रीमत            | 88    | ६१              | २३ श्वीबाल         | 38              |
| ६५      | ३ श्रीमतकामकायन      | ३७    | ४३              | ६ षौरि             | २०              |
| 46      | २१ श्लेषि            | 33    | 333             | २७ ष्टेकायन        | 8               |
| १२७     | ६ श्लोकमय            | ६५    | २२              | १७ ष्टेकि          | 8               |
| 30      | १५ श्लोकय            | ५७    | ६९              | २० ष्टेषिक         | ५१              |
| ७६      | १० श्लोनुकि          | ५७    | ३६              | २४ ष्टेषिक         | 9               |
| ११७     | ४ भिक्रि             | २५    | ६९              | १४ हैपिकि          | ५४              |
| ७१      | १९ श्वतश्चाय         | ५३    | ५७              | १९ ज्योरङ्गि       | <b>₹</b> ?      |
| १२१     | ९ श्वलायन            | 88    | ४१              | २३ संसि            | 88              |
| ७३      | २१ श्वलायनी          | ५४    | १२२             | २६ संश्रुत्य       | ५५              |
| ६७      | २१ श्वसनि            | ४३    | ३८              | १० संसार ?         | १०              |
| १२१     | ११ शात्रवणीयण        | ४६    | ६५              | २० संसृत           | \$ ?            |
| ६४      | २२ श्वेत             | ४६    | १२१             | 9<br>7,7           | 88              |
| ও६      | ९ श्वेतयूपय          | ५७    | १२१             | २० संसृत्य<br>७    | <b>३१</b><br>४१ |
| १२७     | ४ श्वेतयूपि          | ६५    | 32              | ९<br>९ सकोटर       | <b>8</b>        |
| ७६      | २३ श्वेतरूप्य        | ५७    | 223             | २० सिक्षत          | 9               |
| ८५      | २५ श्वेतरूपी         | ५७    | 88              | १५ सखीन            | <b>२</b> १      |
| ७६      | १० श्वेताः पराश्वराः | ५७    | ११६             | <b>२२</b>          | २५              |
| ५७      | १७ श्वेतात्रेय       | 38    | ४६              | २२ सगोसाक्षिकि     | 20              |
| ११९     | १५ ,,                | ३५    | ११६             | २ सघोषकृति         | २४              |
| ३७      | १४ धेतीय             | १८    | ४३              | २२ सङ्गति          | ३०              |
| ११५     | १२ ,,                | 28    |                 | <b>१८</b>          | 38              |
| ६१      | २५ श्वेतुन्दायन      | ३६    | १२८             | 77                 | 7 8<br>3 9      |
| १२१     | २ श्वेत्यन्तायन      | ४१    | ६३              | २४ सङ्कृत्य        | 45              |
| ३७      | २३ श्वेदीय           | १८    | ३१              | २२ सङ्कोरव         | 8               |

| षृ. सं. | प. सं. गोत्रिषिनाम. | ग. सं.      | पृ. सं.    | प. सं. गोत्रार्षनाम. | ग. सं.     |
|---------|---------------------|-------------|------------|----------------------|------------|
| ११६     | २४ संगृहवान्        | २५          | <b>३</b> ० | २० सन्य              | 8          |
| ४२      | २२ संग्रहवत्तुल्य   | <b>२</b> १  | ४६         | २३ सपत्रि            | १०         |
| ७३      | ७ सजातम्ब           | ५४          | 36         | १५ सपुष्पि           | १०         |
| ११९     | १४ सञ्चव्यानि       | ३५          | ७५         | १६ सप्तवेक           | ५५         |
| १२९     | १६ सञ्जाताप         | ६२          | १२५        | ₹₹ ,,                | इ३         |
| ५०      | ७ सण                | <b>२</b> ९  | ६०         | २३ सबालेय            | ३५         |
| ११८     | <b>१</b> ४ ,,       | ३३          | ६९         | २३ सम                | ५४         |
| ६७      | ८ सति               | ४३          | ३२         | १२ समदागोय           | બ          |
| ४९      | १३ सतोमन्द्र        | <b>२</b> ५  | ११३        | ५ समदोगेयि           | લ્         |
| १२५     | २५ सत्त्व           | ६३          | ११२        | ९ समुनायन            | ३          |
| 99      | १४ सत्त्वबाह्यकृत्  | ५५          | ३८         | १५ समूल              | १०         |
| २४      | २० सत्यक            | ધ્          | ११४        | १९ समृत्विर्ग        | १३         |
| २४      | १ सत्यिक            | <b>લ</b>    | १२५        | ४ सम्पच              | ५९         |
| ३६      | ٧٦ ,,               | ९           | ७१         | ५ सम्पव              | 48         |
| ११४     | ₹o ,,               | १२          | ७३         | १२ सम्पाति           | ५१         |
| ५५      | ३ सत्यङ्कायन        | 79          | १२५        | ۷,,                  | ५९         |
| ४२      | २ सत्यपचि           | 23          | ३१         | २३ सम्बुध्यन्त       | 8          |
| ४९      | १८ सत्यमुत्रि       | २६          | ८६         | १० सम्भवाह           | ६१         |
| ४२      | २१ सत्यापचय         | 7?          | ६३         | १२ सम्मत्य           | 38         |
| ४१      | २६ सद्योपकृत        | १९          | ७१         | १३ सरतु              | ५४         |
| ११४     | १९ सधूप             | १३          | ७१         | २३ सरभव              | ५४         |
| 36      | १६ सधू।प            | १०          | १२४        | ९ सरागोज             | ६१         |
| ११३     | २८ सनक              | 6           | ७२         | १८ सर्व              | ५३         |
| 33      | ४ सनय               | E           | १२४        | १७<br>,,             | <b>6</b> ? |
| १२३     | <b>د</b> ر پ        | <b>द्</b> द | ४८         | १३ सिल               | <b>र</b> २ |
| 38      | ११ सनैभिश्य         | 8           | ६०         | १४ सवालेय            | 34         |
| ५९      | २२ सन्धिर           | 37          | ६०         | १ सवैलेय             | 38         |

### गोत्रार्षस्यचिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्षनाम. | ग.सं.       | <b>पृ.</b> सं. | प. सं. गोत्रिर्धनाम, | ग. सं.     |
|---------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|------------|
| ४१      | २१ ससवि ?            | २२          | 48             | ९ साङ्ख्य            | 75         |
| 36      | १६ सस्तेवि           | १०          | ११८            | ۹,,                  | 37         |
| ७६      | २४ सहचोलि            | ५७          | ७३             | १ साङ्ख्यामत्र       | ५३         |
| १२७     | ५ सहचौिल             | ६५          | ४२             | २१ सांख्यायन         | 79         |
| ४८      | २१ सहिव              | 79          | ७८             | 8 ,,                 | ५६         |
| ৩६      | ११ सहवौिल            | ५७          | ११६            | ₹८ ,,                | <b>२</b> ५ |
| १२८     | २१ साह               | ३४          | १२६            | <i>१७</i> ,,         | ६४         |
| ४१      | १९ सह्यकसिन्ध        | १९          | ५९             | १८ सांख्येय          | 83         |
| ५७      | १४ सांवच्यायान       | 38          | ६०             | २१ ,,                | 33         |
| ५५      | २३ सांशि             | २२          | ११९            | २३ ,,                | ३५         |
| ६८      | १९ सांशिय            | ५३          | 888            | १८ साङ्गतायन?        | ३६         |
| १२१     | ६ सांशिव्य           | ४१          | ७५             | १९ साङ्गलि           | 96         |
| १२१     | २६ सांहितेय          | 86          | ११६            | ९ साङ्गि             | २४         |
| २६      | ३ साकल्य             | १           | ४२             | र साङ्गहवान          | 79         |
| १२७     | २४ साकाक्षि          | ६३          | ११३            | १८ साचर्य            | 9          |
| २७      | ४ साकिताक्ष          | 9           | ४४             | १९ साजमिक            | ३०         |
| ५७      | २० साकेतायन          | 39          | ४३             | ६ साज्यक्रि          | २०         |
| ११९     | ۶८ <u>,</u> ,        | इद          | २७             | ४ साश्चर्य           | 9          |
| \$ 8    | ९ साक्षी             | ?           | ७३             | ७ साह                | ५४         |
| ११७     | १६ सागर              | २६          | ४४             | २० सातरत्            | ३०         |
| ५५      | ११ सागसख             | २२          | १२३            | ७ सातावे             | ५५         |
| ११०     | १३ साङ्ग             | 8           | ७९             | १७ सातुलायन          | ५५         |
| ३८      | १३ साङ्गर            | १०          | ३६             | १३ सात्यक            | ९          |
| ११४     | <b>१७</b>            | 23          | २५             | २० सात्यकर्णि        | 8          |
| ६१      | १५ साङ्गायन          | ३६          | ५६             | ९ सात्यकास्य         | २७         |
| ४४      | २३ साङ्गत            | <b>\$</b> 0 | २६             | २ सात्यकायन          | 8          |
| २५      | २३ सांकृत्य          | 8           | ५५             | ₹0,,                 | २७         |

### गोत्रिंसूचिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम | ग. सं. | पृ. सं.   | प, सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं.     |
|---------|-------------------|--------|-----------|--------------------|------------|
| ११९     | २ सात्यकायन       | 39     | ११०       | २६ साप्तकाणि       | 8          |
| ५६      | ३ सात्याक         | २७     | १२६       | २८ साभार           | <b>२</b> ५ |
| ११३     | <b>3</b>          | ५      | १२६       | ६ सामङ्गलि         | ६६         |
| ११३     | ₹0                | ७      | ६१        | २४ सामर्त्य        | ३६         |
| ३६      | २३ सात्यिक        | ९      | ६८        | १९ सामर्थ्य        | ५३         |
| ४३      | ९ सात्यमुात्र     | २०     | ४६        | १९ सामलोमिक        | १०         |
| ४४      | <b>?</b> 8        | २६     | 338       | <b>२२</b> ,,       | ?3         |
| ११६     | <b>१२</b> ,,      | २४     | १२३       | २६ सामवि           | ६१         |
| ११८     | २३ ,,             | ३०     | इट        | ७ सामसि            | ५३         |
| 38      | २३ सात्यमुग्रिक   | 9      | ४३        | ६ सामस्तिभिव       | २०         |
| ११४     | <b>??</b>         | १२     | ११६       | ११ सामस्तवि        | २४         |
| ११६     | २३ सात्यायनि      | २५     | १२९       | १३ सामुचि          | ६२         |
| ७७      | १३ सात्वलायन      | ५५     | ४३        | १५ साम्परिवार      | 79         |
| १२५     | २४ "              | ६३     | <b>२२</b> | १६ साम्प्रभायन     | १          |
| १२९     | १५ साद्य          | ६२     | ४३        | २२ साम्ब           | ३०         |
| 90      | १६ साधव           | ५३     | 88        | १५ साम्भरायण       | २१         |
| ६६      | १ साधित           | 38     | ११६       | २२ ,,              | २५         |
| ७६      | १७ साधुसायन       | ५६     | ६९        | २३ साम्भरायाण      | ५४         |
| ७१      | १ सानुश्रुत       | ५३     | ५७        | २४ साम्भाव्यायण    | ६०         |
| १२४     | <b>?</b> 8        | ६१     | ७३        | ७ साम्राकि         | ५४         |
| २३      | १७ सान्तथायन      | 8      | १२९       | १५                 | ६२         |
| 38      | ९ सान्द्रमणि      | 8      | ७३        | २४ साम्राक्षि      | ५४         |
| १२३     | २७ सान्द्रयण      | ६१     | २४        | २१ सायण्डि         | 9          |
| ११३     | १९ सान्वय         | ي ا    | 53        | ८ सायस्य           | ५३         |
| ११६     | २७ सापरिवार       | २५     | १२३       | २६ ,,              | ६१         |
| ११इ     | १६ सापिण्डिन      | ७      | ११६       | १६ सार्यीवि        | २४         |
| २४      | ५ सापिण्डी        | 9      | २६        | रे सारध्वज         | 8          |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिधनाम. | ग. सं. |
|---------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|
| ३१      | २३ सारध्वनि        | 8      | १२४     | २७ साववस           | ५९     |
| १२९     | १० सारम्भार        | ६२     | ५४      | १७ सावहव           | २५     |
| ७५      | २४ साराक्षर        | ५६     | 28      | १४ सावास्यायान     | २२     |
| ११९     | २३ सारापग          | ३५     | ११७     | <b>?</b> <         | १३     |
| ५९      | १८ सारायण          | ३३     | १२४     | ५ सावि             | ६१     |
| ६०      | २१ "               | 39     | ६८      | १३ साविश्रवस       | ५३     |
| १२६     | १६                 | ६४     | ४७      | २१ साविष्ट         | २०     |
| ६१      | २४ सारावत          | ३६     | २५      | ११ सावेदस          | ધ્     |
| ४३      | ४ सारावरि          | २०     | ડ્રહ    | ३ सावेप            | ५६     |
| ११६     | ٩,                 | 28     | ७५      | ११ साश्वलि         | ५५     |
| १२६     | १३ सारास           | ६४     | ४८      | १२ सासवि           | २२     |
| १२४     | १० साराहरेय        | ६१     | ११७     | १८ सासविस छि       | २६     |
| २५      | २३ सार्भरवं        | ?      | ७२      | २१ सासिस           | ५३     |
| ११४     | १९ सार्व           | १३     | १२४     | <b>?</b> <         | ६१     |
| १२५     | १ सार्वमानय        | ५९     | ७१      | १२ सासुचि          | ५४     |
| २८      | ५ सााष्ट           | Ç      | ६९      | २३ सासुणि          | ५४     |
| ५९      | २१ सालिकामित्र     | 39     | ११३     | ६ सासुष्टि         | ५      |
| ६४      | १४ सालङ्कायन       | ४३     | ४८      | ६ साहनि            | 28     |
| १२२     | २२ ,,              | ५५     | ११७     | ३ साहरि            | २५     |
| ११६     | ११ सालहि           | २४     | ११८     | २० साहव            | २९     |
| ४३      | ७ साछ्टि           | २०     | १२३     | १० साहुल           | ५५     |
| ૮૦      | २१ साछलायन         | ५६     | १२६     | १८ साह्यापत्य      | ६४     |
| ७२      | २२ साव             | ५३     | ६१      | २३ सिकिणलामन       | 38     |
| १२५     | १९ सावख            | ६३     | 60      | २१ सितिवृक्ष       | ५५     |
| ६९      | रे सावचस           | ५१     | २३      | २४ सिद्ध           | 3      |
| २२      | १९ सावाणि          | ?      | 88      | २० सिन्दु          | १९     |
| २८      | ۴,,                | Ç      | ११६     | ६ सिन्धु           | ₹8     |

| n H           | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं.         | पृ. सं.   | प.सं. गोन्नर्षिनाम    | म मं       |
|---------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------------|------------|
| <u>g.</u> (1. |                      |                |           |                       | ग. स.      |
| 88            | १८ सिन्ध्पकृत्       | १९             | ७५<br>१२६ | १३ सुन्द<br>३ सुपत्वि | (५)<br>इ   |
| SO 200        | १९ सिबि              | ५६             |           | •                     | <b>63</b>  |
| ११६           | १६ सिरि              | <b>&amp;</b> 8 | १२६       | २ सुपाचि              | 3 G        |
| ५८            | ४ सिरीष              | क् <b>र</b>    | 888       | १८ सुपुचिप            |            |
| ११२           | ९ सिह                | <b>.</b> 34    | 998       | १९ सुपुष्पिर्व        | १३         |
| 20            | २ सुकल               | ફ ૦<br>૬ ૩     | 30        | १० सुबुद्धि           | 30         |
| 93.5          | 5                    | ६३             | ११५       | १० सुबोध्य            | २०         |
| १२७           | २० सुकलापकारी        | ६३             | 96        | १३ सुमङ्गल            | ३३         |
| ११०           | १७ सुकृति            | 3              | २३        | २४ सुमनायन            | 25         |
| ७१            | ८ सुकेतु             | ५१             | ८७        | २१ सुमेध              | ६३         |
| १२५           | <i>"</i>             | ५९             | 60        | २ सुयावि              | ५५         |
| ११४           | २१ सुगोमाक्षि        | १३             | ६८        | ११ सुर                | ५३         |
| ५०            | २ सुग्रे             | २६             | १२४       | ₹ ",                  | ६१         |
| ७३            | १७ सुचिभ्र           | ५३             | १२३       | ३ सुरकृत्             | <b>५</b> ५ |
| १२५           | ८ सुजातिपूर          | ५९             | ११३       | १६ सुरभितय            | ૭          |
| 93            | ११ सुजोतमान          | ५१             | ६८        | २२ सुरा               | ५३         |
| ७४            | २४ सुजोधपूर्व        | ५१             | १२६       | १३ सुराक्ष            | ६४         |
| १११           | ८ सुत                | 8              | २४        | २१ सुरातिनेय          | 9          |
| ४६            | २१ सुतप              | १०             | ४६        | ७ सुरूप               | २४         |
| 888           | २२ ,,                | १३             | ३७        | २१ सुरूपाक्ष          | १७         |
| ३०            | २१ सुतभोग            | १              | ११५       | १० सुरूपाक्ष          | २०         |
| १२५           | २१ सुदहरित           | ६३             | 30        | १० सुरूपास्य          | १७         |
| ७१            | ८ सुदानु             | ५१             | १२४       | ६ सुरेम               | ६१         |
| ७१            | २२                   | ५४             | ४६        | २१ सुरेषिण            | १०         |
| १२६           | १ सुदारक             | ६३             | 228       | २२                    | १३         |
| 60            | २ सुनाश्व            | ५५             | 89        | ८ सुविद्यारि          | ४३         |
| १२६           | ₹ ,,                 | ६३             | ११०       | १७ सुविष्टि           | 8          |

#### गोत्रिषस्चिनी.

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रार्षनाम. | ग. सं. | <b>पृ.</b> सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम, | ग. सं. |
|---------|----------------------|--------|----------------|----------------------|--------|
| ६८      | १५ सुसल              | ५३     | 36             | १२ सैधव              | १०     |
| १२६     | २१ सुहक              | ६४     | 30             | २२ सेध्वजि           | 8      |
| ४१      | २२ मूचि              | १९     | ७१             | १८ सैन्धव            | ५३     |
| ४५      | ७ सूत                | १९     | ११४            | <b>१७</b>            | १३     |
| १२३     | ₹ "                  | ५५     | ६५             | १९ सैन्धवायन         | 39     |
| १२८     | २१ सूतव्य            | ३४     | १२१            | 9 ,,                 | 88     |
| ४१      | १२ सात               | 88     | १२१            | २२ "                 | ४३     |
| १२३     | ₹ ,,                 | ५५     | १२२            | ₹0,,                 | ५५     |
| 60      | २२ सूनाभ             | ५६     | ६२             | १० सैन्धवायान        | 36     |
| ११८     | २४ सूनि              | ३०     | 888            | ८ सैन्याजित्         | 8      |
| १२४     | ७ सूप                | ६१     | ६८             | १३ सराङ्क            | ५इ     |
| १२४     | ७ सूर्य              | ६१     | १२१            | २६ सैरन्ध            | 86     |
| 88      | ५ सूर्यस्तम्भ        | १९     | 98             | २३ सैरान्ध्र         | ५४     |
| ११६     | 8,,                  | २४     | १२९            | <b>११</b>            | ६२     |
| १२८     | २१ सूषिभि            | ३४     | ३८             | २० सैरिण्य ?         | ६३     |
| ५९      | २२ सिभि              | ३२     | ६२             | ७ सौरिध              | ४३     |
| ३०      | १७ सृत               | 8      | १२९            | १५ सारिष             | ६२     |
| ७४      | २५ सृवत्सोममह        | 48     | १२७            | २३ सैवक              | ६८     |
| १२०     | ४ सृपि               | 36     | ८६             | २२ सेवपथ             | ६०     |
| ४१      | ४ सेध्यकैध           | १९     | ८६             | ७ सेवपाथ             | ६•     |
| ६३      | १२ सेन्धुवायन        | 38     | १२७            | ₹ <b>८</b> "         | ६८     |
| ६९      | २३ सेलसि             | ५४     | २२             | १९ सेषासव            | 8      |
| ८०      | ६ सेलालय             | ५६     | ५७             | १९ सौष्प             | 38     |
| ११०     | १५ सेषि              | 8      | ६७             | ५ सैसुवाट            | ४३     |
| ७१      | १२ सिक               | ५४     | ११६            | ३ सोंहिकोय           | २४     |
| १२९     | १० सैताक             | ६२     | ३८             | २२ सोधगतव            | १०     |
| ६९      | १३ सीतिकिष्टि        | ५४     | ७५             | १४ सोपवत्सायज        | ५५     |

| पृ. सं      | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं.   | पृ. सं. | प.सं. गोत्रार्पनाम. | ग. सं.     |
|-------------|--------------------|----------|---------|---------------------|------------|
| ११९         | १३ सोप।च्छराल      | ३५       | 38      | १२ सीगन्धि          | 8          |
| १११         | १४ सोमदायन         | 3        | ७१      | २० सौगभुष           | ५३         |
| ११४         | २३ "               | १३       | ४६      | १८ सौगमाक्षि        | १०         |
| ११४         | १७ सोमनि           | १३       | ४३      | ४ सौगव              | २०         |
| १२१         | ९ सोमपेय           | ४१       | ११९     | <b>१</b> ६          | ३५         |
| ७१          | २ सोमभुव           | ५३       | १२६     | ७ सौगि              | <b>६ ६</b> |
| १२४         | १४ सोमभुव          | ६१       | २६      | २२ सौग्रलि          | 8          |
| 90          | १७ सोमयाग          | ५३       | 53      | २२ सौग्रस्ख         | ५८         |
| क्ष्ट्रिप्र | <b>??</b>          | ६१       | 55      | २ सौगूख             | ५८         |
| ७१          | १८ सोमयात          | ५३       | ११६     | ९ सौगेय             | २४         |
| ११४         | ११ सोमराजक?        | १५       | १२०     | १५                  | ३९         |
| ८६          | ११ सोमवाह          | <b>७</b> | २६      | ५ सौगोलि            | 8          |
| 602         | <b>?</b> 8         | ६०       | ४३      | ५ सौङ्गि            | २०         |
| ४१          | ५ सोमोदय           | १९       | १२५     | २० सौचिवृक्ष        | ६३         |
| ४७          | २० सोमस्तम्भ       | १०       | ४३      | १० सौजपृश्चि        | २०         |
| ४७          | २० सोभोदयान        | १०       | ११६     | <b>?</b> 8          | २४         |
| १२३         | २५ सोम्य           | ६१       | ११७     | १८ सौजिर            | २६         |
| ६९          |                    | ५४       | ३२      | १२ सोज्यार          | બ          |
| ४२          | ३ सोहतृ            | 79       | ४७      | ११ सौटि             | २०         |
| २७          | १३ स्रोकर          | 6        | ११६     | १६ सोहि             | २४         |
| १२९         | १३ सौिक            | ६२       | ६८      | १९ सौतवय            | ५३         |
| २२          | १९ साँकृति         | 8        | ५९      | १९ सौतवरी           | 39         |
| 38          | ९ सौिक्त           | १        | ६९      | १३ सौति             | ५४         |
| २५          | २१ सौखबाई          | ?        | ४१      | ८ सौतुति            | १९         |
| १२०         | २७ सौगतय           | 88       | 388     | २३ सौस्कवर          | ३५         |
| ६१          | १५ सौगन्ति         | ३६       | ६०      | १५ सौत्रेय          | ३५         |
| २४          | १३ सीगान्य         | 6        | ६९      | ३ सीदनव             | 43         |

| पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग.सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रिपिनाम. | ग.सं. |
|---------|----------------------|-------|---------|---------------------|-------|
| १२४     | २७ सौदनु             | ५९    | Ęo      | २२ सौपुष्टि         | 38    |
| ७३      | १७ सौदानव            | 49    | ५९      | १ सौपुष्पि          | 38    |
| १२५     | ξ ,,                 | 49    | १२०     | <b>در</b> ,,,       | ३६    |
| ६९      | २० सौदाछ             | ५१    | ७६      | १९ सोबदार           | ५६    |
| २२      | २० सीद्धिक           | 8     | ४४      | २० सोबुधि           | ३०    |
| १२१     | १४ सौद्धहल           | 48    | ४३      | ७ सोबुधिक           | २०    |
| 80      | २४ सौद्धि            | 38    | ११६     | <b>??</b> ,,        | २४    |
| १२०     | १७ सौद्वािक          | 3     | १२७     | २३ सोभरायण          | ६३    |
| ६८      | ८ सौधाव              | ५३    | ५४      | ९ सीभाग             | २८    |
| ६०      | १५ सौधेय             | ३५    | ११८     | ٠,,                 | ३२    |
| २३      | १७ सौनकायन           | ?     | 336     | २० स्रीभृति         | ३५    |
| १२३     | २७ सौनघ              | ६१    | ५७      | १७ सोभ्रंय          | 38    |
| ६८      | ८ सीनद्य             | ५३    | ६०      | २३ ्,,              | ३५    |
| ६८      | २० सौनव्य            | ५३    | ६५      | २१ स्रोमत           | ३७    |
| ६९      | २३ सोनामिसीत         | ५४    | ६३      | १९ सौमतकामकायन      | ४४    |
| 88      | १८ सोनारि            | २९    | १२१     | २ सोमत्य            | 88    |
| ११८     | १३ ,,                | 33    | ७७      | १६ सीमनसायन         | ५५    |
| ६८      | १९ सीप               | ५३    | १२५     | २६                  | ६३    |
| १२६     | ७ सौपिक              | ६६    | 39      | १६ सौमराजिक         | १२    |
| ७५      | २० सौपक्षीरि         | 46    | २४      | २३ सोाम             | 6     |
| ४३      | २२ सीपटन             | ३०.   | १२७     | १२ सौिमक            | ६७    |
| ४६      | १९ सौपित             | १०    | ६१      | १८ सीमित्य          | ३६    |
| ७३      | २३ ,,                | ५४    | ६३      | १५ सौमुक            | ३७    |
| १२८     | २१ सौपवन             | ३४    | 38      | १८ सीमुचय           | ११    |
| १२५     | २१ स्रोपवसायन        | ६३    | ११४     | 28 ,,               | १४    |
| ५७      | १४ सौपास्थ           | 38    | ३६      | २४ सौमार            | 88    |
| 888     | २१ सौपुार            | १३    | ६८      | ६ सौम्य             | ५३    |

|            |                       |           | Wagan kadak Cristianapaparan dan ke |                      |            |
|------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| पृ.सं.     | प. सं. गोत्रिषनाम,    | ग. सं.    | पृ. स.                              | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. स.      |
| \$8        | १८ सीम्यायन           | 88        | ६१                                  | २४ सौश्रय            | ३८         |
| १२७        | २६ सौम्यायनि          | ६८        | 48                                  | १७ सौश्रि            | 38         |
| ११६        | १८ सौयथ               | २४        | ६३                                  | १२ सीश्वत            | 38         |
| ११४        | १४ सीयामुन            | 88        | 46                                  | १७ सौश्वति           | 38         |
| ४२         | १ सौयामुनि            | 28        | १२१                                 | ξ,,,                 | 88         |
| ११६        | २३ ,,                 | २५        | १२९                                 | १६ सौषत              | ६२         |
| ११९        | १७ सौरगि              | ३५        | ११०                                 | १६ सौषातव            | 8          |
| ५७         | १९ सौरिङ              | 39        | 888                                 | २ सौष्मिक            | 8          |
| 46         | ₹0,,                  | 33        | २६                                  | १ सौष्मिक            | १          |
| १२१        | ९ सौरिथ               | 88        | ४५                                  | २२ सीहध              | 79         |
| 38         | ११ सौरद्वति           | 8         | ७३                                  | १ सौहास्य            | ५३         |
| ७१         | १२ सौराध              | 48        | ४७                                  | २२ सौहि              | २०         |
| ११६        | १ सौरभ                | २४        | ११७                                 | १ स्कन्द             | २५         |
| 88         | १ सौरभर               | १९        | १२७                                 | ७ स्कम्भिन्न         | ६५         |
| १२७        | २० सौरभाग             | 58        | ११४                                 | १९ स्कान्द           | १३         |
| १२९        | ११ सौरसाभ             | ६२        | 30                                  | १७ स्काम्बन्य        | ५७         |
| 602        | ४ सौरि                | ६०        | १२६                                 | २४ स्काम्भायन        | ६४         |
| ११३        | Ę,,,                  | فر        | 36                                  | १५ स्कार्द           | १०         |
| 32         | २२ स्रोरिज्वरि        | 3         | 80                                  | २५ स्तनकर्ण          | १९         |
| 60         | ३ सौरिभाग             | ६०        | ११५                                 | २७                   | 28         |
| 94         | १२ स्रोरिवृक्ष        | ८५८५      | 68                                  | २० स्तम्भत्य         | ५७         |
| 93         | ६ सौरुषी              | 48        | ११५                                 | २५ स्तादेह           | २४         |
| 58         | १५ सौर्य              | ५३        | 36                                  | ११ स्तालेय           | १०         |
| 38         | २५ सौर्यामुनि         | 88        | ५५                                  | ४ स्तुत्य            | २७         |
| १२९        | १० सौिल               | ६२        | ११९                                 | 2                    | 38         |
| 226<br>226 | १७ साविध<br>९ सोविष्ट | <b>28</b> | <b>68</b>                           | २१ स्तेकायान         | ४६<br>४६   |
| 66         | 2 200                 | <b>78</b> | •                                   | २१ स्तैकायनि         | 8 <b>5</b> |
|            | ५० साावाष्ट           | 5)        | ५ ठ                                 | र १ स्तकायान         | 89         |

## गोत्रापिस्चिनी.

| पृ. सं. | प. सं.     | गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. | पृ. सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं       |
|---------|------------|---------------|--------|---------|----------------------|-------------|
| ५७      | २४         | स्तेदेह       | 38     | १११     | ५ १ स्पन्दाति        | . 8         |
| ६९      | २२         | . 99          | ५१     | 30      | १८ स्फेनप            | ** 8        |
| ६८      | २४         | स्तरिङ        | ५३     | ११९     | ३ स्यवनार्षव्य       | 38          |
| ८५      | २५         | स्तेलेय       | . ५७   | ७६      | ७ स्यातय             | ५७          |
| ३६      | १४         | स्तैषिकि      | 9      | १४७     | २ स्याति             | ६५          |
| ३६      | २३         | स्तोदेह       | 9      | २६      | २१ स्याप             | 8           |
| ४०      | २३         | 77            | १९     | 88      | २२ स्यामायन          | ₹o          |
| ११४     | ११         | स्तौषिक       | १२     | २६      | २१ स्युन्दति         | 8           |
| ३८      | १४         | स्तौष्ठचराणि  | १०     | ६१      | १८ स्येतन्तायन       | 38          |
| ६४      | 88         | स्रेकायनि     | ४३     | १११     | ५ स्योष              | 8           |
| ५७      | १३         | स्थान्दि      | 38     | ६८      | ६ स्राववृक्ष         | ५३          |
| ५७      | १३         | स्थान्दोगि    | 38     | ११६     | २४ स्नाहत            | २५          |
| १२२     |            | स्थूण         | द्द    | ७१      | २० स्वगाद            | ५३          |
| १२४     | Ę          | 77            | ६१     | ११६     | १० स्वजिङ्ग          | २४          |
| १२५     | २५         | 77            | ६३     | १२५     | २२ स्वत्य            | · <b>६३</b> |
| १२४     | 6          | स्थूलाबेन्दु  | ६१     | ૭૮      | २० स्वदुाहतरथ        | ५६          |
| ६८      | १६         | स्थूलभिदव     | ५३     | 28      | १० स्वदौतर           | २२          |
| २३      | १९         | स्थेलिपिण्डि  | 8      | ११७     | ८ स्वन्दिति          | २५          |
| . २६    | 39         | स्थीमागोति    | 8      | १२५     | २३ स्वपाजि           | ६३          |
| १५      | २१         | स्यीमगौरि     | 8      | 40      | २० स्वबमृत्स्वा      | . 43        |
| ११०     | २७         | स्योमाङ्गारि  | ?      | ७६      | २० स्वराक्षर         | ५६          |
| २५      |            | स्थौल         | ?      | 46      | ३ स्वर्णवा           | 33          |
| १२३     | <b>२</b> ७ | स्थालकाश      | ६१     | 96      | ८ स्वलोक             | . લહ        |
| ६८      | _          | स्थीलकेशीय    | 43     | १२६     | ९ स्वलोक्य           | ६६          |
| ६८      |            | स्थोलकेश्य    | ५३     | १२४     | १३ स्ववभ्रष्ट        | ंहर         |
| २२      |            | स्थौलपिणिड    | 8      | ७३      | १६ स्ववसु            | ५१          |
| 36      |            | स्थोलेय       | 8.     | १२५     | ۶,,                  | 49          |

|                         |                      | •     | •        |                     |        |
|-------------------------|----------------------|-------|----------|---------------------|--------|
| <u>पृ. सं.</u>          | प, सं, गोत्रर्षिनाम. | ग. स. | <u> </u> | प.सं. गोत्रर्षिनाम. | ग. सं. |
| ११७                     | १ स्वश्व             | २५    | ११५      | २७ स्वोज्वलि        | 28     |
| १२६                     | ९ स्वसुलि            | ६६    | 333      | २७ स्वीज            | 2      |
| 30                      | २२ स्तस्तय           | 96    | ११८      | ८ हंस               | 37     |
| ११७                     | १३ स्वस्तरि          | २६    | १२८      | 1,                  | ७३     |
| 60                      | १ स्वस्तिक           | ५५    | ३२       | १९ हंसाजिह          | 9      |
| ७७                      | १५ स्वस्तिकर         | ८५५   | ५०       | ξ "                 | २६     |
| १२५                     | २६                   | ६३    | 96       | १८ हयश्री           | ५७     |
| ७५                      | १४ स्वरत्य           | ५५    | १२५      | १९ हरिक             | ६३     |
| ૭૯                      | ८ स्वस्थय            | ५८    | ६६       | २१ हरपाप            | 38     |
| 60                      | २० स्वस्थिलि         | 46    | ४८       | १८ हरि              | २८     |
| ८०<br>१२ <b>६</b><br>३१ | ७ स्वाति             | ६६    | ४३       | ८ हरिकाणि           | २०     |
| 38                      | १२ स्वानुमति         | 8     | ११६      | १२ हरिकाणीं         | २४     |
| १२४                     | १७ स्वाप             | ६१    | 48       | ९ इरित              | २८     |
| १२४                     | २० स्वापशान्त        | ६१    | ७५       | <b>१३</b>           | ५५     |
| 68                      | १८ स्वायस            | ५७    | ११८      | <b>د</b>            | ३२     |
| ४७                      | १२ स्वारयीवि         | २०    | 99       | २४ हरितकय           | ८५८५   |
| ६८                      | ९ स्वाद्रीयण         | ५३    | 88       | २१ हरितकणि          | ३०     |
| ७२                      | १६ स्वावतीक          | ५३    | 86       | २३ हरितकौत्स        | २८     |
| ७६                      | ९ स्वास्यापनय        | ५७    | 90       | १४ हरितय            | ५५     |
| ४७                      | २१ स्विकि            | २०    | ७१       | २ हरितायन           | ५३     |
| 886                     | २१ स्वैतिक           | 34    | १२४      | <b>?8</b>           | ६१     |
| 90                      | १८ स्वैकि            | ५३    | ६८       | १२ हरित्य           | ५३     |
| ११७                     | १७ स्वेदतर           | २६    | १२४      | 8,,                 | ६१     |
| ३६                      | १३ स्वैदाह           | 9     | ६८       | २३ हरिम्य           | ५३     |
| ११४                     | १० स्वेदेह           | १२    | 90       | १५ हरेय             | ५३     |
| ७१                      | १८ स्वधक             | ५३    | ७६       | ६ हर्यश्व           | 40     |
| १२४                     | ५ स्वैरिक            | ६१    | ११९      | २० हर्यश्व          | ३५     |

| पृ. सं | प. सं. गोत्रिषनाम. | ग. सं. | <b>पृ.</b> सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | ग, स. |
|--------|--------------------|--------|----------------|----------------------|-------|
| ६४     | २२ हर्यश्वेत्य     | ४६     | ५५             | २१ हारिद्र           | ३०    |
| १२७    | १० हर्यावि         | ६५     | 90             | १८ हार्कस्थ          | ५३    |
| ११३    | १८ हसाजिह          | 9      | १२४            | १२ हार्करि           | ६१    |
| ११८    | ₹₹,,               | 30     | 62             | ३ हार्मुद            | ६०    |
| ११०    | १७ हस्ताम्रि       | 8      | १२७            | २ हार्यिश्व          | ६५    |
| २२     | २० हस्तात्रि       | 8      | 46             | १९ हालेय             | 33    |
| २६     | २ हस्ति            | 8      | ११३            | 9 ,,                 | લ     |
| ७२     | १३ हस्तिद          | ५३     | १२०            | <b>१</b> ५           | ३९    |
| 38     | २३ हस्तिदास        | २८     | ११६            | १३ हालोहर            | २४    |
| ५४     | १६ हस्तिदाास       | २५     | ४३             | ९ हालोहार            | २०    |
| ४८     | १९ हस्तिवास        | २८     | २७             | ५ हासजिह्न           | 9     |
| ११८    | ر.<br>ب            | ३२     | १२४            | १२ हासलायन           | ६१    |
| ११८    | १९ हस्ती           | २९     | 90             | १९ हास्तलायन         | ५३    |
| ७१     | १ हरत्य            | ५३     | १२४            | १६ हास्तलायनि        | ६१    |
| १२४    | <b>?</b> & ,,      | ६१     | ७३             | २० हास्ति            | ५४    |
| २३     | २० हस्त्याघ्न      | 8      | १२४            | १२ ,,                | ६१    |
| ७१     | १९ हाकिरि          | ५३     | ७२             | २० हास्तिक           | ५३    |
| ११६    | २२ हात्रायवि       | २५     | १२४            | <b>१८</b>            | ६१    |
| ५९     | ६ हादेय            | ३५     | १२४            | १६ हास्तिद           | ६१    |
| 39     | ५ हायनि            | ?      | 90             | १९ हास्तिदासि        | ५३    |
| १२८    | २३ हारि            | 38     | ११८            | ९ हास्तिन            | ३२    |
| ५५     | ७ हारिग्रीव        | 30     | 88             | ४ हास्त्य            | २८    |
| ८६     | २३                 | ६०     | 33             | १० हिकश्चरि          | 8     |
| १२८    | १९ ,,              | ६८     | 333            | ११ हिक्समिर          | 3     |
| १२८    | 89                 | 38     | १२८            | ६ हिमोदक             | ७३    |
| ७२     | २१ हारितायन        | ५३     | 88             | १७ हिरण्ड            | 79    |
| १२४    | <b>१९</b>          | ६१     | १२०            | ६ हिरण्य             | ३६    |

| पृ.सं. | प. सं. गोत्रर्षिनाम. | गु. सं.        | पृ. सं <b>.</b> | प.सं. गोत्रर्षिनाम | ग. सं. |
|--------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| ११८    | २६ हिरण्यगर्भ        | 30             | १२३             | २५ हद्रोग          | ६१     |
| ६८     | २५ हिरण्यपाप         | ५३             | १२७             | ₹४ "               | ६८     |
| ६९     | ६ हिरण्यबाहु         | ५१             | ६८              | १९ हद्रोगि         | 4,3    |
| ७१     | ٦٩ ,,                | ५४             | ११८             | २० हेमगव           | २९     |
| १२५    | ₹ ,,                 | 49             | १२८             | ६ हेमवार्म         | ७३     |
| ६८     | १५ हिरण्यवाय         | ५३             | १२६             | २४ हेममणि          | ६४     |
| १२४    | ७ हिरण्यवायन         | ६१             | १२५             | ४ हैपुर            | ५९     |
| ६९     | २२ हिरण्यवाहि        | ५१             | ୯७              | ३ हैभव             | ६०     |
| ४४     | १४ हिरण्यस्तिभ       | २६             | ४४              | ३ हैमगव            | २८     |
| 386    | २३ ,,                | 30             | ५४              | <b>?</b> ,,        | २५     |
| ५४     | २० हिरण्याक्ष        | २६             | १२७             | २१ हैमवाह          | ६८     |
| ७६     | १९                   | ५६             | ७१              | ६ हैर्युर          | ५१     |
| 388    | २६ "                 | 30             | ६८              | १४ होत             | ५३     |
| १२३    | ₹ "                  | ५५             | १२४             | ६ होता             | ६१     |
| ७५     | १९ हिरण्याक्षय       | ५८             | ४२              | १ होत्रय           | २१     |
| १२६    | ७ हिरण्याक्षायण      | ६६             | ११९             | ५ हो।त्रेण         | 38     |
| ५१     | १ हुत                | 73             | ४२              | २१ हो त्रपचय       | 28     |
| 90     | १८ हचोग              | ५३             | ६८              | २४ होदशुचि         | ५३     |
| ८६     | १८ हचोग<br>२३ हचोगि  | <b>&amp;</b> 0 | ७२              | १३ ह्याकिरय        | ५३     |
| 66     | ७ हद्रोग             | ५३             | 38              | ४ इमन              | 8      |

#### इति गोत्रिषसूचिनी समाप्ता ।

# पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, " लक्ष्मीधङ्कदेश्वर" स्टीम् मेस कल्याण-मुंबई. खेमराज श्रीकृष्णदास,
"श्रीवेद्वटेश्वर" स्टीम् प्रेस
खेतवाडी-मुंबई.